# DHARMA-SŪTRAS

## A Study in Their Origin and Development

By
SURES CHANDRA BANERJI, M.A., D.Phil.,
Maulana Azad College, Calcutta.



PUNTHI PUSTAK
CALCUTTA 4 :: 1NDIA :: 1962



Published by Sankar Bhattacharya for Punthi Pustak 136/4-B, Cornwallis Street, Calcutta-4

"Phone: 55-8473

First Edition, Calcutta, 1962

Printed by
J. C. Sarkhel,
at the Calcutta Oriental Press Private Ltd.
9, Panchanan Ghose Lane,
Calcutta-9

#### **FOREWORD**

As this painstaking and thorough enquiry tnto the origin and development of Dharma-sūtras hardly requires an introduction, I shall confine myself in this Foreword to indicating some of its interesting features.

After giving an account of the existing Dharma-sūtras the present work proceeds to give a summary of their contents under the four heads of Acara. Pravascitta. Vyavahāra and Rāja-dharma. This is followed by interesting chapters on the social, religious and economic conditions, the flora and fauna as well as on ancient Indian geography revealed by these works. Then the work makes an attempt at reconstruction of the lost Dharma-sūtras from various sources. The lexicographical notes deal with a number of peculiar words. There are useful Appendices on the authors and works mentioned in the major Dharma-sūtras, on un-Pāninian grammatical forms, on passages from the major Dharma-sūtras cited in later Smrti digests and commentaries, as well as an index of verses contained in the major Dharma-sūtras.

After P. V. Kane's work, this book comes not only as an addition but also as an enrichment.

S. K. De

#### **PREFACE**

The position, occupied by the Dharma-sūtras among the different branches of the Kalpasūtra, is very important. Besides throwing a flood of light on the Indian society of a remote antiquity, the Dharma-sūtras contain much information about the geography and the flora and fauna of the times when they originated. Having been composed presumably at a time when the Sanskrit language had not yet been stereotyped under the influence of Pāṇini, these sūtras possess a good deal of linguistic interest too. What is most important is that this literature contains the rudiments of secular law wnich was highly developed in later times.

Whether precursors of the early metrical Smrti or its successors—a problem which defies an exact solution and on which the opinions of specialists are sharply divided—there is not much room for doubt about the origin of the Dharmasūtras before the birth of Christ.

Despite the manifold importance and interest of these sūtras, they have not yet received the serious attention of scholars. Thanks to the labours of Bühler, Jolly and Caland—curiously all Europeans—the major Dharma-sūtra treatises have been rendered into English. These translations are, however, not free from the defects unavoidable in such pioneer enterprises. The above scholars, followed by some later workers in the field, notably Kane and Batakrishna Ghosh, have endeavoured, with varying degrees of success, to tackle some of the problems connected with these works, e.g., their authorship, relative chronology, provenance, etc. Of later scholars, Kane has given, in his monumental History of Dharmaśāstra, a rapid résumé of the contents of these works.

The information about the Dharma-sūtra literature, contained in different works on History of Sanskrit Literature,

is very meagre. References to this literature in works like Jolly's Recht und Sitte and Outlines of a History of the Hindu Law merely indicate the nature of its subject-matter, but throw little light on its vast extent and varied contents. The accounts of this literature given in works like Cambridge History of India (Vol. I) and History and Culture of the Indian People (Vol. I—The Vedic Age), are of the nature of a brief introduction to this literature. Such works as Farquhar's Outline of the Religious Literature of India, Beniprasad's The State in Ancient India and Radhakumud Mookerji's Ancient Indian Education deal merely with particular aspects of this literature. Ramaswami Sastri's The Dharmasūtras and the Dharmaśūstras appears to be intended as an introduction to a comparative study of these two kinds of literature; it is far from being exhaustive.

Thus, a comprehensive account of the Dharma-sūtras. including a critical and comparative study of their contents, is a desideratum. It is, therefore, proposed, in the following pages, to describe the nature and characteristics of these works, to trace the origin and development of this literature from the earliest times and to examine, as exhaustively as possible, the various problems, textual, chronological and others, connected with these works. Then follows a survey of their contents under appropriate heads. In a subsequent chapter is depicted the picture of the society represented by the Dharma-sūtras. The information on flora and fauna and the geographical materials, contained in these works, form the subject-matters of two separate chapters. In another chapter Dharmasūtra passages, culled from various sources, under different authors are reconstructed; this testifies to the fact that the Dharmasūtra literature is not confined merely to the few works that have come to light hitherto. From this chapter it will be evident that many such treatises still remain to be unearthed or may have perished irretrievably. Finally, a chapter is devoted to the words used in peculiar senses in the Dharma-sūtras.

In view of the great importance of these sūtras, we have thought it fit to add some Appendices the usefulness of which will be clear from the introductory remarks prefixed to each of them.

The help, derived from the works of the earlier scholars in the field, has been duly acknowledged.

The author of the present work will consider his labour amply rewarded if it succeeds in presenting to the readers the picture of ancient Indian society in its true perspective and in stimulating the interst of the scholarly world in the Dharma-sūtras which are invaluable documents in themselves for the study of the history of India. The author takes this opportunity to express his heart-felt gratitude to his revered teacher, Prof. S. K. De, who has been a constant source of inspiration to him in his research work. Prof. De has kindly written a Foreword to this book, and for this the author is thankful to him,

In spite of sincere care and attention, the work is not unfortunately free from some misprints of which the glaring ones have been corrected in the Corrigenda.

Calcutta,

S. C. Banerii

1962

### **Postscript**

Ram Gopal's India of Vedic Kalpasūtras came to the hands of the author of the present work when it was ready for the press. The learned author of that work has dealt with the Kalpasūtras as a whole. But, our work, being devoted exclusively to Dharma-sūtras, claims to have broken fresh ground and to be more exhaustive so far as the Dharma-sūtras, as a distinct species of the Kalpa, are concerned.

#### **PUBLISHERS' NOTE**

This volume is the fourth of a series published with the avowed object of bringing into bold relief the vast and profound wisdom of ancient Indian saints and savants lying hidden in Sanskrit works some of which exist in obscure and often inaccessible MSS.

The present volume, from the pen of a distinguished Sanskrit Scholar, is solely devoted to a detailed exposition. on the basis of the extant literature on the subject, of the Dharma-sūtras or the Aphorisms on the Hindu Dharma, as distinguished from the Dharma-sāstras, which are exclusively The Dharma-sūtras are prose works, with metrical works. a few verses interspersed, dealing with the code of conduct of the Hindus in its multifarious aspects. They comprehend, in their usual signification, Dharma, i.e., laws and customs governing the Hindu life, and expositions of moral duty. Sociology, the subject of these works, is a science by itself. The compilers and commentators of these works often refer to the Puranas, the system of theogony, ontology and mythology of the Hindus, as authorities and for illustrations. number of other authorities cited incidentally is also considerable.

As amply borne out by the internal evidence, this work has naturally entailed careful and delicate researches into the appropriate branches of Sanskrit literature, patient collection and collation of materials; and has brought into play all the vast and varied resources of learning on the part of the author, who has spared no pains to make his treatise a copiously documented one, as the numerous references to Smritis and Nibandhes incorparated herein amply demonstrate. The chapter on the reconstruction of Dharma-sūtra passages is a pointer to the wide range of this literature.

His presentation of the subject is marked by thoroughness and soundness of judgment. The book reveals his keen insight into and an adequate grasp of the subject and bear the impress of assiduity and scientific scholarship. The book undoubtedly comes as an addition to the knowledge of the subject.

We hope and trust that our efforts in placing before the public the fruit of this eminent scholar's laborious and sustained research work, will meet with comensurate approval and response.

We have other volumes under the project which will be duly notified on publication.

#### CONTENTS

| Foreword      |
|---------------|
| Preface       |
| Abbreviations |

### Chapter

Page

 Dharmasūtra—their nature and characteristics

1--6

[The word 'Dharmasūtra' defined—1, Scope of Dharmasūtras—1, Dharmasūtra and Dharmasāstra contrasted—2, Style and language—3, Arrangement of contents—4, Different designations of Dharmasūtra—4]

II. Origin and development of Dharmasūtras

7-35

# A. General information-7

Origin from the Vedas—7, Mutual relationship among parts of the Kalpa—9, Revealed and non-revealed—10, Historical sequence of composition of different branches of Kalpa-sūtra—12, Period of composition of DS.—13.

### B. Individual works—13

Major and minor works—18, Jolly's classification examined—14, Gautama-dharmasūtra—17, Baudhāyana-dharmasūtra—23, Vāsiṣṭha-dharmasūtra—25, Viṣṇu-smṛṭi—28, Vaikhānasa-smārtasūtra—31

III. Problems about the Dharmasūtra Literature

36-72

What are the problems?—36. DS. VS. Dh. S.—which is earlier?—36. Mānavadharmasūtra—did it really exist?—39. The arguments examined-40. Arguments against the theory-41. Anti-Manavadharmasūtra arguments examined-41. Conclusion-42, Relative Chronology of major DS.-44. Gautama and Apastamba -44, Baudhāyana and Āpastamba-47, Gautama and Baudhāyana-47, Gautama and Vasistha-49, Baudhāyana and Vişnu -49. Baudhāvana and Vasistha-49. Number of works on Dharmasütra-50. Minor writers on Dharmasūtra-51. The text-problem of the Dharmasūtras-58.1

### IV. Contents of Dharmasūtras

73-125

Broad division of contents—73

- A. Ācāra—73, 1. Saṃskāra—73, Upanayana—75, Vivāha—78. 2. Śrāddha—80. 3. Aśauca—85. 4. Miscellaneous rules, especially Dravya-śuddhi—89.
- B. Prāyaścitta-95.
- C. Vyavahāra—99, Judicial procedure—99, Human proofs—102, Divine proofs—107, Inheritance and Succession—109, Self-acquired property—116, Persons excluded from inheritance—117, Impartible property—118, Strī-dhana—119, Treasure-trove—120.
- D. Rāja-dharma—121].

### Chapter

| ٧. | Social, Cultural, Religious and Economic |         |
|----|------------------------------------------|---------|
|    | Conditions reflected in the Dharmasūtras | 126-205 |

- 1. Varņāśrama-dharma—126,
- 2. System of Education—143,
- 3. Food and Drink-149.
  - A. Food—150
    - a. Fish and other aquatic animals—150.
    - b. (i) Flesh of beasts—150.(ii) Flesh of birds—152.
    - c. Beef-eating-155.
  - B. Drinks-158
- 4. Position of women—161
- 5. Secular Law and its administration—167
- 6. Religion and Philosophy-174
- 7. Apaddharma-180
- 8. Superstitions—183
- 9. Manners, morals, customs and amusements—186
- Brahmanical supremacy and position of Śūdras—200
- 11. Economic life-204
- VI. The Flora and Fauna of Dharma-sūtras

206-228

- A. Flora-206-212
- B. Fauna-212-228
  - a. Beasts-212-221
  - b. Birds—221-226
  - Fish and other aquatic animals —226-228.
- VII. Ancient Indian Geography as revealed in Dharma sūtras 222-236
  - A. Rivers-229-230
  - B. Mountains and Hills—230-231
  - C. Places in General—231-236.

| Chapter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Page    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| VIII. Dharmasūtra-uddhāra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 237-344 |
| [Atri—244. Bharadvāja—244. Cyavana—245-247. Devala—247-257. Hārīta—257-289. Jamadagni—289-290. Jātukarņa or Jātūkarņa—290. Jātukarņya—290-291. Jāvāla—291. Jāvāli—291. Kasyapa—291-295. Kātyāyana—295-296. Laugākṣi or Logākṣi—296-299. Paitḥinasi—299-319. Pracetas—319-325. Sātātapa—325. Satyāṣāḍha—328. Satyavrata—328-329. Sumantu—329-344.      |         |
| IX. Lexicographical Notes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 345-358 |
| Appendices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 359-360 |
| <ul> <li>I. Authors and Works mentioned in the major Dharma-sūtras</li> <li>A. Authors—361-363</li> <li>B. Works—364-367</li> <li>C. Authors or Works referred to <ul> <li>(i) by using the work 'eka'—367-368</li> <li>(ii) by using 'athāpyudāharanti—369</li> <li>(iii) by using the words 'ācārya', 'apara' and 'anya'—369</li> </ul> </li> </ul> | 361-369 |
| <ol> <li>Un-Pāṇiniyan forms used in the major<br/>Dharma-sūtras</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 370-373 |
| III. Index of verses contained in the major Dharma-sūtras                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 374-441 |
| IV. Passages from major Dharma-sūtras cited<br>in later Smṛti digests and commentaries                                                                                                                                                                                                                                                                | 442     |
| Addendum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Corrigenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| Select Bibliography                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Index                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |

#### **ABBREVIATIONS**

- A.- Apastamba or Apastamba dharmasūtra, Benares,
- AA ed.-Ānandāśrama ed.
- ABORI,—Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona.
  - B.—Baudhāyana, or Baudhāyana-dharma-sūtra, Banares, 1934.
  - BI.—Bibliotheca Indica.
  - BK.—Viśvarūpa's Bāla-krīdā, a commentary on the Yājñavalkya-smṛti.
  - Dh. S.-Dharma-śāstra (s)
    - DS.—Dharma-sūtra (s)
      - G.—Gautama, or Gautama-dharmasūtra, Mysore, 1917
  - HASL.—History of Ancient Sanskrit Literature, Max-Müller, Allahabad, 1926.
    - HDH.-History of Dharmasastra by P. V. Kane.
    - HG.—Haradatta's Commentary (Mitākṣarā) on Gautama-dharmasūtra, Ānandāśrama ed.,
    - HIL,—History of Indian Literature, Vol. I, by M. Winternitz, Calcutta, 1927.
    - IHQ. Indian Historical Quarterly.
    - JAS.—Journal of the Asiatic Society, Calcutta.
    - MB.—Maskari-bhāşya, Commentary on G. (above)
    - MIT.—Mitākşarā, commentary of Vijnāneśvara on Yājnavalkya-smṛti, Niinayasāgara Press ed., 1926.
      - MS.—Manu-smṛti, Niṛṇayaśāgara Press ed., 1233.
      - MW.—Sanskrit. English Dictionary by Monier Williams.
    - Nand.—Nandapandita, author of the Veijayantī, commentary on Vișnu-smrti.

- NIA New Indian Antiquary. 1932.
- NSP.—Nirnayasāgara Press.
- SBE.—Sacred Books of the East.
  - U.—Ujjvalā, Haradatta's commentary on A (above).
  - V.—Vasistha or Vāsistha-dharmašāstra, Bombay, 1883.
- Vai.—Vaijayantī, Nandapandita's Commentary on the Viṣṇu-Smṛti, as found in Jolly's ed. of the work.
  - Vi.—Vișņu or Vișņu-smṛti, ed. Jolly, Calcutta, 1881.
  - Vk.—Vaikhānasa or Vaikhānasa-smārta-sūtra, Calcutta, 1927.
- Vna.—Vivaraņa, commentary of Govindasvāmin, on Baudhāyana-dharmasūtra, Banares, 1934.
  - YS.—Yājñavalkya-smṛti, NSP. ed. Bombay, 1926,

#### CHAPTER I

#### DHARMA-SÜTRAS—THEIR NATURE AND CHARACTERISTICS

#### The word 'Dharma-sūtra' defined

Before we proceed with our studies, it is necessary to answer the question—what precisely is meant by the word "Dharma-sūtra"? This is a compound of the components 'dharma' and 'sūtra'. The compound thus obviously means 'sūtras dealing with 'dharma'. But, 'dharma' is one of those Sanskrit words which defy an exact rendering into English. While 'religion' is rather a loose English equivalent of 'dharma', 'duty' fails to convey all the senses in which the word has been used in ancient Indian literature. The best definition of 'dharma' appears to have been given by Jaimini in the words 'codanālakṣaṇo'rtho dharmaḥ,' 'that is to say. 'dharma' consists in beneficial directions. These directions, however, are manifold; they direct us in our lives as individuals and also as members of the society. They teach us how to conduct ourselves in matters both religious and secular.

### Scope of Dharma-sūtras

This being the meaning of dharma, we may say that Dharm-sūtras deal with directions about our domestic, social and religious lives, Side by side with rules of conduct for people in general, we also find, in these works, those for the king (rāja-dharma) as well besides matters on secular law (vyavahāra), Thus, it is obvious that Winternitz's description of the contents of Dharma-sūtras as "rules and regulations for the duties of castes and the stages of life" is not com-

<sup>1</sup> Pūrva-mīmāmsā-sūtra, I, 1. 2.

<sup>2</sup> HIL, I, p. 275.

prehensive; it does not take any cognisance of the fairly large portions of the work dealing with royal duties and secular law.

#### Dharma-sūtra and Dharma-śāstra contrasted

The Dharma-sūtra-whether precursor of the Dharmaśāstra or its successor<sup>3</sup>—is closely akin to the latter in that both deal with the same or allied topics. But, this should not make us lose sight of the fact that there are also differences between the two. We note below the following chief points of difference: (1) Form: The majority of the works on DS. is composed in prose intermixed with verse; one or two works are, however, singularly free from verses4. Dharma-śāstras are composed exclusively in verse. (2) Language: The DS. contain many more archaic forms than the metrical Smrtis<sup>5</sup>. (3) Divine Origin: The older DS. do not claim any divine origin, while the origin of the older Dharma-śāstras, e.g., Manu-Samhitā, is ascribed to gods like Brahmā<sup>6</sup>. (4) Arrangement of topics: The DS., in most cases, do not arrange the topics, dealt with in them, in an orderly manner, whereas the metrical Smrtis arrange the topics under distinct heads. For example, the entire contents of YS. have been divided into three broad heads, viz., Ācāra. Prāyaścitta and Vyavahāra. (5) Historical priority: Some of the DS., being parts of complete Kalpa-sūtras, show close resemblance with Grhya-sūtras, while the Dh. S. do not reveal any such resemblance. This tends to prove the historical priority of DS. (6) Affiliation to Vedic School: Many of the DS. betray some predilection, in the quotations, for certain Vedas or Vedic Schools. The Dh.S. however, do not betray any penchant towards a particular Veda or Vedic School.

- 3 For a discussion on this problem, see chapter III below.
- 4 e. g., Gautama, Vaikhānasa.
- 5 For a collection of un-Pāṇiniyan forms in DS., see Appendix III.
- 6 c. f. MS. I. 58.

yle and language

The traditional 'sūtra' is very aptly described in the lowing well-known lines':

alpāksaramasandigdham, sāravad viśvatomukham / astobhamanavadyam ca, sūtram sūtravido viduḥ //

ese characteristics of a sūtra apply to the prose passages.

Macdonell's generalisation is rather sweeping and vague n he maintains that "these (the sūtras) are compendious tises." This remark tends to show that the style of all works of the sūtra class is uniform. This is, however, strictly accurate. The DS. are, no doubt, written in the aphoristic style. The same principle of anuvrtti, which acterises other branches of sūtra literature, particularly Astādhyāyī of Pānini, is found in this class of sūtras But, the studied brevity of grammatical sūtras is not widely found in DS. It seems as though the authors of did not take so much delight or pain as the grammarians to secure brevity of their sūtras. For example, Pānini. 27 (acatura-vicature, etc.), which is one of the longest in the Astadhyāyī consists of twenty-six words, whereas ages of such a length are of frequent occurrence in DS. matter of fact, some of the passages of DS, extend half a printed page, and sometimes even more10.

of metrical passages into the texture of the sūtras; this is common to all the hitherto published works thing G. and VK.

Ascribed to Vararuci, also found in the Visnudharmottara and propapurāna, Bhagavatī-Smṛti, (Vide Vyākaraṇa-darsaner Itihāsa I, ada Haldar, p. 357). For variant readings, see Ibid.

A History of Sanskrit Literature, p. 35.

A History of Sanskrit Literature,

c.f., for instance, G. II, 19-26.

E.I., for instance, B. II, 14. 12; III. 5. 4.

The language, used in DS., is classical Sanskrit, although un-Pāṇiniyan forms occur here and there.

### Arrangement of contents

The arrangement of the contents of all the works is not uniform. We note below the different modes of arrangement in the different works. G. consists of several chapters each containing a number of sūtras<sup>11</sup>, and being styled as adhyāya. B. is divided into four parts, each being styled a 'praśna'. Each prasna is sub-divided into several chapters each of which is called an adhyāya. Each adhyāya again is further sub-divided into khandas (section). It should be pointed out, however, that the number of khandas in the different adhyāvas of the same praśna is continuous<sup>12</sup>. A. consists of two parts called prasnas, each prasna being sub-divided into several sections styled patalas each of which again is constituted by several kandikās. The number of kandikās within each praśna is continuous<sup>13</sup>. V. and VI. consist of several chapters each of which contains a certain number of passages. VK. consists of three parts each of which is called a prasna. Each prasna consists of several paragraphs, each paragraph containing a number of sūtras<sup>14</sup>.

### Different designations of Dharma-sūtra

The DS, are designated by a variety of names. 'Smrti' is

- 11 This arrangement is found in all the editions of the work excepting AA ed in which the contents are divided into three parts each being called a 'prasna'. Each prasna is further subdivided into several chapters called adhyāyas.
- 12 This is the arrangement in A. C. Sastri's ed. (Benares, 1934) and in that of Hultzsch, Leipzig, 1884. In the AA ed. of the work (contained in the Smṛtīnāṃ Samuccayaḥ) and in the Mysore ed. the subdivision into khaṇḍas is not found.
- 13 This is the arrangement in both Bühler's ed. and A C. Sastri's ed. For the *Apastamba-smrti*, contained in the various collections of Smrtis, see chapter II below.
- 14 This is the arrangement in Caland's ed. In Ganapati Sastri's ed., the sub-division of a prasna into paragraphs is not found. In the

a generic term applied to orthodox non-vedic works in contradistinction to Sruti, so that the DS. fall within the purview of Smṛti. 'Smṛti' again is synonymous with Dh.S. as is indicated by such remarks as dharma-śāstram tu vai smṛtiḥ. The term 'dharmasūtra', as applied to the DS. literature, is rather a misnomer inasmuch as these works do not contain mere sūtras, but also long prose passages along with verses. As a matter of fact, some of the DS. works are designated as Dh.S. or Smṛti, e.g., Vāśiṣṭha-dharmaśāstra and Viṣṇu-Smṛti. The term 'smārta-sūtra' is applied to some of these works, e.g., Vaikhānasa-smārta-sūtra.

Besides these terms, we also find the designations 'Sāmayā-cārika-sūtra', 'Kula-dharma' used to refer to this class of works. A. describes its contents as sāmayācārika-dharma¹6. The precise meaning of this expression is not very clear. The well-known lexicon, Nāmalingānus'āsana of Amara, gives the following synonyms of the word 'Samaya': śapatha, ācāra, kāla, siddhānta, samvid.

None of these words appears to suit our context. The commentator, Haradatta, on whose testimony we can, perhaps, rely so far as the tradition is concerned, explains the word 'samayācāra' thus: pauruseyī vyavasthā samayah sa ca trividhaḥ—vidhirniyamaḥ pratisedhaśceti, samayamūlā ācārāḥ samayācārāh, teşu bhavāh sāmayācārikāh¹ī

The word thus means 'arising out of ordinances made by human beings'. Max Müller does not appear to be very accurate when he renders 'samaya' as 'agreement'.<sup>18</sup> Haradatta's interpretation of 'samaya' appears to be supported by A.I. 1.1.2. in which 'dharmajña-samaya', the directions

latter, each prasna is sub-divided into several khandas each of which contains a certain number of sūtras.

- 15 This term is also applied to Grhya-sūtra, as in the case of VK. which includes Grhya- and Dharma-sūtras.
  - 16 c. f. athātassāmayācārikān dharmān vyākhyāsyāmaḥ-A.I., 1. 1.
  - 17 Comm. on A. I. 1. 1.
  - 18 HASL, p. 52.

given by those who are conversant with Idharma, is mentioned as authoritative. Maskari, in his comments on G.VIII. 11, interprets 'sāmayācārika' thus: sāmayikāḥ smārtāḥ upanibaddhāḥ ācārikāḥ śiṣṭācāritāḥ padārthāḥ anupanibaddhāḥ. According to this interpretation, 'sāmayika' means the rules laid down in Smṛti, and 'ácārika' means the rules observed by the good (śiṣṭa) and not laid down in any treatise. This literature is sometimes also called 'dharma-śāstra-sūtra'.

#### CHAPTER II

### ORIGIN AND DEVELOPMENT OF DHARMA-SUTRASI

#### A. General Information

### Origin from the Vedas

The origin of the DS., as indeed of many other branches of ancient Indian literature, is veiled in obscurity. It is, however, certain that they hark back to the Vedic<sup>2</sup> age. The DS., as a part of the Kalpa-sūtras, like all other angas (ancillary literature), are derived from the Vedas. But, for our present purpose, it is necessary to examine the exact relationship that the DS. bear with the Vedas. This enquiry naturally calls for an examination of the actual reasons that necessitated the composition of this class of literature.

The Vedas, as we know, have two distinct aspects, viz. jñāna and karma or the speculative and the ritualistic aspects. Towards the latter part of the Vedic age, we find that the attention of the Vedic people was directed towards the elaboration of the ritual aspect. In fact, the later strata of the Vedic literature are more concerned than the earlier ones with rites and rituals. The tendency of the Vedic people towards the elaboration of the ritual aspect reached its climax

- 1 It is proposed, in this chapter, to trace the origin of this literature and its development, from the earliest times, through the various stages, and also to give a résumé of the principal facts, known hitherto, about the extant major works critically examining the available data and the views expressed by different scholars in the field on the various problems relating to the different works. For chronological questions relating to the works, we have taken Kane (HDH, I) as the chief authority.
- 2 The term 'Vedic' implies not only the four Samhitās, but also includes the Brāhmaṇas, Āraṇyakas and Upaniṣads as well as the Vedāngas.

in the type of literature known as Brahmanas the centents of which may be broadly divided into (1) Vidhi-directions. (2) Artha-vada—explanation of meanings and purposes of sacrificial acts, (3) Upanişads—esoteric doctrines. These Brāhmanas, which are described as "theological twaddles" by Max Müller, grew, in course of time, into voluminous prose texts. These works, not only unpalatable as literary compositions, but also hopeless in their arrangement of contents, probably taxed the patience of the Vedic Indian. The sense of awe and wonder at the various aspects of Nature, by which the Rgvedic Indian was inspired, ultimately faded out under the increasing pressure of the growing civilisation. This naturally necessitated the descent of the post-Vedic people from the purely spiritual plane to the material one. The need was, therefore, felt for preparing shorter and easier manuals of these ritualistic works. This attempt at securing ease and brevity, perhaps, resulted in the composition of what are called Kalpa-sūtras. The same motive probably actuated the then leaders of society to systematise the contents of Kalpa-sūtras into three distinct classes instead of huddling together heterogeneous matters into one Kalpa-sūtra. The broad division of the contents of the Kalpa is as follows: (i) Srauta<sup>3</sup>—dealing with purely Vedic rites, (ii) Grhya pertaining to domestic rites performed before the domestic fire, (iii) Dharma-dealing principally with rules of conduct and Vvavahāra.

The purpose, served by the Kalpa-sūtras, and their merits, have been very aptly described by Sāyaṇa, in his commentary on the Baudhāyana-sūtras, in the following lines:

vidhyarthavāda mantrātmanā tridhā vyavasthito veda-rāśiḥ | .....tataśca

<sup>3</sup> Closely connected with this are the Sulva-sūtras dealing with the measurement and construction of sacrificial altars.

<sup>4</sup> See HASL, p. 88, f. n. 2.

coditānām karmaṇām sukhāvabodhāya bhagavān baudhāyanaḥ kalpamakathayat | yato ha brāhmaṇānāmānantarya-duravabodhatayā ato na taiḥ sukham karmāvabodhāya iti kalpa-sūtrāṇīmāni pratiniyata-śākhā ntrānaṅgīcakruḥ pūrvācāryāh | kalpasya vaiśadya-lāghava-kārtsanya-prakaraṇa-śuddhyādibhiḥ prakarṣair yuktasya |

Thus, according to Sāyaṇa, the merit of these sūtras is fourfold, viz., lucidity, brevity, completeness and correctness. Haradatta, in his commentary on A. II. 8, 11, describes the scope of Kalpa-sūtras in the following lines:

chando vedaḥ tat kalpayati pratiśākhaṃ śākhāntarādhītena nyāya-prāptena cāṅgakalāpenopetasya karmaṇaḥprayogakalpanayopaskuruta iti chandaḥ kalpasūtrāṇi.

According to this description, the chief object of the Kalpa-sūtras is to explain the procedue (prayoga) of the rites enjoined in the Vedas. But, this description takes notice of only one aspect of the Kalpa, viz., procedure of rites and rituals, and disregards the others, i. e., rules of conduct, etc.

### Mutual relationship among parts of the Kalpa

The term 'Srauta' at once distinguishes the first class of works, mentioned above, from the rest which, in direct antithesis to the Srauta, can be described as Smārta. While, the Srauta-sūtra is directly connected with Sruti (revelation), the other two are based on Smṛti (tradition). A word is necessary about the scope of the Gṛḥya- and Dharma-sūtras, If, as pointed out above, both are Smārta-sūtras, then the question naturally arises—what was the necessity of composing these two distinct types of literature? The question is not very easy to answer, the difficulty being added to by the fact that certain matters are common to the Gṛḥya- and Dharma-sūtras. A close comparison of the contents of the

two classes of literature reveals that, while the Grhya-sutras deal exclusively with domestic rites, the socpe of the DS, is far wider in that the latter deal also with the conduct of men. secular law (vyavahāra) and duties of the king (rāja-dharma). The question that still confronts us is—what is the reason of the overlapping of the contents of these two types of works in respect of certain rites, e. g., upanayana, vivāha, etc.? A comparative study reveals that, while the Grhya-sūtras lay stress on the procedure of the different rites, the authors of the DS. content themselves by recording various customs and practices connected with these rites without entering into details of procedure. It may be argued that the matter common to the Grhya-sūtras might very well have been excluded from DS. But, that would have defeated the very purpose that appears to have actuated the composers of the Kalpa-sūtra. From a treatise, intended to regulate the lives of the people, all references to the rites, the procedures of which were laid down in the Grhya-sūtras, could not possibly be categorically omitted without exposing it to the risk of incompleteness.

From what we have said above, it is clear that, although some topics are common to the Grhya- and Dharma-sūtras, there is no reason to suppose, as Winternitz is inclined to do,<sup>5</sup> that the latter originated as a continuation of the former. The most plausible view seems to be that these were independent types of works presumably composed to serve different purposes as described above.

### Revealed and non-revealed

The Kalpa-sūtras, like the other vedāngas, are Vedic no doubt; but these are not supposed to be revealed. These are considered to have been composed by human authors and, as such, may be properly characterised as non-revealed Vedic literature.

The subjoined chart will clearly indicate the pedigree of the DS. in the family of Vedic literature.



Here the question that naturally arises is this—what was the necessity of the two species of literature, viz., Sūtra and Sāstra on the same subject of dharma? The question is not a very simple one. With this question is inextricably bound up the question of the comparative precedence of these two types of literature. As we shall see later on (chapter III), DS. appear to have been earlier than Dh.S. If that was so, the answer to our question becomes easy. Sūtras were composed for the guidance of the society in its very early stages. the progress of civilisation, the need was felt for elaborate treatment of the rules for the guidance of a far more advanced society; the sūtras now proved inadequate for formulating the law that naturally grew in volume and variety. It is probably for this that the śloka was resorted to as the best form for the preservation and propagation of the newly formulated law. The justification of the adoption of the sūtra form is, perhaps, also to be found in the age in which the sūtras were composed. These were composed presumably in the so-called sūtra period of Sanskrit

literature when we find brief prose formulæ as the vehicle of expression not only in this field, but also in Grammar, Philosophy, etc.

We may not agree with Max Müller in assigning the Sūtras, connected with all the Vedas, to the same period ranging between 600 B.C. and 200 B.C., but the postulation of a Sūtra period of Indian literature does not seem to be wrong in view of the existence of works, composed in the typical sūtra style, in the various branches of Indian learning.

Historical sequence of composition of different branches of Kalpa-sūtra

The historical sequence of composition of the different constituents of the Kalpa sūtra is a matter of conjecture. The view that the Srauta and Grhya-sūtras presuppose the DS, is based on arguments which are inconclusive, as pointed out by Max Müller<sup>6</sup> whose suggestion that the DS. are the latest of the three branches of the Kalpa-sūtra. inasmuch as the Sūtras are nowhere relegated to such a low position as in the DS.7, is ingenious, but obviously not above criticism. Winterintz is hesitant when he maintains that the DS. originated as a continuation of the Grhya-sūtras. His view, however, appears to be supported by the arrangement of the centents of the Vaikhanasa-smartasutra in which the DS. portion is given as an integral part of the Grhya-sūtia<sup>9</sup>. The colophons to the first praśna and to several adhyāyas of B., as well as its final colophon, clearly indicate that the work was a part and parcel of the Grhyasūtra of Baudhāyana.

<sup>6</sup> HASL, p. 107.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> HIL, p. 275.

<sup>9</sup> Vide the final colophon which runs as follows: grhyadasamo dharme triiyah prasnah samāptah.

### Period of composition of DS.

The unsettled chronology of ancient Indian works is almost proverbial, and to this the DS. are no exception. Absolute chronology of these works is an impossible thing, chiefly because the evidence, both internal and external, are inconclusive in their cases. As regards internal evidence, we find that these works, with the solitary exception of A., which refers to the Bhavisyat-purana, 10 do not presuppose any work later than the Brahmanas. The external evidence is furnished by passages quoted from these works in later Smrti digests which, at best, enable us to determine the lowest limit below which their age cannot be pushed down. But, these digests, being very recent in comparison with the DS., their testimony about the age of the latter is not at all helpful. What we can really attempt to do is to settle the relative chronology of these works in so far as it is possible to do so from internal and external evidences11.

#### B. INDIVIDUAL WORKS

### Major and Minor Works

How many works on DS. originally existed we are not in a position to say. The vastness of this literature and the variety of its contents can well be gauged from the citations of countless sūtras, similar in form and matter to those contained in the extant DS., ascribed in later Smṛti digests to different authors.

The DS that have hitherto come to light may be characterised as 'major', while those, which are known only from quotations found in later Smrti digests, may be designated as 'minor', assuming that only the principal works of this branch of literature succeeded in standing the test of time. This is, however, a mere conjecture; no definite conclusion is warranted by the material available to us.

<sup>10</sup> A. II. 24. 6.

<sup>11</sup> The relative chronology will be dealt with in Chapter III below.

### Jolly's classification examined

Jolly classifies<sup>12</sup> DS. into (1) Proper, (2) Revised and (3) Secondary or fragmentary. By the first he means those works which still form part of "a greater collection of sūtra works", e.g., the works of Āpastamba, Hiranyakeśin and Baudhāyana. In the second category he places those works which "are not actually handed down in the manuscripts as a part of a collection of Vedic sūtras, but, in form and content, are like the proper DS. and are quoted in the law books of the mediaeval age or even earlier". To the third class belong those whose fragments are found in later treatises.

The above classification does not appear to be free from defect, because Jolly obviously relies too much on the testimony of the manuscript material. The mere absence of MSS. of the whole collection of sūtras in the case of the second class of works does not warrant the assumption that they were 'revised'. It may well have been that other parts of the collection in their case have been lost or are yet to be recovered.

The third category is quite right so long as complete works of these writers are not unearthed.

In the Dharma-sūtras and the Dharma-śāstras (pp. 4-5). Ramaswami points out that, in the Smṛti ratnākara, Rṣi Agniveśa refers to nine Pūrva-sūtras. "The Pūrva-sūtras are said to be Baudhāyana, Āpastamba, Satyāṣāḍha, Drāhyāyaṇa, Agastya, Śākalya, Āśvalāyana, Savanīya and Kātyāyana. The Apara-sūtras are said to be Vaikhānasa, Śaunakīya, Bhārad-vāja, Agniveśya, Jaiminīya, Vādhūla, Mādhyandina, Kauṇ-dinya and Kauṣītaka". Many works bear the title Smṛti-ratnākara, and Ramaswami does not mention precisely which Smṛti-ratnākara he means. What deserves notice is that, among the authors mentioned under Pūrva- and Apara-sūtras, Gautama and Vasiṣṭha are conspicuous by their absence.

Major works: 1. Gautama-dharma-sūtra<sup>13</sup>. 2. Baudhāyana-dharmasūtra<sup>14</sup>, 3. Āpastamba-dbarmasūtra<sup>15</sup>, 4. Vasistha-dharma-sāstra<sup>16</sup>, 5. Viṣṇu-smṛti<sup>17</sup>. 6, Vaikhānasa-smārta-sūtra<sup>18</sup>

- 13 Ed. (i) Stenzler, London, 1876, (ii) J. Vidyāsāgara in Dharma-sāstra-saṃgraha, Calcutta, 1876. (iii) Pañcānana Tarkaratna in Ūnaviṃ-sati saṃhitā, Calcutta, 1316 B.S., (iv) L. Srinivasacarya, with Maskari-bhāṣya, Mysore, 1917, (v) Ānandāśrama, with Maitākṣarā comm of Haradatta, Poona, 1931. Translated by Bühler into English in SBE, Vol. II.
- 14 Ed. (i) Hultzsch, Leipzig, 1884, (ii) L. Srinivasacarya, with Vivaraṇa comm. of Govindasvāmin, Mysore, 1907, (iii) Ānandāśrama, in Smṛtīnām Samuccaya, Poona, 1929, (iv) A. C. Sastri, with Vivaraṇa Comm. of Govindasvāmin, Benares, 1934. Translated by Bühler into English in SBE, Vol. XIV.
- 15 Ed. (i) Bühler, with extracts from *Ujjvalā* comm. of Haradatta, Bombay, 1932 (Title: *Āpastambīya-dharmasūtra*), (ii) A. C. Sastri and A. R. Sastri, with the same comm., Benares. 1932, (iii) Magaplal Sastri, Poona, 1932, (iv) Mahadev Sastri, with *Ujjvalā*, Mysore.

Dandekar records, in *Vedic Bibliography* (p. 56), an *Āpastambīya-dharmasūtra-mañjarī*, ed. Suryanarayana, Mysore, 1935, which is described as an analytical re-arrangement of the contents of the *Āpastamba-dharmasūtra*.

Translated by Bübler into English, SBE, Vol. II. It should be noted that the Apastamba-smṛṭi or Apastamba-saṃhitā, found in the Dharma-sāstra-saṃgraha of Jīvānanda, Ūnaviṃšati-saṃhitā of Pañcānana Tarkaratna, and in the Smṛṭīnaṃ-samuccaya (AAed.), is a metrical work which is, therefore, absolutely different from the present DS.

- 16 Ed. (i) J. Vidyāsāgara, in Dharmašāstra-saṃgraha, op. cit., (ii) A. Führer, Bombay, 1883, (iii) Pañcānana Tarkaratna, in Unaviṃšatisaṃhitā, op. cit. (Title: Vasiṣṭha-saṃhitā), (iv) Ānandāśrama, in Smṛṭīnāṃ Samuccaya, op. cit. (Title: Vasiṣṭha-smṛṭi), (v) A. Führer, Poona, 1930, (vi) with Hindi paraphrase, Lahore, 1904, (vii) Kṛṣṇa-paṇḍita Dharmādhikārin (Editor?) with self-composed, con m. called Vidvan-modinī, Benares, Saka 1781.
- 17 Ed. (i) J. Vidyāsāgara, in *Dharmašāstra-samgraha*, op. cit. (Besides this sūtra work, a separate metrical composition, ascribed to Viṣṇu, is also found in the *Dharmašāstra-samgraha*), (ii) Jolly, with extracts from *Vaijayantī* comm. of Nandapaņdita, Calcutta, 1881, (iii) Pañcānana Tarkaratna, in *Onaviṃšati-saṃhitā*, op. cit. (Title: Viṣṇu-saṃhitā). Translated by Jolly into English, SBE, Vol. VII.
  - 18 Ed. (i) T. Ganapati Sastrī, Trivandrum, 1913, (ii) W. Caland,

It is curious to note that K. S. Ramaswami, in his work, The Dharma-sūtras and the Dharma-śāstras (p. 4), does not refer to the last mentioned work among the DS. which are "now available in their entirety or in fragment."

We shall now take up the major DS.<sup>19</sup> one by one, and deal with each of them separately under the following heads:

- 1. Authorship-Vedic school to which it belongs. 2. Age.
- 3. Provenance. 4. Genuine and the spurious. 5. Complete Kalpa tradition—whether available or not. 6. Commentaries.

A word is necessary about the Hiranyakeśi dharmasūtra. Kane, in HDH (I, p.p. 46-50), has said all about the work known so far. It is difficult to decide whether, according to the plan of our present study, we should include it among the major works or among the minor ones. Its claim to a place among the major works seems justified in view of the existence of a complete Kalpa tradition of the Hiranyakesins. But, Kane's assertion that a good number of the sūtras of this work are borrowed from the Apastamba-dharmasūtra tends to relegate it among the minor works; even among the minor works its position appears to be extremely insignificant. The only argument that we can adduce in favour of the work of Hiranyakesin is that, while the verbal similarities of many sūtras between the two works is an unassailabe evidence of the one borrowing from the other, there is nothing to prove conclusively that Hiranyakesin was the borrower. This being so, one can hardly endorse the view of Kane that the

Bibliotheca Indica, Calcutta, 1927 (work No. 242), (iii) K. Rangachari, Madras, 1930. Translated into English by (i) W. Caland in Bibliotheca Indica, Calcutta, 1929 (work No. 251), (ii) Eggers, Göttingen, 1929.

<sup>19</sup> In view of the facts that the contents of the Hiranyakesi-dharma-sūtra closely agree with those of Apastamba's work, and that the former is generally believed to be the borrower—a theory which is, however, open to criticism—we do not include Hiranyakesin's work among the major ones. A reference has been made to this work in the list of minor writers (see chap. III below). For details about the work, its commentary, etc., see HDH, I, pp. 46-50.

sūtras of Hiranyakesin are borrowed from the work of A., because Kane gives no more convincing proof than mere verbal similarities of the sūtras.

#### GAUTAMA-DHARMASŪTRA

### Authorship and Vedic School

Neither the work itself nor its two commentaries throw any light on the question of its authorship. In the Vedic literature, Gautama, as a personal name, is of very frequent occurrence. But, the name is also found to signify a school of the Sāma-Veda.<sup>20</sup> Hence, we are not in a position to determine whether the work was composed by a single author or it arose in a Vedic School, It is, however, certain that the work was composed by a follower or followers of the Sāma-veda—a fact which is supported by the following evidences:

- (1) The name of Gautama, as a teacher, is mentioned in the *Lātyāyana-śrautasūtra* and *Drāhyāyaṇa-śrautasūtra* both belonging to the Sāma-veda.
- (2) Kumārila, the reputed commentator of the *Pūrva-mīmāṃsā-sūtra*, testifies to the fact that Gautama's work used to be studied by the followers of the Sāma-veda.<sup>21</sup>
- (3) An entire Chapter (XXVI) of the Dharma-sūtra has been taken, almost bodily, from the Sāma-vidhāna Brāhmaṇa.

### Age

There are no evidences whatsoever that may enable us to determine the age of this work with any degree of certainty. All that we can do is to make an attempt to fix the upper and the lower limit of the age by examining the internal and external evidences respectively. The different branches of literature, which appear to have been known to the author of this work, are: Anga (Vedānga?), Dharma-śāstra, Itihāsa, Purāna, Upanişat, Upa-Veda, Veda, Vedānta, etc. The

<sup>20</sup> For references, see HDH I, p. 13.

<sup>21</sup> Cf. gautamagobhilīye chandogaireva parigṛhīte. Tantra-vārtika on Pūrvamīmāṃsā-sūtra, I. 3. 11.

only author, mentioned in G., is Manu<sup>22</sup>. To some earlier writers it refers as 'eke'. Thus, we see that the internal evidence furnishes no clue as to the age of the work. because no definite dates can be assigned to the works and authors mentioned in it. This much, however, can be said that G. was composed after the Manu-smrti. But, certain internal evidences of the Manu-smrti lead us unmistakably to conclude that the work of Manu underwent several redactions. When we say that Manu's work preceded that of G., we cannot say which of the redactions of Manu we mean. Then again, confusion arises from the fact that the extant work of Manu refers to Gautama as Utathya-tanaya23. If this Gautama is identical with our Gautama, as is probably the case, hen the possibility of G. refering to the work of Manu in its present form is precluded. When the original work of Manu came into being, we have no means to determine. is usually supposed to have received its final form between the 2nd century B.C. and 2nd century A.D. Therefore, the upper limit of G's age must be fixed a century or two earlier than the 2nd century B.C. when Manu's work probably originated.

The earliest traceable reference to Gautama as a writer on dharma occurs in the Baudhāyana-dharmasūtra.<sup>24</sup> The age of the latter ranges between 500-200 B.C.<sup>25</sup> so that this fixes the lower terminus of the age of Gautama. But, there is no conclusive evidence on the strength of which we can identify Baudhāyana's Gautama with ours.<sup>26</sup> The close correspondance of some of the passages in both G. and B.<sup>27</sup>

<sup>22</sup> G. XXI. 7.

<sup>23</sup> MS. III. 16.

<sup>24</sup> c.f. B. I. 2. 7; II. 4. 17.

<sup>25</sup> HDH, I, p. 30.

<sup>26</sup> Doubts about the identity of these two Gautamas are raised by passages like B. II. 4. 17 which clearly run counter to the spirit of G. VII. 6a

<sup>27</sup> For such passages, see chap. III below.

does indeed tend to prove that B. refers to the present G. Even then, in the present state of our knowledge, we are not in a position to determine who the borrower is.

G. and V. reveal a close correspondence with each other in respect of certain passages. In fact, the entire chapter 22 of V. seems to be a mere copy of G. 19. In view of the fact that V. is, to all appearance, a very late work, nothing stands in the way of our conjecture that it borrowed from G. If Kane is right, as he most probably is, in placing V. between 300-100 B.C.<sup>28</sup>, then this fixes the lower terminus of the date of G. This does not go very much against the conclusion arrived at above regarding the upper limit of the age of G.

The upper and the lower limit of G's age, fixed above, agrees very well with the fact that, from its use of many an un-Pāṇiniyan form, G. appears to have lived either before Pāṇini, or at a time when Pāṇini's Grammar had not yet dominated the Sanskrit language. The absence of any reference, in the DS., to the onslaught of the Buddha and his followers on Brahmanism appears to lend countenance to this view.

The mention of the word 'yavana' (Greek) in G.IV.21 may lead some to suppose that the work must have been composed after about 326 B.C., the date of Alexander's invasion of India, when the Indians came into close contact with the Greeks. But, the theory based on 'Yavana', is now an outmoded one. This is mainly because this word does not necessarily mean the Greeks<sup>29</sup>, nor is there anything to rule out the possibility of the Indians having had free intercourse with Greece, either commercial or cultural, before Alexander's invasion of India. In view of of this, we need not go with Bühler<sup>30</sup> so far as to suppose the sūtra, containing the word 'yavana', to be an interpolation in order simply to circumvent

<sup>28</sup> HDH, I, p. 59.

<sup>29</sup> Vide S. K. De in the Munshi Diamond Jubilee Commemoration. Volume, Pt. I, Bharatīya Vidya, IX, p. 125

<sup>30</sup> SBE, II, p. LVI.

an inconvenient proposition with a view to suiting our own purpose,

#### Provenance

In view of the fact that the Gautamas were a school in South India studying the Sāma-veda<sup>31</sup>, it seems that this work originated in that region.

### Genuine and the spurious

As pointed out above, a considerable portion of chapter 26 of G. resembles very closely the Sāmavidhāna-brāhmaṇa from which the former appears to have borrowed this portion.

### Complete Kalpa tradition—whether available or not

It is difficult to say whether a complete set of Kalpa-sūtras of the G. school ever existed. The fact, however, that G. is often mentioned as an authority in the  $L\bar{a}ty\bar{a}yana$ -śrauta-sūtra and the  $Dr\bar{a}hy\bar{a}yana$ -śrautasūtra as well as in the Gobhila-grhyasūtra leads us to suppose that a complete Kalpa tradition of the G. school perhaps existed at one time.

Commentaries: (1) Mitākṣarā of Haradatta³², (2) Bhāṣya of Maskari. Besides these, Asahāya also appears to have written a commentary on this work³³.

#### BAUDHĀYANA-DHARMASŪTRA

### Authorship—Vedic School

It is difficult, if not impossible, to determine who the author of this work was. The respectful mention of Kānva Baudhāyana (II.9.14) and of Baudhāyana as an authority at many places of the work (e.g., I.5.13; I.6.16; III.5.8) tends

<sup>31</sup> See Jolly: Tagore Law Lectures, 1883, pp. 38-39.

<sup>32</sup> The existence of other commentaries on this work, or, at least, of one pre-Haradatta commentary, is hinted at by Haradatta at many places of his commentary, e.g., AA ed, I. 953, II. 1. 12, 65; II. 3. 32, II. 3. 9.

<sup>33</sup> See HDH, I, pp. 248-249.

to show that Baudhāyana was an ancient sage and not the author of this work. This surmise appears to be confirmed by the use of 'bhagavān' as an epithet of Baudhāyana (III. 6.20). Some would say that this fact does not preclude the possibility of Baudhāyana having been the author of the work, because reference by the author to himself in the third person is but a common practice among the ancient Indian writers.<sup>34</sup> Others may hold, on the analogy of the MS., that the work might have been composed by a pupil of Baudhāyana. The fact, however, seems to be that the work belonged to a school of writers founded by Baudhāyana.

### Age

The age of this work, like that of the other works of this class, is a matter of conjecture. The work refers to a host of writers on dharma by name as well as by using the word 'eke', and quotes a number of verses—a fact which clearly shows that it presupposes a considerable extent of the versified Dharma-śāstra. But, many of these authors being as yet unidentified, and the dates of those, mentioned by name, being not yet settled with certainty, we are not in a position to arrive at any definite conclusion about the upper limit of the age of Baudhāyana.

The external evidences, available so far, do not lead us anywhere. So far as we know, Sabarasvāmin, the famous commentator of the Pūrva-mīmāmsā, appears to be the earliest writer to refer to Baudhāyana.<sup>25</sup> But, from this alone we cannot arrive at any positive conclusion about the lower limit of Baudhāyana's date,

### **Provenance**

It is difficult to say anything definitely as to where the work actually originated. While the existence of a school

<sup>34</sup> Cf. MS. 1. 4, and the comments of Medhātithi and Kullūka thereon.

<sup>35</sup> See HDH, I, p. 26.

of Brāhmaṇas, known as Baudhāyanīyas, who are confined to the south, tends to prove the South Indian origin of the work, there are certain internal evidences which are apt to lead to a contrary conclusion. Of these evidences, reference may be made to the mention, inter alia, of Dakṣiṇāpatha (Deccan) as one of the tracts of land in which the people of mixed castes (saṇakīrṇa-yoni) dwell.³6 It is likely that, had B. or his followers been of Southern origin, they would not have, perhaps, made such a derogatory reference to their native land. The same argument applies to the following tracts in the north which he mentions as those places a sojourn to which renders a person liable to expiation:

Āraţţa, Kāraskara, Puņdra, Sauvīra,

Vanga, Kalinga, Prānūna.

Thus, we can infer this much that, if B. or his followers were northerners, they were perhaps residents of a part of the North India beyond the aforesaid tracts of land.

The above argument, however, proves nothing conclusively. It may very well be argued that the school of B. might have originated in the south, and the derogatory manner of the reference to Dakşiṇāpatha may be explained by assuming that it might have referred to the predominance of the mixed castes in that area in which the Baudhānīyas were probably exceptions with other people of their own group.

### Genuine and Spurious

The extant Dharma-sūtra does not appear to have come down in its original form throughout; this assumption is based chiefly on the following grounds: (1) The major portion of the fourth praśna is, unlike the other praśnas, composed in verse; its last three chapters are entirely in verse. (2) Some sūtras of the earlier praśnas are repeated verbatim in the fourth praśna.<sup>37</sup> (3) The tenth chapter of the third praśna largely agrees with G., chapter

<sup>36</sup> B. I. 3. 14.

<sup>37</sup> For references, see Chapter III below.

XIX.<sup>38</sup> (4) The sixth chapter of the third prasna agrees, closely with the forty-eighth chapter of VI.<sup>39</sup> (5) There are many repetitions in the first two prasnas.

Complete Kalpa tradition—whether available or not

Burnell and Caland arrange the available Sūtras of Baudhāyana into several parts which appear to constitute the Baudhāyana Kalpa. But, the complete set of the Kalpasūtra of Baudhāyana has not yet been recovered.

### **Commentaries**

The Vivarana of Govindasvāmin is a well-known commentary on the Dharma-sūtra of Baudhāyana. According to Burnell, the oldest commentator was Bhavasyāmin.

### ĀPASTAMBA-DHARMASŪTRA

## Authorship and Vedic School

It is difficult to say whether this DS, was written by one person named Apastamba, or it arose in a school. The latter proposition is not unlikely in view of the existence, even to day, of a sect of Brāhmaņas, called Apastambīyas, in South India.

As to the affiliation of this work to the Yajur-veda, <sup>42</sup> there cannot be any doubt whatsoever. In the first place, the Apastambīyas, referred to above, follow this Veda. Secondly, this work frequently quotes the Vājasaneyaka and the Vājasaneyi-brāhmaṇa besides the Taittirīya-āranyaka all belonging to the Yajur-veda.

38 This does not prove anything conclusively because who the borrower is has not yet been ascertained with absolute certainty, although B. is generally supposed to be the borrower.

39 This carries no conviction, because VI. is a very late work and apocryphal in character.

- 40 See HDH, I, p. 20.
- 41 See HDH, I, p. 32.
  - 42 For details, see HDH, I, p. 38.

### Age

No conclusive evidence is available about the age of this work. The occurrence, in it, of many un-Pāṇiniyan forms seems to indicate its high antiquity. Kane assumes that the work probably originated at a time when Jaimini had founded his school of Pūrva-mīmāṃsā and assigns it to a period between 600-300 B.C.43

### Provenance

The fact that the Apastambīya sect of Brāhmaṇas is found nowhere in India excepting the South naturally leads us to suppose that the Apastambīya school arose in South India. This supposition appears to find corroboration in A.II. 17.17 in which a custom obtaining among the northerners (udīcyavrtti) is mentioned.

### Genuine and the spurious

We find certain passages common to this work and that of Baudhāyana. One of the works, therefore, must have borrowed from the other; who the borrower was, cannot, of course, be ascertained.

## Complete Kalpa tradition—whether available or not

Besides the DS., the Śrauta- and Gṛḥya-sūtras of the Āpastambīyas are also available.<sup>44</sup> It is difficult to assert whether or not all these three kinds of sūtras were composed by one and the same author. The Gṛḥya- and the Dharma-sūtra appear to have been composed by one hand. The chief grounds for the assumption are as follows: (1) At certain places, the Gṛḥya-sūtras appear to refer to the D. S. and vice versa.<sup>45</sup> (2) Some sūtras of these two works are

<sup>43</sup> See HDH, I, p. 45. Kane also brings together certain internal evidences, as compared with those of the other works of this class, which tend to throw some light on the relative chronology of this work. No positive conclusion, however, is possible on the basis of these evidences.

<sup>44</sup> For particulars and editions, see HDH, I, p. 32.

<sup>45</sup> See HDH, I, p. 33.

common. (3) The Smrti-candrikā asserts the common authorship of these two works.

### **Commentaries**

The Ujjvalā of Haradatta is the only commentary on the work known so far. That there was another commentary on this work is proved by references to a  $bh\bar{a}sya$  on it contained in some late Smṛti digests and commentaries. The passages, quoted from the so-called  $bh\bar{a}sya$ , are not found in Haradatta's commentary. Kane does not suggest the name of the author of this  $bh\bar{a}sya$ . To us, however, the author of the forgotten commentary seems to have been Dhūrtasvāmin.

### VĀSIŞTHA-DHARMASĀSTRA

### Authorship-Vedic School

While the colophons to the different chapters of the work as well as the final colophon indicate that the work was composed by Vasistha, the mention of Vasistha in II.50 and XXIV.5 as an authority tends to prove that the work arose in a school founded by Vasistha. This, however, does not prove anything conclusively in view of the fact that, as pointed out above, it is a common practice among ancient Indian writers to refer to themselves in the third person.

If Kumārila's testimony<sup>48</sup> is to be relied upon, we must say that this work was studied by the followers of the Rgveda. Besides Kumārila's evidence, we find several Rgvedic verses in V.XVII, and references to certain hymns of the Rgveda, e.g., asyavāmīya, havispāntīya, aghamarṣaṇa, in the twenty-sixth chapter of the work. But, on these grounds alone a special connexion of the work with the Rgveda cannot be presumed, especially in view of the fact that it mentions

<sup>46</sup> Ibid, I, pp. 45-46.

<sup>47</sup> Cf......ityāpastamba-sūtram vyācakṣāṇena dhūrtasvāminoktam, anagnikaḥ ūṣmā rbiṣam tat pakvasya pratiṣedhaḥ kriyate iti granthena, Smṛti-candrikā, Śrāddha-Kāṇḍa, p. 228.

<sup>48</sup> vāsistham vahvrcaireva......Tantra-Vārtika.

Kāṭhaka (XII. 24; XXX. 5), Vājasaneyaka (XII. 31) besides quoting from the Taittirīya Saṃhitā (V. 7-9; XI. 48), the Satapatha-brāhmana, the Maitrāyanīya Samhitā etc. (I. 37).

Age

Besides referring to a host of earlier writers by such remarks as 'athāpyudāharanti', 'eke' etc. V. mentions the following by name: Bhāllavins, Gautama, Hārīta, Manu, Prajāpati, Vasiṣṭha and Yama. The works, mentioned by V. by name, are:

## Kāṭhaka, Vājasaneyaka

As the date of none of these authors or works is known with certainty, the internal evidence does not help us in any way in ascertaining the age of the present work.

Coming toexternal evidences, we find that, so far as is known, the MS. (VIII. 140) is the earliest work to refer to V. Kane finds in the above passage of the MS. an echo of V. II. 50. But, a comparison of the two passages does not lead to any definite conclusion. Moreover, there is nothing to prove that the Vasistha of the MS. is identical with the person with whose name the DS. is associated.

### **Provenance**

The identity of Vasistha becomes a puzzling problem in view of the fact that V. itself refers to him (II. 50). Even if the Vasistha of the MS., referred to above, be the same as the person to whom the DS. is attributed, we cannot arrive at any positive conclusion, the date of the MS. itself being still a subject of controversy and placed within extremely wide limits. This much, however, appears to be fairly certain about the date of the MS. that, in its final form, it arose probably between the 2nd C. B.C. and 2nd C. A.D.<sup>49</sup> In view of this, the opinion of Kane that V. arose in the first century of the Christian era<sup>50</sup> seems probable.

### Provenance

Kane is right in maintaining that it is not possible to determine the exact place where the work originated. Bühler's assertion that the home of the school, to which this work belonged, lay to the north of the Narmadā and the Vindhyas, has hardly anything more than conjectural value.

## Genuine and Spurious

The fact that some passages of V. are identical with those of G. and B., or closely resemble them, naturally raise the suspicion that parts of it are interpolated. The total number of chapters of V. varies, to a great extent, in the different MSS.<sup>51</sup>; this has led some to doubt the genuineness of the entire work. Chapters 25-28, unlike the other portion of the work, are entirely in verse—a circumstance that makes us suspect the authenticity of these portions. It should also be noted that some passages are repeated within the work of Vasistha.

## Complete Kalpa tradition—whether available or not

We do not know whether or not a Grhya-sūtra or a Śrauta-sūtra of Vasistha ever existed.

### Commentaries

Kane finds in Govindasvāmin's comment on B, II. 3. 51, a clear reference to one Yajñasvāmin having been a commentator of this DS. The passage of Govindasvāmin in question quotes a sūtra from Vasistha's work, and gives Yajñasvāmin's comment thereon<sup>52</sup>. While this tends to prove that Yajñasvāmin was a commentator of Vasistha, there is nothing to preclude the possibility of Yajñasvāmin having been an independent Smṛti writer quoting Vasistha and commenting upon him, or a commentator of any other work incidentally explaining the Sūtra of Vasistha. Govindasvāmin, like many other commentatars of Dh. S., himself quotes many a passage

- 51 See Critical Introduction to Führer's ed. of the work.
- 52 Cf.....iti vyākhyātam yajñasvāmibhiķ.

from other works, and adds his own comment; this does not prove that he wrote commentaries on these works. A commentary on V., entitled *Vidvanmodinī*, by one Kṛṣṇa-paṇḍita Dharmādhikārin, accompanies the Benares ed. of the work.<sup>53</sup>

### VISNU-SMRTI

## Authorship-Vedic School

The work is styled 'Vaiṣṇava-dharmaśāstra' in the colophon. Its origin is attributed to God Viṣṇu. The mythical origin of the work is described in the introductory verses<sup>54</sup>.

The legendary account of the genesis of the work does not give us any clue as to its authorship. It may, however, be supposed to have been composed by a person, or a group of persons, not acknowledged as authoritative on *dharma*, so that in order to impart a stamp of antiquity and sacredness to it the work was ascribed to a divine being—a method which was found very effective in attracting the respectful attention of the credulous readers.

Kane, on the authority of Nand., points out that Vi. has a close relationship with one of the oldest schools of the Yajurveda, viz. the Kātḥaka, but, at the same time, maintains that, despite the occurrence of identical passages in both these works, there is nothing to prove that the author of Viwas the same as that of the Śrauta- or Gṛḥya-sūtras of the Kātḥakas, or to indicate its having been a part of the Katḥa-Kalpa.

The same motive that actuated the author or authors of this work to ascribe a mythical origin to it might have been responsible for the borrowing of certain portions from the Kāthaka-grhya.

<sup>53</sup> See Introduction to Führer's ed., p. 6.

<sup>54</sup> As the story is weird and puerile, we refrain from recounting it here.

Age

The age of the work presents a perplexing problem. The only clue as to its date appears to be furnished by certain verses which are common to Vi. and the MS., to Vi. and YS., and to Vi. and the Bhagavadgītā. It is, however, difficult to assert who the borrower was. One of the two things is possible. Either one borrowed from the other or both drew apon a common source. No common source, however, has as yet been discovered. Again, it is too much to expect that such early and authoritative works as the MS. YS, and the Bhagavadgītā borrowed from Vi. the late origin and comparatively unimportant character of which are undoubted. These circumstances irresistibly lead to the conclusion that Vi. is the borrower. But, even assuming it to have borrowed from the aforesaid works, we cannot fix the upper terminus of the date of Vi. for the simple reason that the dates of the above works themselves cannot be fixed within narrow limits.

Vi. has been quoted in many a later Smrti digest and commentary, but this does not help us materially in determining the lower terminus of its date with any degree of correcision.

YS. mentions Vi. among the celebrated propounders of Dh. S.<sup>55</sup> While it is difficult to believe that the YS. refers to the extant *Viṣṇu-smṛti*, it is equally difficult to account for the fact that certain verses are common to Vi. and YS. The only conclusion that is warranted by the existing facts is that there was probably an earlier version of the work of Viṣṇu to which Yājñavalkya refers and which, being too old, was forgotten and, therefore, adopted in the later version that exists to-day, the later redactor retaining some portions of the original work intact.

That Vi. is a very late work, in fact the latest among the works of this class, appears to be borne out chiefly by the following reasons: (1) As pointed out above, its origin

unlike that of the other works of the same class, is attributed to a divine being. (2) It is not mentioned by Kumārila who, in his Tantravārtika, enumerates the DS. (3) Of all the works of this class, it enumerates the greatest number of hells; this tends to show that this work represents advanced eschatological ideas of later times.

### **Provenance**

In assigning the origin of this work to Kashmir and the Punjab, the home of the Kathas, Kane assumes that it was a text book of the Kāthaka school. But, the mere occurrence of certain Kāthaka mantras and of certain passages common to Vi. and the Kāthāka-grhya is too feeble an evidence to warrant the assumption of Kane. Moreover, we can very well assume that the portion of the Kāthaka-grhya was devetailed into the text by a later hand having Yajurvedic persuasion, so that it is not possible to determine the place of its origin with absolute certainty.

### Genuine and Spurious

As pointed out above, quite a number of verses is common to Vi. and MS. Similarly, there are many verses in the work which are identical with those of Yājñavalkya and the Bhagavadgītā. It may be that the author or authors, whoever he or they might have been, drew upon these works; the borrowing was not acknowledged presumably to eliminate the risk of diminishing the sacredness and importance of the work professed to be a revelation. It may as well be that these verses were interpolated in later times in a manner that makes them appear to be an integral part of the original work. It should also be noted that there are repetitions of the same passages within the work, and some passages of Vi. are identical with those of B. In fact, the entire forty-eighth chapter of the former agrees with the sixth chapter of the third prasna of the latter with minor variations. In this connection, we should not forget the apocryphal character of the entire work

## Complete Kalpa tradition—whether available or not

As pointed out above, in spite of the connexion of the work with the Kātḥaka-gṛhya, we are not in a position to say that it formed part of the Kātḥaka Kalpa or of any other Kalpa.

### **Commentaries**

The Vaijayantī of Nandapaṇḍita is the only commentary on the work known so far. Kane points out that the Sarasvatī-vilāsa, a Smṛṭi digest by Pratāparudradeva, quotes several sūtras from Viṣṇu with Bhāruci's explanation; this tends to prove that Bhāruci also wrote a commentary on the work.

### VAIKHĀNSA-SMĀRTASŪTRA

## Authorship—Vedic School

It is difficult to ascertain the exact author of this work. The confusion about the precise name of the author is worse confounded by its coincidence with the name of the order of forest hermits known as Vaikhānasa.<sup>54</sup> The title of the work admits of three interpretations, viz., (1) Sūtras composed by Vaikhānasas or Vānaprasthas. (2) Sūtras composed by a particular author named Vaikhānasa. (3) Sūtras dealing with rules for Vaikhānasas.

That the last proposition is not correct is evident from the contents of the work which do not deal exclusively with rules for any particular order of hermits. Again, there is no evidence whatsoever in support of the first proposition. We have, however, clear and definite evidences to prove that 'Vaikhānasa' is a derivative of the word 'Vikhanas' which appears to have been the real name of the author of this work. MB., on G. III.2, says:

vikhanasā proktam śāstram vaikhānasam.

56 This appears to be the same as Vānaprastha (c.f. MS. VI. 21; BII. 11. 16, 17). For Vaikhānasa as the name of an order of hermits, c.f. G. III. 2. 26.

[Haradatta, commenting upon the same passage of G, gives the name of the author as Vaikhānasa and not Vikhanas.]

In his introduction to the *Śrauta-sūtra* of the Vaikhānasas, the commentator Venkateśa eulogises, and pays his homage to, Vikhanas, the author, in the following words:

yena vedārtho vijñeyo, lokānugrahakāmyayā/ praṇītaṃ sūtramaukheyam tasmai vikhanase namah//

The mention of Vikhanas, as an authority, in the work itself (II.5 and III.15) does not militate against the authorship of Vikhanas; the practice of the ancient Indian writers referring to themselves in the third person, in their own works, is not uncommon,<sup>57</sup> as pointed out above.

In his commentary, called Vaijayantī, on the Satyāṣādha-śrautasūtra, Mahādeva mentions the Vaikhānasa as one of the Srauta-sūtras of the Black Yajurveda. In the verse of Venkaṭeśa, quoted above, Vikhanas is described as the author of an Aukheya-sūtra; the Aukheya is, according to tradition, a branch of the Taittirīya-śākhā of the Black Yajurveda. Thus, the affiliation of the work to the Black Yajurveda seems certain.

Age

Several factors lead us to conclude that this work is comparatively later than the other works on DS. barring Vi. and V. In the first place, its style is very much different from that of those works. The typically brief sūtras are of very rare ocurrence. Verses are conspicuous by there absence. Secondly, its language is purely classical Sanskrit in which grammatical irregularities are very rarely met with<sup>58</sup>.

<sup>57</sup> See footnote 34 Supra.

<sup>58</sup> Caland has collected a few such irregularities (vide Introduction to the English Translation of VK, pp. XIII-XV). But in the absence of dependable MS. material, it cannot be asserted that all these irregularities are genuine. A single archaism, pointed out by Caland, does not prove anything conclusively.

Thirdly, the contents of the work clearly testify to its later origin. The most remarkable feature of the contents that appears to betray its later origin is the enumeration of the greatest number of mixed castes. In none of the other works of this class, the stages of householder and hermit are divided into so many classes and sub-classes. This feature of the contents tends to prove the greatly advanced state of society in which this work was composed. The sectarian bias of the author, which is so clearly manifest from his repeated and respectful mention of God Visnu, also tends to prove the late origin of the work. Fourthly, the non-mention of Vaikhānasa in the Carana-Vyūha, which enumerates the other DS., is a piece of good evidence in support of the later origin of the work. Fifthly, the non-mention of this work by Kumārila in his Tantra-vārtika. wherein he enumerates the different writers on dharma, also indicates the late origin of the work. Sixthly, it is significant that whereas all the other major DS. have their respective commentaries, the present work has no complete commentary—a fact which appears to demonstrate that it was a very late work, and, therefore, not so authoritative as the other works of this class. There is a bhasva on the first nine prasnas of the VK,, but it covers only a very small portion of the work.

From the foregoing account, we can perhaps justly assert that the work is of very late origin, although we may not see eye to eye with Caland who holds that it belongs to a period "when Sanskrit was no longer a living and spoken language, but a dead one"59.

The uppor terminus of the age of this work has been sought to be determined chiefly from the following data:

(i) The betel argument: The word 'tāmbūla', occurs in this work. From this Caland, in consonance with Speyer's views: expressed in connexion with the Kathā-sarit-sāgara, holds that the work could not possibly have been composed

<sup>59</sup> Introduction to Eng. Tr. of Vaikhānasa, p. XV.

before the fourth century A.D.<sup>40</sup>. (ii) The planet argument: Caland, following Bloch, holds that, since this work contains the Greek sequence of the planets, and the designation of the days of the week after these planets, it cannot have originated before the third century A.D.; this is because Jacobi has proved that this sequence must have been introduced into India after the middle of the third century A.D. This conclusion substantially concurs with the preceding one.

Caland has collected<sup>81</sup> the cases of agreement, some of which are very close, between the text of the MS. and the present work. From these agreements the conclusion is irresistible that the work of Manu drew upon that of Vaikhānasa or vice versa. The reference, in the MS., to the opinion of Vaikhānasa (MS. VI. 21) renders the former suggestion more plausible. Now, the question is—when we speak of the agreement between these two works, do we mean the extant VK?

Let us assume that the MS. is the borrower. As we have seen above, the extant VK. is of very late origin, so that it is too much to hold that such an authoritative and old work as the MS. borrowed from this work. It may be that the MS. drew upon an older version of Vaikhānasa's work which appears to have existed in very early times, as is evidenced by references to it contained in such early DS. as those of Gautama and Baudhāyana. This older version of Vaikhānasa may possibly have received its final redaction in the extant VK.

As regards the latter suggestion, it may be observed that the lateness of the extant VK makes it quite probable that it borrowed from Manu. The fact that the work of Vaikhānasa nowhere mentions Manu appears to militate against this suggestion, although it leads to no definite conclusion. If

<sup>60</sup> See Caland in Eng. Tr. of Vaikhānasa-smārta-sūtra, pp. XV-XVI.

<sup>61</sup> Eng. Tr. of VK., pp. xvi-xix.

this suggestion is correct, then the present VK. must be placed after the second century A.D., because Manu's work is placed by Winternitz, following Bühler and followed by Kane, between the second century B.C. and second century A.D. This theory, too, does not help us in arriving at an exact date of the work for the obvious reason that Manu's age ranges between the wide limits of as many as four centuries. Thus, in the absence of more definite evidences, we have no other alternative than to leave the question open.

### Provenance

We are not in a position to determine the place where the work originated.

## Genuine and the spurious

In the work we do not find anything that may give rise to any suspicion about the genuineness of any part of it.

## Complete Kalpa tradition whether available or not

The present work forms part of the Vaikhānasa-smārta-sūtra which comprises the Vaikhānasa-gṛhya also. Besides this the Srauta-sūtra of Vaikhānasa is also available<sup>62</sup>.

### Commentaries

We do not as yet know of any camplete commentary on the VK.

### CHAPTER III

## PROBLEMS ABOUT THE DHARMA-SUTRA

## What are the problems?

In our study of this literature, we find ourselves confronted with many problems some of which are perplexing indeed. Our study will remain incomplete without an examination of these problems and an attempt at their solution. The most important of these problems, which we propose to deal with here are as follows:

(1) Of the DS, and the Dh.S. which is earlier? (2) Did a Mānava-dharmasūtra ever exist? (3) Relative chronology of the major DS. (4) Number of works on DS. (5) The text-problem.

### DS. versus Dharma-śāstra—which is earlier?

At the outset, this problem requires a word of explanation. As we have seen above, the DS. also are often designated as Dh.S. Thus, we may say that, while all DS. are Dh.S., all Dh.S. are not DS. When, however, we speak of "Dharma-śāstra" in contradistinction to "Dharmasūtra" we mean the metrical Smṛṭi as opposed to the Smṛṭi treatises written in prose or in mixed prose and verse. The prose of the DS. differs from that of the later Smṛṭi digests in the fact that, while the former is composed in the terse aphoristic style, the latter is the prose of the ordinary sort.

A keen controversy has long been raging among scholars about the relative priority of DS, and Dh.S. The problem, difficult in itself there being no evidences capable of leading us to any definite conclusion, is further complicated by the admixture of verses with the prose sūtras of the majority of the major works on DS. While some of the verses, found in DS., are not above the suspicion of interpolation by later

hands, there are not sufficient grounds at our disposal on which we may brand them categorically as spurious.

Max Müller, following Stenzler, emphatically asserts that "all the genuine metrical Dh.S. are, without any exception, nothing but mere modern texts of earlier sūtra works." Max Müller assumes the pre-existence of a sūtra period; he maintains that the "texts of the sūtras have mostly been superseded by the later metrical paraphrases." It is evident that Max Müller's theory has little more than mere conjectural value, inasmuch as he bases his conclusions on the supposed pre-existence of the sūtras as a species of literature. This conjecture loses much of its force when we take into succount the pre existence of a large number of verses cited in the sūtra works—a fact which demolishes the theory of the sūtras preceding the metrical Smrti as a literary species.

Winternitz holds that "versified law-books followed up the ancient Vedic DS.", but does not give any reason in support of his assumption.

Macdonell does not give any reason for his opinion that DS. are the "earliest Indian works on law" Gharpure also expresses a similar opinion in his General Introduction, etc. (p. 32).

P. V. Kane has expressed the most balanced view on this controversy. The presence of a large number of verses on legal matters in the extant DS. leads him to postulate the existence of a versified legal literature before the DS. In the absence of that literature, Kane is not inclined to dogmatise on the points, although he is clearly opposed to the view of Max Müller stated above.

<sup>1</sup> cf. Stenzler's ed. of YS. (Introduction) and Indische Studien.

<sup>2</sup> HASL, p. 70.

<sup>3</sup> Ibid, p. 44.

<sup>4</sup> HIL, p. 285.

<sup>5</sup> History of Sanskrit Literature, p. 258.

<sup>6</sup> HDH, I, pp. 8-10,

The citation of prose passages on law by Yāska' indeed testifies to the high antiquity of the DS. But, it sheds no light on the question of the comparative priority of DS. and Dh.S. in view of the fact that the Nirukta cites also a yerse on legal matter<sup>8</sup>, unless we subscribe to the not very plausible view of scholars like Bühler that such verses were part of the floating mass of mnemonic verses.

To us, however, the DS. in general appear to have come into being prior to the Dh. S. as we know them to-day chiefly on the following grounds: (1) The DS. contain archaisms and solecisms which seem to hint at their pre-Pāṇiniyan origin. Such irregular forms are comparatively very few in the most authoritative Dh. S., e.g., MS, and YS. (2) Another piece of evidence, though not conclusive, cannot be brushed aside. It is a matter of common knowledge that the older a literary work is the sooner it is apt to be forgotten. The study of DS., as authoritative sources of Indian law, ceased in India long ago. Within living memory, one can hardly cite any instance of the DS. being studied anywhere in India excepting in the South; even there their study was confined to the particular sūtra-caraṇas to which these DS. belonged.

Then again, in the later Smrti digests and compendiums, the citations from Dh. S. are far more numerous than those from DS.

In point of bulk and the diversity of the subject-matter also, the Dh.S. appear to have been more recent than the DS. The former deals with a much greater variety of legal topics thus indicating a more advanced society in which they grew up; the legal literature of a place naturally reflects its social conditions.

The numerous references to Vedic Samhitās and Brāhmaņas, contained in the works on DS., unmistakably prove the coming into being of the DS. at a time long before

<sup>7</sup> See Macdonell's History of Sanskrit Literature, p. 258.

<sup>8</sup> See HDH, I, p. 8.

the Dh. S. were composed. The authors of the latter betray little anxiety directly to cite Vedic authority.

As an evidence of the metrical Smrti preceding the DS., one may point out the fact that some DS. quote verses on allied topics, which they ascribe to certain writers. For example, verses are attributed to Hārīta in V.II.6, to Prajāpati in V.XIV.24, and so on. Besides, such authoritative verses are frequently introduced with such remarks as 'athapyudaharanti'. From such passages the conclusion seems irresistible that a metrical Dh. S. literature did exist before the DS. came into being, and that the authority of the former was too great to be shaken off by the authors of the latter. Thus, on the question of the relative priority of these fwo species of literature the most unbiassed view seems to be that a metrical Dh. S. literature, meant for the society in general, acknowledging the authority of any particular Vedic school, existed before the DS, which were composed, at a later date, to regulate the conduct of people affiliated to different Vedic schools. In course of time, when the hold of the Veda on the society slackened and life inevitably became more complex as a result of the growing civilisation, the elaborate Dh.S. literature, as we have it now, came into being and ultimately superseded the DS. which, so to say, supplied the missing link in the chain of development of the metrical Dh.S.

Mānava-dharma-sūtra—Did it really exist?

Strictly speaking, this problem is a part of that relating to the number of works on DS. But, we deal with it separately because the question has a peculiar interest involving, as it does, a work ascribed to Manu who is considered to be the most authoritative of the writers on dharma.<sup>10</sup>

The principal arguments, adduced in support of the jexistence of such a work, are (1) V (IV.5) refers to the views

<sup>9</sup> cf. for instance, B. I. 10. 24; I, 11. 14; V. I. 38; II. 27 and so forth.

<sup>10.</sup> cf. such remarks as: manvartha-viparītā yā sā smṛtirna prašasyate.

of "Mānava". (2) V (XIX.37) quotes a mānava śloka which is not in anuṣṭubh metre, and has nothing corresponding in the extant MS. (3) Certain references<sup>11</sup> in the Mahābhārata. to the work of Manu tend to prove the existence, before the epic, of a Mānava-dharma-sūtra. (4) Some of the quotations from Manu, contained in later works, are not traceable in the extant MS.; these are probably taken from the lost Mānava-dharma-sūtra.

## The arguments examined

As regards the first argument, it may be pointed out that the passage in question appears to be merely a summary of the immediately following verse which occurs in the extant MS. The words 'iti mānavam' have been placed before the verse in question and not after it; the usual practice, however, is to put such words after a quotation. Moreover, these words even are not found in all the recensions of Vasistha's work. For example, the Vasistha-samhitā, as published in the Smṛti-samgraha, (Calcutta, 1889) omits these words. It may be further pointed out that most of the verses of Manu, quoted by Vasistha with or without acknowledgement, are found in the extant MS.

As for the second point, it may be said that the verse in question may have been taken from the floating mass of verses attributed to Manu, or from an earlier version of the MS.; the existence of an earlier version of Manu's work has been proved by scholars on good grounds.

Regarding the references to the work of Manu, contained in the *Mahābhārata*, there is nothing in them to prove conclusively the existence of a sūtra work of Manu. The epic may have referred to the floating mass of verses attributed to Manu or an earlier version of the MS.

The same argument applies to the fourth point mentioned above.

<sup>11</sup> Kane has brought together these references which are not repeated here (See H.D.H, I, pp. 153-156).

## Arguments against the theory

The principal arguments against the theory of the existence of a Mānava-dharma-sūtra are (1) the Rāmāyana (Kiskindhā-kānda, XVIII. 30-32) refers to Manu. Verse 31 is identical with MS. VIII. 318 and V. 32 is the same, with slight variations, as MS. VIII. 316. This book is considered to be a genuine portion of the Rāmāyana, and it (V. 30 referred to above) holds that Manu had proclaimed verses; it is significant that verses, and not sūtras, are mentioned. (2) According to the Nārada-smrti, the MS, begins with a verse. not very probable that a sūtra work should begin with a In fact, barring the apocryphal Visnu-smrti, none of the extant major DS. commences with a verse. Hence, it may be presumed that Nārada had in view a metrical MS. (3) A verse of Manu (and not a sūtra) is quoted in the Māndūkī-śikṣā (XVI. 7), Yājñavalkya-śikṣā (II. 73) and Nārada-śiksā (II. 8. 27). Of these, the Māṇḍūkī-śiksā, which is probably as old as the oldest DS., clearly quotes a metrical Smrti.

## Anti-Mānava-dharma-sūtra arguments examined

With regard to the first argument, it may be said that the Rāmāyaṇa quoting a mertical work of Manu, does not ipso facto preclude the possibility of the existence of a sūtra work also; there is no chronological difficulty in a verse of the extant MS. being quoted in the extant Rāmāyaṇa.

Coming to the second point, it may be observed that the verse, referred to in the Nārada-smṛti, is identical with the fourth verse of the extant MS. Hence, we must have to strain our imagination to think that the Nārada-smṛti refers to a different version of the metrical composition of Manu. Instead, we may think that Nārada is referring to the lost sūtra work of Manu. In view of the large number of verses, interwoven into the texture of the prose passages of the major DS., there seems to be nothing strange in the Mānava-dharma-

sūtra, which is probably referred to by Nārada, opening with a verse.

The evidence of the Māṇḍūkī-śikṣā is not at all conclusive. In the first place, the verse of Manu in question cannot be identified with any of the verses of the extant MS. Hence, it may be supposed to have been taken from the lost sūtra work of Manu.

### Conclusion

The evidence of Vasistha, made so much of by Bühler, leads us nowhere in making out a case for the existence of a Mānava-dharma-sūtra as the arguments against its existence, put forward above, amply bear out. Along with other arguments of the antagonists it deserves serious consideration that none of the old works, referring to Manu, quotes any prose passage; this very fact seems to rule out the possibility of the existence of a sūtra work of the author, although this negative evidence cannot naturally be held to be conclusive. It should, however, be pointed out that the arguments of the antagonists must be taken cum grano salis. It is true that the works, referred to by them, do not quote any prose passage of Manu. But, this does not necessarily preclude the possibility of a prose work of Manu having existed at one time. The prose work, if it ever existed, may be supposed to have contained verses in conformity with the usual practice of the other works of this class. It may also be that verses from Manu, quoted in other works, originally formed part of the prose work of Manu which was later drawn upon by the extant MS. Added to these arguments in support of the existence of a prose work of Manu are more cogent ones based on the references to the work of Manu, contained in the Kāvva mīmāmsā of Rājasekhara and the Artha sāstra of Kauţilya. The passage, quoted in the Kāvya-mīmāmsā, runs as follows: trayī vārtā-dandanītayas tisro vidyā iti mānavāh (Gaekwad's Oriental Series ed., p. 4) This passage, having no parallel in the extat MS., must be supposed to have been

taken from another work of the Manava school. That this work of Manu was written in prose seems probable from the circumstance that Kautilya also ascribes the same passage, with slight variations, to the Manava school, unless we subscribe to the not very plausible assumption that the two authors, flourishing at widely different times, paraphrased a common verse in almost the same language, or to the rather improbable view that the one borrowed the passage from the other. From Kautilya's reference, pointed out above, Batakrishna Ghose asserts that Kautilya refers not to the hypothetical Mānava-dharma-sūtra, but to a "quite different work of the same school—perhaps the Mānava-artha-śāstra."12 Ghosh, however, does not give any cogent reason for his assumption that Kautilva refers to the Artha-śāstra of the Mānava school and not to its DS. There is nothing in the passage itself that may prejudice its claim to have been a part of the Mānaya-dharma-sūtra.

From what we have said above, it is not necessary to accept the alternative suggestion of Bühler and Hopkins that earlier works, when they speak of Manu, may refer to the floating mass of popular verses.<sup>18</sup> Nor is it safe to assert, with Jolly, that Mānava-dharma-sūtra did exist and that the present MS. has been prepared from it.<sup>14</sup>

The existence of the Mānava-śrauta-sūtra<sup>18</sup> and of the Mānava-gṛhya-sūtra<sup>16</sup> lends strong support to the inference that a Mānava-dharma-sūtra also existed so as to constitute a complete Kalpa tradition of this school. But, as there is as yet no evidence to enable us to dogmatise upon the point the most judicious course seems to be to "reserve the final decision on this question till the discovery of decisive manus-

<sup>12</sup> IHQ, III, 1927.

<sup>13</sup> For a brief, but clear, résumé of the views of Bühler and Hopkins on this question, see HDH, I, p. 153.

<sup>14</sup> Vide Tagore Law Lectures, 1883, p. 47.

15-16 Ed. F. Knauer. For further particulars, use HIL, I, p. 278 (footnote).

cript material," as Jolly holds<sup>17</sup> in connexien with the supposed relationship of the MS, with the Mānava-dharma-sūtra.

## Relative chronology of Major DS.

From what we have said in Chapter II about the age of the respective major works, it is clear that there are no certain data for determining exactly, or even within narrow limits, the ages of these works. Hence, absolute chronology of these works is an impossibility. We propose, therefore, to examine all the available evidences that may enable us to settle the relative chronology of these works.

## Gautama and Apastamba

G., according to some, while A., according to others, has the strongest claim to be the earliest. So, let us start with these two works. The proofs, adduced by B. K. Ghose, in support of his view that A. is earlier, may be classified as:
(i) Indirect, (ii) Direct.

## Indirect proofs

The chief arguments under this class are: (1) A. was pre-Pāṇiniyan, because his language shows that it was not in the state in which Pāṇini found it. (2) A. was not far removed from S'vetaketu, the famous teacher of the S'atapatha-brāhmaṇa. (3) The contiguity of A's age to that of Brāhmaṇas may also be inferred from the very frequent references by him to various Brāhmaṇas.

### Direct proofs

A comparison of the contents of G. and A. reveals that the former is later. The principal grounds are: (1) Sūtras of A. are loose and vague while those of G. are pithy and

- 17 Hindu Law and Custom, p. 37.
- 18 IHQ., III, 1927, pp. 607-611.
- 19 It may be noted that, of all the DS., A. contians the largest number of un-Pāṇiniyan forms. (See Appendix III).

compact. (2) The style of A. is reminiscent of the rambling disquisition of the Brāhmaņas; G. is the Sūtra work par excellence. (3) On numerous topics the sūtras of A. appear to depict a society to which many of the later complexities were unknown. Like all other works on dharma, G. gives a detailed description of the mixed castes (XV. 16ff). But, A. is silent on this point. (4) G. (VIII. 14-21) lists the forty samskāras, but A. appears to relegate them to the Grhyasūtras. (5) A. recognises the practice of beef-eating (I. 17, 30). but G. (XVII. 30) forbids it. Among the various kinds of meat to be offered to the Manes, A. mentions (II. 16, 25, 26) beef and buffalo's meat, but G., in the corresponding chapter (XV) omits both although he mentions the other kinds of meat mentioned by A. (6) Legal concepts of A. are meagre and puerile; G. (X, 31) lays down law of ownership as found in later DS., but nothing of the kind is known to A. (7) G. gives various rules regarding different rates of interest, pledges and deposits resembling those of later DS.. and has no objection to a Brahmana's lending money at interest (X. 6). A. provides for punishment for a moneylender (I. 27, 10), and declares food, offered by a usurer, as unacceptable (I. 18, 22). (8) A. does not know the custom of imposing fines for crimes. Punishments, prescribed by him, are mostly threats of hell and damnation; dandanīti proper is unknown to him. G. prescribes various fines (XII. 8ff), and gives a correct definition of the word 'danda'. (9) G. gives rules as to how long a wife should wait for her absent husband (XVIII. 15ff); A. is reticent on this point. (10) A. depends much more on custom than any other DS.; this appears to prove its early date. (11) The last sūtra of A.,20 recognising women and the members of all castes as sources of certain dharmas, seems clearly to suggest a high antiquity of the work; G. does not contain any such

<sup>20</sup> cf. strībhyas sarva-varņebhyasca dharma-seṣān pratīyādityeke (II. 29, 16).

rule. (12) G. (XXI. 7) once refers to Manu, A. never. (13) G. (XIX. 14) knows various places of pilgrimage, but A. shows no sign of its knowledge of them.

Arguments regarding late origin of A. refuted by Ghosh.

A. is supposed to controvert the authority of a Vedic passage quoted in B. There is no certain proof of the passage in question having been taken by the former from the latter. A. is supposed to be late on account of the stricter code of morality contained in it, e.g., condemnation of niyoga, non-mention of the two forms of marriage, viz., prājāpatya and paiśāca. But, a high standard of morality and chastity is not incompatible with the civilisation of the Brāhmaṇas. The non-mention of the paiśāca, as a form of marriage, may be in keeping with the strict code taught by A., but the absence of the prājāpatya, which has nothing objectionable in it, cannot be explained by this hypothesis. The fact was, perhaps, that the prājāpatya form had not yet come into vogue, and that the paiśāca form was not yet legalised when A. came into existence.

As an indication of the late origin of A. Bühler points out<sup>21</sup> that the work was acquainted with the division of Hindus as taught in Madhusūdana Sarasvatī's \*Prastāvanā-bheda. But, Ghosh ably proves the hollowness of the argument.<sup>22</sup>

The arguments, put forward by Ghosh, both independently and in refutation of those of the opponents, are sufficiently cogent to prove the priority of A.

## Features tending to prove G's priority:

But, we must point out certain features of G, which tend to prove that it was earlier than not only A., but also other works of this class. The most remarkable feature is that the number of authors, mentioned by G., is the least—in fact, only one, viz. Manu, whereas other DS., including A., mention a far greater

<sup>21</sup> SRE, II, pp. XIX-XX.

<sup>22</sup> IHQ., III, 1927 (pp. 610 f).

number. The number of references to earlier writers by using the word 'eke' is much smaller in G. than in the case of A. The practice of citing the views, often in verse, of earlier writers by using the words 'athāpyudāharanti'—a feature so commonly found in almost all the major works—is conspicuous by its absence in G.

While A. mentions at least three works by name, viz., Bhavisyat, Vājasaneyaka, Vājasaneyi-brāhmaņa. G. mentions none. While all the other works are written in prose, interspetsed with verse, G. is singularly free from all verses.

P. V. Kane is inclined to consider G. as the earliest work, 2s but does not account satisfactorily for the crucial fact that its language, unlike A's, approximates, to a great extent, to the language standardised by the Astādhyāyī of Pāṇini. His arguments do prove that G. is a very ancient name, might be the oldest of those of the authors of the other works of this class, but fail to prove conclusively that the work, in its present form, is the oldest of all of them.

## Baudhāyana and Āpastamba.

The arguments, put forward in support of the assumption that B. is earlier than A., are: (1) The view, ascribed to Kanva in A. I. 19. 7, seems to be the same as B. I. 3. 19. (2) There are close parallels in thought and expression between B. and A. (3) In several places, A. seems to controvert the views of B. (4) Some of the texts, cited in A., are found also in B. (5) The discussion in A. I. 4. 5-12, regarding a brahmacārin's eating the remnants of the food of his Guru, appears to be directed against B. II. 1. 25.

The inconclusive nature of the above arguments is but evident; because none of them definitely establishes who the borrower is.

## Gautama and Baudhāyana

G. is supposed to be earlier than B. on the following

23 HDH, I, p. 13.

grounds: (1) B. I. 2. 7 mentions G. as holding that it is wrong to consider as authoritative the usages current in particular places. (2) B. II. 4. 17 quotes G. as maintaining that a Brāhmana, even when he cannot earn his livelihood by his own occupation, cannot resort to the occupation of a Kşatriya. (3) G. XIX appears to have been borrowed, with slight variations, by B. III. 10. (4) Many sūtras of B. show a close correspondence with those of G,24 With regard to the first point, it should be said that the extant G. does not prohibit usages categorically. What it says is that such usages, when not opposed to āmnāya (i. e., Veda, Dharma-sāstra, etc.), are authoritative (XI. 22). Of course, the sūtra of G. in question may be made to yield, by implication, the sense intended in B. I. 2. 7. Thus, in this remark of B., we do not find a clear reference to the present G. Regarding the second argument. it is intersting to note that the extant G. does not contain the prohibition referred to by B. On the contrary, the extant G. allows this means of livelihood to a Brahmana. Instead of taking the sūtra of G., allowing this practice (VII. 6), as an interpolation, as suggested by Bühler, or, imagining that the manuscript of G's work, used by B., did not contain this sūtra. the best course seems to be to accept Govindasvāmin's view. expressed on the sūtra of B. in question, that B. here refers to a different Gautama.

So far as the third argument is concerned, there is no satisfactory evidence to prove that B. is the borrower. So long as the actual borrower is not ascertained, no conclusion is possible to be drawn from this argument. The same argument applies to those sūtras of G. and B. which show a close correspondence.

Thus, from what we have said above, it is clear that there is as yet no sufficient proof at our disposal to enable us to assert that B. is later than G. in its present form.

<sup>24</sup> See under 'Text-problem' below.

### Gautama and Vasistha

- V. is believed to be later than G. on the following grounds: (1) V. IV. 35 refers to G. (2) V. IV. 37 refers to G.
- (3) Chap, XXII of V. is borrowed from chapter XIX of G.
- (4) Some sūtras of V. are identical with, or closely resemble. those of G.<sup>25</sup> V. IV. 35 appears to be an echo of G. XIV. 42. but there is no sūtra in G, which can be said to be the exact sūtra referred to by V.
- V. IV. 37 does not correspond to any sūtra of G. either in letter or in spirit.

It is true that many passages are common to chapter XXII of V. and chapter XIX of G., but who the borrower is it is difficult to ascertain. Moreover, the possibility of interpolation of the text of one work into that of another cannot be altogether ruled out.

Thus, there is no conclusive evidence about the comparative precedence of these two works.

## Baudhāyana and Visnu

B. III. 6 is the same, with negligible variations, as chapter 48 of Vi. Although there is no positive evidence enabling us to ascertain the borrower, yet about Vişnu's belonging to a later age there seems to be no room for doubt whatsoever.26

## Baudhāyana and Vasistha

Despite numerous close verbal agreements, sometimes verbatim, between certain passages of these two works. we cannot determine who the actual borrower is.

## Conclusion.

To sum up, after all that has been said above we must admit that the real contest as to the earliest age lies between A. and G., and that available evidences make the latter yield the palm to the former. Vasistha's work is a late one, 27 and

<sup>25</sup> See under 'Text-problem' below.

<sup>26</sup> Vide our remarks on Vi., chap. II, above.

<sup>27</sup> Vide our account of V. in chap. II, above.

that of Vi. is, perhaps, later still judging from its apocryphal character and the divine origin attributed to it, if not from the absence, in it, of un-Pāṇiniyan forms which, being present in other works, testify to their earlier ages. In this discussion, VK. does not come into the picture at all, because, it is, to all appearances, the latest of all the works of this class, as would appear from its enumeration of the greatest number of mixed castes, divisions and sub-divisions of the four stages of life—facts which reflect a far more advanced society than that represented in the other works.<sup>28</sup>

### Number of works on Dharma-sūtra

There is no means whatsoever to determine the exact number of works on DS. that were originally composed. The major DS. that have hitherto come to light have already been described in Chapter II above. The existence, at one time, of innumerable DS. is proved by numberless citations, in later works, of  $s\bar{u}tras$  and  $s\bar{u}tra$ -like passages resembling those preserved in the so-called major works. A few such works also exist in MSS. As these works are not very widely known, we designate them as 'minor'.29 Some of the works of this nature have been aptly designated as 'upa-smpti'.30

It is, however, difficult to assert, at the present state of our knowledge of this literature, that the sūtras, referred to or quoted by later writers, belonged exclusively to DS.; because, portions of the contents of this literature are allied to, and in some cases identical with, those of Grhya-sūtras. Assuming that these sūtras have been taken from DS., we collect the names of their authors below.<sup>31</sup>

- 28 Vide our account of Vk. in chapter II above.
- 29 See Chap. II above
- 30 Cf. Smṛti-chandrika, I, p. 2.
- 31 It must be stated that the following list does not pretend to be exhaustive, because (i) it has not been possible to go through every page of every work consulted, with unerring minuteness. (ii) all the works possibly containing the names of such authors could not be consulted. For a collection of such passages, see Chapter VIII.

It should be added that the sūtras in question furnish little or no clue as to the works and personal history of their respective authors.<sup>32</sup>

# Minor writers on Dharma-sūtra (Arranged in the Sanskrit Alphabetical Order)

Names of authors

Printed works<sup>33</sup> in which mentioned or passages referred to, and MSS. where available.

1. Atri34

- (a) Printed works: BS., Ap., BK. (on Ys. III. 257), KV., VK., SK', ST., ST<sup>1</sup>., Mahābhārata, anuśāsana-parya.
- (b) MSS. Deccan College collections of MSS. (Nos. 180-187 of A 1881-82);
   I.O. Cat., pp. 380-81—Nos. 1305, 1306, 1308.
- 32 For accounts of the lives and works of some of these authors, based on evidence available hitherto, see HDH, I, pp. 107-131.
- works consulted, see Chapter VIII. References have been given here to the pages of only such works as have been taken from works like HDH, and could not be examined at first hand. Those works, in which only verses are ascribed to authors, have also been mentioned in view of the fact that those authors might have written treatises in mixed prose and verse. Those works, which a scribe only prose passages to these authors, may be at once known by a glance at Chapter VIII. For abbreviations of the names of works, see Chapter VIII as well as the general list of abbreviations used in the present work.
- 34 An Atri-samhitā, in verse, is contained in each of the following collections of Samrtis:

Dharma-śāstra-saṃgraha, Smṛtīnāṃ Samuccayaḥ Unaviṃśati-saṃhitā

The first of these works also contains a Vyddhātri-smṛti in five chapters written in mixed prose and verse. The second work, too, contains an Atri-smṛti in nine chapters in mixed prose and verse.

2. Uśanas<sup>55</sup>

- (a) Printed works: Vna., V, HG., PV., Mit, SCS., Dip., Ap., SCSK., SCAH., PP., DB., VM., BS., SV, DK., SK, VK., SK, ST, ST.
- (b) MSS.: Deccan College Collection of MSS. No. 644 of Visrambag (i) and No. 191 of A 1882.
- 3-4. Kanva and Kanva (Probably two distinct writers)
- (a) Printed works: SCAH,, A., HG., Mit. on YS. III. 58, 260, KV., ST., ST.
- (b) MSS.: No. 2624 of Madras Govt, Oriental Library, Vol. V, p. 1929.
- 5-6. Kasyapa and Kāsypa (Difficult to say whether or not they were different persons)
- (a) Printed works: HL, PV., ST,<sup>2</sup> KV., Ap, BK,<sup>2</sup> Mit., SCA., HG., PP., SV.,<sup>2</sup> ST., ST,<sup>1</sup> B., DK., SK,<sup>1</sup> BK. on YS. III. 257, Sarasvatīvilāsa, p. 13.
- (b) MSS.: Deccan College Collection, MSS—No. 200 of 1884-87, No. 122 of A— 1881-82.
- 35 The name is mentioned in various works for which see HDH, I, pp. 110-116. An *Usanas-smṛti* and *Usanas-saṃhitā*, both written in verse with a small prose portion, and appearing to be the same work, are contained in the *Dharma-sāstra-saṃgraha* and *Unaviṃsati-saṃhitā* respectively. The former collection also contains a versified *Ausanasa-dharma-sāstra* which appears to be identical with the *Ausanasa-smṛti* contained in the *Smṛtīnāṃ Samuccaya*.

7. Kātyāyana36

that Kane does not mention the fact that to this author are ascribed sūtras also in addition to verses on Smrti)

🕵 Gārgya

9. Cyavana

10. Jamadagni

11. Jātūkarņya (also—karņa,—karņi, and Jātukarņya)

**12.** Jāvāli

(Difficult to say whether or not identical with Jāvāla whose name occurs frequently)

13. Devalas7

Printed Works: SCS., PP., KV., DB., VM., PD., HL., BS., PV., SV.<sup>2</sup> SK., VK., SK., ST., ST.,

Printed Works: BK., Mit. on YS. III. 326, AP., KV., HL., SK., VK., ST.

Printed Works: PV., AP., Dip., Mit.

Printed Works: HG., SCS., PV., ST., ST.,

Printed Works: Mit., BK., AT., BS., SCAH., AP., PP., KV., BS., SV<sup>2</sup>., SK., VK., ST., ST<sup>1</sup>

Printed Works: SCSK., HG., KV., DV<sup>1</sup>., VK., SK<sup>1</sup>., HL., BS., VV., PV., SV<sup>2</sup>., TV., SK., ST., ST<sup>1</sup>.

Printed Works: PV., Mit., AP., ST<sup>1</sup>., KV., Dip., DK., VK., SK., HG., SCAH., PP., DB., HL., BS., VV., DV<sup>1</sup>., ST., ST<sup>1</sup>., Mahā-bhārata, Śānti-parva.

of the versified works, see HDH, I, pp. 213-221. For reconstruction of the versified work of Kātyāyana, see Kātyāyana-smṛti-sāroddhāra, od. P. V. Kane, Bombay, 1933.

37 The Devala-smṛṭi, found in the Smṛṭīnāṃ Samuccaya, is a metrical work.

- 14. Prajāpati<sup>38</sup>
- 15. Paithīnasi
  (See T. R. Chintāmaņi,
  Paithīnasi-dharma-sūtra,
  Proceedings of the Eighth
  All India Oriental Conference, Mysore, 1935)

16. Pracetas

17. Budha

18. Brhaspati<sup>39</sup>

Printed Works: AP., KV., VM., SK<sup>1</sup>., ST<sup>1</sup>.

Printed Works: PP., HL., PV., Mit., SK., SK<sup>1</sup>., HG., BK<sup>2</sup>., AP., BS., Dip., SCA., KV., DB., VK., DK., SV<sup>1</sup>., U., SCAH., SCS. SCV., SCSK., SV., SV<sup>2</sup>., ST., ST<sup>1</sup>.

Viśvarūpa on YS. III. 262

Printed Works: Mit., PP., HL., HG., AP., PV., SCSK., SCS., SCAH., KV., VV., SV<sup>2</sup>.. SK., VK., SK., ST<sup>1</sup>.

- (a) Printed Works: KV., Aparārka on YS. I. 4-5; Caturvarga-cintāmaņi (Dāna-kānda), p. 527
- (b) MSS.: Deccan College Collection No. 507 of 1881-82; No. 145 of 1895-1902.
- (a) Printed Works: DB., HG., BK., AP., VM., BS., DK., SK., PP., KV., VK., SK<sup>1</sup>., ST., ST<sup>1</sup>, Mahābhārata<sup>40</sup>

38 The Prajāpati-smṛti, contained in the Smṛtīnāṃ Samuccaya, is a metrical work.

- 39 The Bṛhaspati-smṛti or saṃhitā, found in the Dharma-sāstra-saṃgraha, Smṛtīnāṃ Samuccaya and Ūnaviṃsati-saṃhitā, ls a versified Smṛti work. Metrical also is the Bṛhaspati-smṛti reconstructed by Rangaswami in GOS (Vol. LXXXV).
- 40 Cited at many places. See HDH, I, pp. 123-124. Many of the references testify to Brhaspati having been a writer on Artha-śāstra. See HDH, I, p. 127.

18. Brhaspati

- (b) MSS.: Deccan College Collection, MSS. No. 130 of 1884-86, No. 147 of 1895-1902, I. O. Cat., p. 386, No. 1324-1328
- 19. Bharadvāja41 and
- 20. Bhāradvāja

Printed Works: BK., AP., SCS., YS., I. 4-5, HL., SK., SK<sup>1</sup>., ST., ST<sup>1</sup>.

21. Bhārgava

Printed Works: SCAH

22. Yama<sup>42</sup>

- Printed works: SCS., PP., KV., DB., VM., HL., BS., PV., SV<sup>2</sup>., SK., VK., SK<sup>1</sup>., ST., ST<sup>1</sup>.
- 23. Likhita<sup>43</sup> (Alone; not jointly with Sankha)
- Printed works: U, HG., SV<sup>2</sup>. DK.
- 24. Laugākşi (or Logākşi)
- Printed works: Ap., SCSK., PP., SV<sup>2</sup>., SK<sup>1</sup>., ST., ST<sup>1</sup>.
- 25. Śańkha<sup>44</sup> (Alone; not jointly with Likhita)
- Printed works: HG., BK<sup>2</sup>.,BK.
  U., SCS., PP., KV., HL.,
  BS., VV., DV<sup>1</sup>., PV., DK,
  SV<sup>1</sup>., SV<sup>2</sup>., DK., SK., VK.,
  SK<sup>1</sup>., ST., ST<sup>1</sup>.
- 41 For Bharadvāja as an author of Artha-Sāstra, see HDH, I, p. 127.
- 42 Each of the collections of Smrtis contains a versified Yama-smrti (or,—samhitā). The Smrtīnām Samuccaya contains also a Brhadyama-smrti in verse.
- 43 Each of the three collections of Smrtis contains a Likhita-samhitā (or,—smrti) written entirely in verse.
- 44 Each of the three collections of Smṛtis contains a Śaṅkha-smṛti (or, -saṃhitā) in mixed prose and verse. The Smṛtīnāṃ Samuccaya contains, in addition, a Laghuś-aṅkha-smṛti in verse.

### 26. Sankha-likhita45

Printed works: 1n addition to those used by Kane in "Dharma-sūtra of Sankha-likhita". (ABORI, Vol. VII, Pts. I, II): SV., PP., KV., HL., BS., PV., SV<sup>2</sup>., DK., SK<sup>1</sup>., ST., ST<sup>1</sup>.

27. Śātātapa<sup>46</sup>

- (a) Printed works: BS., Ap., Mit., BK<sup>2</sup>., HG., PP., Dip., SCS., YS, I. 4-5, KV., HL., Viśvarūpa on YS., III. 2<sup>2</sup>6, Vyavahāra mātṛkā, p. 305, Caturvarga-cintā-mani. III. 1. 801.
- (b) MSS, I. O. Cat. No. 1360, p. 398; (Vṛddha-śātātapa). 1362. Cat. of Madras Govt. MSS. V, pp. 1994-96; No. 1361; Mitra's Notices, II. p. 4 Deccan College Collections, No. 205 of A 1882-8; (Vṛddha śātā-tapa).
- 45 For a collection of sūtras, ascribed jointly to these authors, see P. V. Kane in ABORI, Vol. VII, Pts. I. II. The Dharma-śāstra-saṃgraha and the Ūnaviṃsati-saṃhitā contain works ascribed separately to Saṅkha and Likhita. The work, ascribed to Saṅkha, is partly in verse. The Likhita-saṃhitā is entirely in verse. The Smṛūnāṃ Samuccaya, besides containing a Śaṅkha-smṛti in mixed prose and verse, also includes a Likhita-smṛti in verse and a Laghu-śaṅkha-smṛti (abridged Śaṅkha-smṛti?), a very short versified tract, ascribes a Smṛti jointly to Saṅkha and Likhita, which is a short work written entirely in verse. In view of the fact that sūtras are ascribed, in later works, to Saṅkha and Likhita jointly as well as separately, we may reasonably assume that these writers composed sūtras both jointly and individually. For a detailed account of these writers, see HDH, I, pp. 75-79.
- 46 Each of the three collections of Smṛtis contains a Śātātapa-smṛti (or -saṃhitā) written in verse throughout. The Smṛtīnām Samuccaya also contains Laghu-śātātapa-smṛti and a Vṛddha-śātātapa-smṛti both in verse.

- 28. Satyavrata
- 29. Satyāşādha
- 30. Sumantu<sup>47</sup>

31. Hārīta\*\*

32. Hiranyakeśin49

(The various readings of the Hiranyakesi-dharmasūtra are noted in Bühler'sed. of Āpastambīyadharmasūtra, Bombay, 1932)

- Printed works: Ap. SCAH., SCSK, KV., SV<sup>2</sup>., SK., SK<sup>1</sup>.. ST.
- Printed works: AP., SCAH.
- Printed works: SV., PP., HL., BS., PV., SV<sup>1</sup>., SK<sup>1</sup>., ST<sup>1</sup>., ST., BS., Ap., Mit., DK., SCAH., SCA., SCS., SC(V), SCSK. Haradatta on G. 22. 13. 18.
- Printed works: BS., SK., SK<sup>1</sup>., AP., HL., ST., Mit., DB., DK., VK., BK<sup>2</sup>., U, PP., CT, HG., SCAH., SCV., SCSK., SCA., SCS., KV., VM., SV<sup>2</sup>, ST., ST<sup>1</sup>.
- In the Dharma sūtras and Dharma-sāstras (P.7), Rāmaswāmī Sāstri holds that a manuscript of Hārīta was got at Nasik.

## Mss<sup>50</sup>

Deccan College Collection, No. 138 of 1881-82: Haug. Cod. Sanskrit No. 38 in the Court and State Library of Münich (M. 38); Bühler Sanskrit Ms. No. 257 in India Office Library.

- 47 Text reconstructed by T. R. Chintamani, Journal of Oriental Research. Madras, Vol. VIII, 1934.
- 48 The Dharma-śāstra-saṃgraha and the Smṛtīnāṃ Samuccaya contain a Laghu-hārīta-smṛti and a Vṛddha-hārīta-smṛti (or, -saṃhitā), both written in verse, the latter containing a brief prose portion. The Unaviṃšati-saṃhitā contains a Hārīta-saṃhitā in verse.
- 49 For details about the author, and the close agreement of his  $s\bar{u}tras$  with those of A., see HDH, I, pp. 46-50. In support of Kane's view that the former is the borrower, there is no positive evidence whatsoever.
  - 50 The last two references are taken from Bühler's ed. of A.

K.S.Rāmasvāmī Śāstrī, in his work entitled 'The Dharmasūtras and the Dharma-Śāstras' (p.4) mentions Drāhyāyaṇa among the writers on Dharma-sūtras "which are now available in their entirety or in fragments".

## The text-problem of the Dharma-sūtras

## No uniformity of texts

The text of almost each of the major works on DS., preserved in different editions, is not uniform. It is, therefore, necessary to examine the nature of the differences among the extant versions of the same work. Such an examination will enable us to see the variations of the same text in the different versions that have come down to us, Besides, a collection of these variations in a systematic form will smooth the path of the future text editor trying to get at the *Codex Archetypus*.

## Genuine and spurious

Another, and more important, problem of the texts is how far the texts, available to us, are genuine. Certain features of the extant works on DS raise suspicion about the genuineness of some portions of them. These are:

(a) Repetitions of the same passages, sometimes with slight variations, within the same work. (b) Occurrence of the same, or closely similar, passages in different works.

As regards the passages of the former kind, we are naturally led to think that the repetitions are the result of the copying of the text by careless scribes, or, that these were mistakes which could hardly be avoided while committing to writing the texts presumably transmitted by the oral tradition of a school.

The passages of the latter kind appear to testify to their having been borrowed by one work from another; of course, in the absence of a definite relative chronology, we are not in a position to determine who the borrower is. It may, however, be noted that some of these passages, especially certain verses among them introduced by such remarks as 'atha udāharanti' might be borrowed from a common source.

The suspected spurious character of these passages must make us chary while considering the views of the authors expressed through them. Thus, the necessity and importance of a collection of such passages are obvious. Therefore, we note below as many of these passages as have eome to our notice in the course of our present studies.

This collection, besides throwing considerable light on the text-problem of the works concerned as pointed out above, will serve as highly dependable corroborative evidence when further evidences as to their relative chronology will come to light. Moreover, the common source of some of these passages, if discovered, will go a long way in fixing the lower terminus of the age of the works quoted from, and the upper terminus of those quoting such passages.

A. Repetitions<sup>51</sup> of the same, or closely similar, passages within the same work.

# BAUDHĀYANA-DHĀRMA-SŪTRA

I.6.5—I.13.28; I.14.3; (var.) I.13.32

I.21.20—III.7.8 (a portion only)

II.1.34—IV.2.11 (initial portion)

II.2.20—III.7.3

II.7.18—IV.1.4 (First line)

(First line)

II.17.12--II.17.33

(First line)

1II.2.16-III.3.23

III.3.16-III.3.23

III.4.5-III.7.12

IV.1,1—IV.2.1

IV.1.2—IV.2.2

<sup>51</sup> Variations in the passages have been indicated by 'var' prefixed to the passages concerned.

IV.1.24—IV.2.7 (First Line) (First line)

1V.3.1—IV.4.1

11.22.2-5

IV.5.11—IV.5.14 (First line)

(First line) IV.5.25 (first line)

#### ĀPASTAMBA DHARMA SŪTRA

-1.2.4I.1.31 I.1.33.34 -I.2.6 (a portion only) -1.14.81.5.14 I.5.25 -1.11.241.8.4 -I.11.12-II.14.10 : II.21.15 I.13.21 -I.16.6 T.16.4 -I.32.29: II.20.17 I.17.27 -1.21.3I.18.7 1.20.9 --II.20.23 -1.29.12I.28.16 -(var.) II.20.20 II.18.10-11 -II.21.19 II.21.8

#### VĀSIŞTHA-DHARMA SĀSTRA

-II.23.2

V.5 —XXVIII.4 (Second line)
XI.78 —(var.) XXIII.40
XIV.16 —XIV.24,30

# VIŞŅU-SMŖTI

10.11 —11.12; 12.8; 13.7 18.18 —18.24.27 46.8 —(var.) 55.3 60.20 —70.5 60.8 —64.8; 69.10 63.12 —64.6 4.5 —70.3

# B. Occurrence<sup>52</sup> of the same, or closely similar, passages in different works.

| Gautama    | Baudhāyana                |
|------------|---------------------------|
| 111.26-35  | —(var.) II.11.17          |
| 1X.20      | —(var.) II.6.19           |
| 1X.24      | -(var.) II.6.17           |
| IX.52      | —(var.) II.6.15           |
| 1X.65      | —(var.) II.6.31           |
| Chap, XIX  | —(var.) III.10            |
| XXIII.8-10 | —(var.) 11.1.12-14        |
| Gautama    | Vasiştha                  |
| I.31       | —(var.) III.49            |
| I.47       | —(var.) III,37            |
| 111,27     | —(var.) IX.10             |
| III.32-34  | -(var.) IX.1.3            |
| XIV.6-8    | 1V.24-26                  |
| Chap.XIX   | —(var.) Chap.XXII         |
| Baudhāyana | Vișņu                     |
| III,6      | -*(var.) Chap. 48         |
| Baudhāyana | Āpastamba                 |
| I.3,40-41  | —(var.) I.2.30            |
| I.3.18     | (var.) I.3.28-30          |
| I.3.22     | —(var.) I.4.28            |
| 1.3.24     | (var.) I.3.16             |
| I,3.31     | —(var.) I.15.8            |
| 1.3.39     | —(var.) I.6.7-9           |
| 1.3.46     | —(var.) I.14.10           |
| I.15.20    | —(var.) I.15.12           |
| I.16.1     | —(var.) I.1.4             |
| I.21.1     | —(var.) II.12.4           |
| II.2,2     | —I.25.11                  |
| II.2.3     | <b>—</b> I.2 <b>7</b> .11 |

<sup>52</sup> Variations in the passages repeated have been indicated by 'var' prefixed to the passages concerned.

| Baudhāyana                                       | Āpastamba                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.9                                            | -1.29.17-18                                                                            |
| II.2.10                                          | -(var.) I.29.8-11                                                                      |
| 11.2.11                                          | -(var.) I.29.12-14                                                                     |
| II.2.24                                          | —(var.) I.27.3                                                                         |
| II.3.34                                          | —(var.) II.13.6                                                                        |
| II.6.18-19                                       | —(var.) I 15.8                                                                         |
| 111.6                                            | —(var.) Chap. 48                                                                       |
|                                                  |                                                                                        |
| Baudhāyna                                        | Vasiştha                                                                               |
| Baudhāyna<br>I.9.2                               | Vasiştha<br>—(var.) XXVIII.8                                                           |
| •                                                | ••                                                                                     |
| 1.9.2                                            | -(var.) XXVIII.8                                                                       |
| I.9.2<br>I.10.24                                 | —(var.) XXVIII.8<br>—(var.) II.41-42                                                   |
| I.9.2<br>I.10.24<br>I.10.28                      | —(var.) XXVIII.8<br>—(var.) II.41-42<br>—(var.) III.10                                 |
| I.9,2<br>I.10.24<br>I.10.28<br>I.16.1            | —(var.) XXVIII.8<br>—(var.) II.41-42<br>—(var.) III.10<br>—(var.) II.1                 |
| I.9,2<br>I.10.24<br>I.10.28<br>I.16.1<br>I.21.15 | —(var.) XXVIII.8<br>—(var.) II.41-42<br>—(var.) III.10<br>—(var.) II.1<br>—(var.) II.5 |

We note below the cases where the text of a particular work varies in different editions of it.

#### GAUTAMA

The Mysore ed. of the work contains 28 chapters. At the end is appended a portion entitled "Gautama-sūtra-kriyā-kāṇḍaḥ" written entirely in prose. This portion occurs neither in Stenzler's edition of the work nor in the NSP edition. It, therefore, seems to have been an attempt, on the part of some follower of Gautama, to systematise the rules regarding rites and rituals, taught by G., into a compendium for ready reference and easy use. The exclusion of this portion in all the editions but the Mysore ed. naturally leads us to think that it was not an integral part of the work.

The number of sūtras in different chapters is not uniform in the corresponding chapters of the different versions. For

the sake of convenience, we point out the differences in a tabular form below:

|       | NSP ed     | G           | Stenzler |
|-------|------------|-------------|----------|
| Chap. | No. of     | No. of      | No. of   |
| •     | sūtras     | sūtras      | sūtras   |
| I     | 62         | 66          | 61       |
| IÏ    | 56         | 58          | 51       |
| Ш     | 35         | 36          | 36       |
| IV    | 27         | 33          | 33       |
| V     | 42         | 45          | 45       |
| VI    | 22         | 26          | 25       |
| VIII  | 26         | 23          | 25       |
| IX    | 74         | 71          | 74       |
| X     | 69         | 66          | 67       |
| ΧI    | 32         | 34          | 32       |
| XII   | 49         | 49          | 52       |
| XIV   | 44         | 44          | 46       |
| XV    | 32         | 30          | 30       |
| XVI   | 49         | <b>▶</b> 50 | 49       |
| XVII  | 38         | 36          | 38       |
| XVIII | 32         | 36          | 32       |
| XX    | 17         | 16          | 17       |
| XXII  | <b>3</b> 6 | 38          | 36       |
| XXIII | 34         | 35          | 34       |
| XXIV  | 11         | 14          | 12       |
| XXV   | 10         | 14          | 10       |
| XXVI  | 25         | 23          | 25       |
| XXVII | 51         | 55          | 53       |
|       |            |             |          |

# The result of the above may be tabulated thus: Cases of Agreement

| NSP | == | Stenzler | (10) |
|-----|----|----------|------|
| G   | -  | **       | (4)  |
| NSP | == | G        | (2)  |

| Cases of | )f | divergence | between |
|----------|----|------------|---------|
|----------|----|------------|---------|

| ` NSP | and | Stenzler | (13) |
|-------|-----|----------|------|
| G     | 15  | ,,       | (19) |
| NSP   | 7.0 | G        | (21) |

Thus, the eases of difference are of the greatest number as between NSP, and G., and of the least between NSP, and Stenzler. From this we may conclude, however tentatively, that NSP, and Stenzler represent one recension of the text while G. represents another. If the original be taken as X. the position may be represented thus:



#### BAUDHĀYANA

The text of the work, preserved in the Smrtinām Samuccava, unlike the versions found in the other editions, does not contain the division of the contents into Khandas. variations in the number of passages in each chapter may be represented in the tabular form given below:

| Smṛtīnāṃ  | •          | Hultzsch | В        | Mysore ed. |
|-----------|------------|----------|----------|------------|
| Samuccaya | a.         |          |          |            |
| Praśna I  |            |          |          |            |
| Chap      | No. of     | No. of   | No. of   | No. of     |
|           | passages   | passages | passages | passages   |
| I         | 37         | 33       | 34       | 33         |
| II        | 5 <b>5</b> | 55       | 58       | 58         |
| III       | 13         | 13       | 13       | 13         |
| IV        | 28         | 25       | 26       | 25         |
| V         | 163        | 156      | 151      | 143        |
| 1V        | 52         | 51       | , 51     | 50         |
| VII       | 30         | 31       | 31       | 31         |

| Desére I         | Smṛtīnām<br>Samuccaya.  | Hultzsch        | В               | Mysore ed.       |
|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Praśna I<br>Chap | No. of passages         | No. of passages | No. of passages | No. of passages  |
| VIII             | 16                      | 16              | 14              | 14               |
| IX               | 16                      | 15              | 15              | 15               |
| X                | . 40                    | 34              | 39              | 39               |
| Xl               | 43                      | 38              | 39              | 40               |
| Praśna I         | Ι                       |                 |                 |                  |
| I                | 99                      | 85              | 71              | 71               |
| II               | 90                      | <b>79</b>       | 80              | 80               |
| III              | 69                      | 63              | 63              | 62               |
| lV               | 30                      | 22              | 24              | 24               |
| V<br>VI          | 211 <sup>53</sup><br>44 | 34<br>34        | 33<br>36        | <b>31</b><br>36  |
| VII              | 38                      | 29              | 30              | 28               |
| VIII             | 31                      | 24              | 2 <b>4</b>      | 23               |
| ΪX               | 16                      | 14              | 14              | 14               |
| X                | 86                      | 71              | 74              | 72               |
| Praśna 1         | III                     |                 |                 |                  |
| I                | 27                      | <b>27</b>       | 24              | 2,3              |
| II               | 38                      | 19              | 16              | 1 <del>6</del>   |
| Ш                | 25                      | 22              | 23              | 23               |
| IV               | 11                      | 6               | 8               | 7                |
| V                | 7                       | 7               | 8               | 8                |
| VI               | 21                      | 13<br>18        | 20<br>16        | 20               |
| · VII<br>· VIII  | 22<br>40                | 31              | 42              | <u>1</u> 6<br>40 |
| 1X               | 21                      | 21              | 21              | 21               |
| X                | 18                      | 18              | <b>18</b>       | 18               |
| Praśna           |                         |                 |                 |                  |
| . 1              | 32                      | 30              | 30              | 30               |
| II               | 22                      | 16              | 17              | 17               |
| III              | 19                      | 8 .             | 8               | . 7              |
| IV               | 10                      | 10              | 10              | 10               |
| V                | 33                      | 32              | 32              | 32               |
| VI               | 10                      | ДО              | 10              | 10               |
| VII              | 10                      | 10              | 10              | 10               |
| VIII             | 17                      | 16              | 17              | 18               |

<sup>53</sup> This number is so large, because, in the Smṛtinām Samuccaya, each mantra has been separately numbered whereas in the other editions several mantras are included in one passage.

The net result of the above may be tabulated thus:

#### Agreement

| Smṛtīnām Samuccaya | -Hultzsch (10)   |
|--------------------|------------------|
| 5)                 | — B (6)          |
| ***                | -Mysore ed. (7)  |
| Hultzsch           | — В (15)         |
| В                  | -Mysore ed. (23) |
| _                  |                  |

#### Divergence between

| Smṛtīnām Samuc | caya and | Hultzsch   | (29) |
|----------------|----------|------------|------|
| <b>9</b> 7     | **       | В          | (33) |
| 99             | ,,       | Mysore ed. | (32) |
| Hultzsch       | ,,       | В          | (24) |
| В              | ,,       | Mysore ed. | (16) |

The cases of agreement are of the greatest number as between B and Mysore ed. and of the least as between B and Smṛtīnāṃ Samuccaya. Cases of agreement between the Smṛtīnāṃ Samuccaya and Mysore ed. are almost the same as between the former and B. Cases of agreement between Smṛtīnāṁ Samuccaya and Hultzsch are nearly as many as those between the latter and B.

If the number of passages be any criterion for distinction between different versions of a particular work, then we may roughly represent the present position as follows:

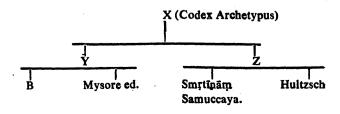

## ĀPASTAMBA

| Praśna I   | Bühler        | Benares ed.   |
|------------|---------------|---------------|
| Kaņģikā    | No, of sūtras | No. of sūtras |
| 1          | <b>3</b> 6    | 37            |
| 2          | 41            | 41            |
| 3          | 45            | <b>45</b> 、   |
| 4          | 29            | 29            |
| 5          | 26            | 26            |
| 6.         | 38 ,          | 37            |
| 7          | 31            | 31            |
| 8          | 30            | 31            |
| 9          | 28            | 28            |
| 10         | 30            | 30            |
| 11         | 38            | 34            |
| . 12       | 15            | 15            |
| 13         | 22            | 22            |
| 14         | 31            | 28            |
| 15         | . 26          | 23            |
| 16         | 33            | 33            |
| 17         | 39            | 39            |
| 18         | 33            | 33            |
| 19         | 15            | 15            |
| 20         | 16            | 16            |
| 21         | 20            | 20            |
| <i>2</i> 2 | 8             | 8             |
| 23         | 6             | 14            |
| 24         | 25            | 26            |
| 25         | 13            | 14            |
| 26         | 14            | 15            |
| 27         | 11            | 11            |
| 28         | 21            | 21            |
| 29         | 18            | 18            |
| 30         | 23            | 26            |
| . 31       | <b>23</b>     | 27            |
| 32         | . 29          | 29            |

| Praśna II   | Bühler         | Benares ed.    |
|-------------|----------------|----------------|
| Kaņģikā     | No. of sūtras. | No. of sūtras. |
| 1           | 23             | 23             |
| 2           | 9              | . 11           |
| 3           | 23             | 23             |
| 4           | 27             | 28             |
| 5 -         | 19             | 18             |
| 6           | 20             | 20             |
| 7           | 17             | 17             |
| 8           | 24             | 14             |
| 9           | 13             | 13             |
| 10          | 16             | 17             |
| 11          | 20             | 20             |
| 12          | 23             | 23             |
| 13          | 12             | 12             |
| 14          | 20             | 20             |
| 15          | 25             | . 25           |
| 16          | 28             | 27             |
| 17          | 25             | 24             |
| 18          | 19             | 20             |
| 19          | 20             | 16             |
| 20          | 23             | 23             |
| 21          | 21             | 20             |
| <b>22</b> . | 24             | 24             |
| 23          | 12             | 12             |
| 24          | 14             | 17             |
| 25          | 15             | 15             |
| 26          | 24             | 24             |
| 27          | 21             | 21             |
| 28          | 13             | 14             |
| 29          | 15             | 16             |

Agreement—35 Divergence—26

The proportion of divergence to agreement is not such as to warrant our conjecture that two distinct recensions are represented by the two editions used here.

#### VASISTHA

|                        |              | Avaidtiiv       |                    |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Chap.                  | Führer's ed. | Ānandāsrama ed. | Tarkaratna's ed.   |
| I                      | 46           | 46              | (This ed. does not |
| II                     | 50           | 55              | give any number    |
| III                    | · 71         | 64              | of passages within |
| IV                     | 38           | 31              | the chapters. The  |
| V                      | 10           | 16              | passages are given |
| VI                     | 44           | 40              | in the forms of    |
| VII                    | 17           | 12              | paragraphs. Hence, |
| VIII                   | 17           | 17              | the differences in |
| IX                     | 12           | 9               | this ed. cannot be |
| X                      | 31           | 24              | noted)             |
| XI                     | 79           | 59              |                    |
| XII                    | 47           | 45              |                    |
| XIII                   | 61           | 28              |                    |
| XIV                    | 48           | 38              |                    |
| XV                     | 21           | 17              |                    |
| XVI                    | 37           | 32              |                    |
| XVII                   | 87           | <b>7</b> 8      |                    |
| XVIII                  | 18           | 16              |                    |
| XIX                    | 48           | 34              |                    |
| $\mathbf{X}\mathbf{X}$ | 47           | 52              |                    |
| XXI                    | 33           | 36              |                    |
| XXII                   | 16           | 10              |                    |
| XXIII                  | 47           | 43              |                    |
| XXIV                   | 7            | 8               |                    |
| XXV,                   | 13           | , 13.           |                    |
| XXVI                   | 19           | 20              |                    |
| XXVII                  | 21           | 21              |                    |
| XXVIII                 | 22<br>21     | 22<br>22        |                    |
| XXX                    |              | 12              | •                  |
|                        | -            |                 |                    |

Agreement—5
Divergence—25

Here the cases of divergence far outnumber those of agreement; hence, we may, perhaps justifiably, assume that these two editions represent two distinct traditions.

| Chap. | Jolly         | Tarkaratna    | VIŞŅU<br>J. Vidyāsāgara     |
|-------|---------------|---------------|-----------------------------|
| _     | No. of sūtras | No. of sūtras | No. of sūtras               |
| 1     | 65            | 62            | [In this ed. the sūtras are |
| 2     | 17            | 8             | not numbered. Hence,        |
| 3     | 98            | 70            | this ed. is not taken into  |
| 4     | 14            | 14            | account for the present     |
| 5     | 196           | 192           | purpose].                   |
| 6     | 43            | 43            |                             |
| 7     | 13            | 13            |                             |
| 8     | 40            | 40            |                             |
| 9     | 33            | 33            |                             |
| 10    | 13            | 13            |                             |
| ,11   | 12            | 12            |                             |
| 12    | 8             | 8             |                             |
| 13    | 7.            | 7             |                             |
| 14    | 5             | 5             |                             |
| .15   | 47            | 46            |                             |
| 16    | .18           | 18            |                             |
| 17    | 23            | 23            |                             |
| 18    | 44            | 44            |                             |
| 19    | 24            | 24            |                             |
| 20    | 53            | 53            | ·                           |
| 21    | 23            | 23            |                             |
| 22    | 93            | 92            |                             |
| 23    | 61            | 61            |                             |
| 24    | 41            | <b>41</b>     |                             |
| 25    | 17            | 25            |                             |
| 26    | 7             | 7             |                             |
| 27    | 29            | 29            |                             |
| 28    | 53            | <b>5</b> 3    |                             |
| 29    | 10            | 10            |                             |
| 30    | 47            | 47            |                             |
| 31    | 10            | 10            |                             |
| 32    | 18            | 18            | •                           |
| 33    | 6             | 6             | <b></b>                     |

| Chap.      | Jolly         | Tarkaratna    | J. Vidyāsāgara |
|------------|---------------|---------------|----------------|
|            | No. of sūtras | No. of sūtras | No. of sūtras  |
| 34         | 2             | 2             |                |
| 35         | 6             | 6             | (See page 70)  |
| 36         | 8             | 8             |                |
| <b>37</b>  | 35            | 35            |                |
| 38         | 7             | 7             |                |
| 39         | 2             | 2             | •              |
| 40         | 2             | 2 ·           |                |
| 41         | 5             | . 5           |                |
| 42         | 2             | 2             |                |
| 43         | 45            | 46            |                |
| 44         | 45            | 45            |                |
| 45         | 33            | 33            |                |
| 46         | 25            | 25            |                |
| 47         | 10            | 10            |                |
| 48         | 22            | 22            |                |
| 49         | 10            | 10            |                |
| 50         | <b>50</b> ·   | 50            |                |
| 51         | 78            | 78            |                |
| 52         | . 17          | 17            |                |
| 53         | 9             | 9             |                |
| 54         | 34            | 34            |                |
| 55         | 21            | 21            |                |
| 56         | 27            | 27            |                |
| 5 <b>7</b> | 16            | 16            |                |
| 58         | 12            | 12            |                |
| 59         | 30            | 30            |                |
| 60         | - 26          | 26            |                |
| 61         | 17            | 17            |                |
| 62         | 9             | 9             |                |
| 63         | 51            | 51            |                |
| 64         | 42            | 42            |                |
| 65         | 15            | 15            |                |
| 66         | 15            | , 15          |                |

| Chap.      | Jolly<br>No. of sūtras | Tarkaratna<br>No. of sūtras | J. Vidyāsāgara<br>No. of sūtras |
|------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 67         | 46                     | 46                          |                                 |
| 68         | 49                     | 49                          | (See page 70)                   |
| 69         | 17                     | 16                          | (coo page 10)                   |
| 70         | <b>17</b>              | 17                          |                                 |
| 71         | 92                     | 91                          |                                 |
| 72         | 77                     | 7                           |                                 |
| 72<br>73   | 32                     | <b>7</b> i                  |                                 |
| 74         | , <u>8</u>             | 8                           |                                 |
| <b>7</b> 5 | ž                      | 8                           | ÷                               |
| <i>7</i> 6 | ż                      | 8<br><b>2</b>               |                                 |
| 77         | 8<br>7<br>2<br>9       | 9                           |                                 |
| 78         | 53                     | <b>5</b> 3                  |                                 |
| 79         | 24                     | 24                          | •                               |
| 80         | 14                     | 14                          |                                 |
| 81         | 23                     | 23                          |                                 |
| 82         | 30                     | 30                          |                                 |
| 83         | 21                     | 21                          |                                 |
| 84         | 4                      | 4                           |                                 |
| 85         | 67                     | 67                          |                                 |
| 86         | 20                     | 20                          |                                 |
| 87         | 10                     | 10                          |                                 |
| 88         | 4                      | 4                           |                                 |
| 89         | 4                      | 4                           |                                 |
| 90         | 29                     | 29                          |                                 |
| 91         | 19                     | 19                          |                                 |
| 92         | 32                     | 32                          |                                 |
| 93         | 14                     | 14                          |                                 |
| 94         | 13                     | 13                          |                                 |
| 95         | 17                     | 17                          |                                 |
| 96         | 98                     | 97                          |                                 |
| 97         | 21                     | 21                          |                                 |
| 98         | 102                    | 102                         |                                 |
| 99         | 23                     | 22                          |                                 |
| 100        | 3                      | 4                           |                                 |
|            |                        |                             |                                 |

# Agreement—83 Divergence—17

The proportion of cases of agreement to those of divergence is about 5 to 1. Therefore, these two texts cannot possibly be supposed to represent two distinct recensions.

# CHAPTER IV CONTENTS OF DHARMA-SÜTRAS<sup>1</sup>

#### Broad division of contents

The DS. deal with a variety of topics. We propose to study the diversified contents of these works under the following heads: A. Ācāra, B. Prāyaścitta, C. Vyavahāra, D. Rāja-dharma.

#### A. ĀCĀRA

A very considerable portion of the DS. is devoted to Ācāra or rules of conduct, rites and rituals. The entire matter, comprised under Ācāra, may be broadly discussed under the following heads: 1. Saṃskāra, 2. Śrāddha, 3. Aśauca, 4. Miscellaneous rules, especially Dravya-śuddhi.

# 1. Saṃskāra

We shall examine the contents of DS. relating to this topic under the following heads: (i) Names and number of saṃskāras, (ii) Upanayana, (iii) Vivāha, (iv) Other saṃskāras.

#### Names and number

- G. (VIII. 13-18) mentions forty sacraments which are as follows: (1) Garbhādhāna, (2) Puṃsavana, (3) Sīmantonnayana, (4) Jāta-karma, (5) Nāma-karaṇa, (6) Anna-prāśana, (7) Caula, (8) Upanayana, (9-12) Four Veda-vratas, (4) (13) Snāna, (14) Sahadharma-cāriṇī-saṃyoga. (15-19) Pañca-
- 1 P. V. Kane, in his HDH, Vol. II, briefly indicates the contents of this literature in tracing the evolution of a particular rite, custom or institution from the earliest times through different stages. But, as is usual in a work like his, there is no systematic, critical and comparative study of the contents of DS. in it. The present attempt is made with a view to supplying this need.

yajña, (5) (20-26) Pāka-yajñas (7), (27-33) Haviryajñas (7), (34-40) Soma-yajñas (7),

It should be pointed out that B., A. and V. do not mention  $samsk\bar{a}ras$  as such, but describe briefly Upanayana and  $Viv\bar{a}ha$ , and incidentally touch upon one or two other  $samsk\bar{a}ras$ .

It is difficult to account for the lack of the exhaustive treatment of these sacraments in these works. Prima facie. it would seem that these rites either passed out of vogue or lost their importance during the time of composition of these works. But, the description of certain samskāras, besides upanayana and vivāha, contained in Vi., which is in all probability a very late work, does not render the above conjecture probable. It may, however, be supposed that the samskāras, that became extinct in the earlier periods, reappeared at the time of Vi. Whatever the reason of the nonmention of the sacraments in the works mentioned above, it seems certain that many of the sacraments, mentioned by G., died out at the times of those works: because, as we shall presently see, Vi. mentions only seven samskāras as against the forty of G. Vi. names and describes the following sacraments:

### (i) Nişeka-karma

To be performed when 'garbha' is clearly known. Nand, interprets 'garbha' as 'rtu', which appears to fit in better with niseka (impregnation). But, garbha can heardly be a synonym of rtu. The rite, perhaps, originally used to be performed on conception being definitely known presumably to impart sanctity to the 'seed' thrown into the womb.

# (ii) Pumsavana

To be performed before the throbbing of the fœtus.

# (iii) Sīmantonnayana

To be celebrated in the sixth or eighth month of pregnancy.

(iv) Jāta-karma

To be observed after the birth of the son.

(v) Nāmadheya

To be performed after the period of impurity (aśauca) is over. The name should signify auspiciousness, power, wealth and contempt respectively in the cases of the four *varnas* in order.

(vi) Upanayana

For details, see under Upanayana (infra).

(vii) Vivāha

For details, see under Vivāha (infra).

#### Upanayana

This topic may be discussed under the following heads:
(i) Proper age for *upanayana*, (ii) Proper time, (iii) Rites and practices connected with *upanayana*.

#### Proper age

- G. distinguishes two kinds of age, viz., nitya and kāmya. The former kind of age for a Brāhmaṇa is the eighth year, and the latter is the ninth or the fifth year. For the Kṣatriyas and Vaiśyas the age of the first kind is the eleventh and the twelfth year respectively. The maximum age-limit, however, extends up to the sixteenth year for a Brāhmaṇa, the twenty-second year for a Kṣatriya and the twenty-fourth year for a Vaiśya.
- G. (I.9) makes it clear that this age is to be calculated from conception, and not from the birth of the person concerned. MB. notes that conception is to be taken to cover the normal period of ten months.
- B. agrees substantially with G., the only difference being that the former does not distinguish between the two kinds of age, viz., nitya and kāmya.
  - A., after giving the usual years of age, mentions the

following as the 'Kāmya' times which ensure the result noted against each: —

Seventh year— excellence in sacred learning.

Eighth " — long life.

Ninth ,, — manly vigour.

Tenth ,. — food. Eleventh .. — strength.

Twelfth ,, — cattle.

In other details, A. agrees with the previous writers.

V. agrees substantially with the above-mentioned rules. V. (XI. 74-75) clearly says that those, who are not initiated even at the maximum age fixed, become what is called patita-sāvitrīka, i.e., devoid of sāvitrī-mantra. V. further ordains that one should not initiate and teach such people, nor should one perform any religious performance for them, nor should marry one's daughter with such a man. The atonement, prescribed for such sinners, is uddālaka-vrata described in V. XI. 77.

#### Proper season.

According to B. (I.3.11) Spring, Summer and Autumn are the appropriate seasons for the castes in order. A. (I.1.19) is of the same opinion.

#### Customs and practices connected with upanayana

According to G., the girdles of the three castes in order shall be strings of muñja grass, a bow-string and a woollen thread respectively. The upper garments will be the skin of black-bucks, spotted deer (ruru) and of the goats (vasta) for the three castes in order. The lower garments of all the three castes will be hempen or linen cloth, made of grass like darbha<sup>2</sup> or of woollen thread<sup>3</sup>. It may be made of Kārpāsa cotton also. G. refers, apparently with a tone of disapproval,

<sup>2</sup> This is the meaning of 'cīra' according to the commentators.

<sup>3</sup> Kutapa—explained by MB. as 'pārvatīya-chāga-roma-nīṣpanna', and by HG. as 'ūrnā-nirmita.'

to the opinion of some according to which the upper garment has to be dyed red. If it is dyed, it has to be dyed with a substance produced from trees  $(v\bar{a}rk\bar{s}a)$  in the case of a Brāhmaṇa, with madder and turmeric in the case of other castes.

The staff to be carried by one, who has heen initiated, will be made of bel or palāsa tree for a Brāhmaṇa, of asvatha and pīlu trees in the case of the other two castes respectively. As an alternative rule, G. prescribes, for all the castes, any tree the wood of which can be used at sacrifices. The staff should reach the head, the forehead and the nose respectively of the Brāhmaṇa, Kṣatriya and Vaisya.

B. agrees with G. in respect of the girdles, lower garments, and the staff of the three castes.

Regarding girdles, A. modifies the rules to some extent. The girdle of a Brāhmaṇa should consist of three strings, and, if possible, should be twisted towards the right. The girdle of a Kṣatriya may be a bow-string or made of muñja grass with a piece of iron. The girdle of a Vaisya, besides the usual one, may also be a rope for yoking oxen to the plough or a string made of tamāla bark.

A. modifies the rules of the staff also. It omits bel for a Brāhmaṇa, and prescribes nyagrodha for a Kşatriya and udumbara for a Vaisya.

Regarding the upper garment, A. introduces an innovation. It holds that an upper garment, made of the skin of a sheep, and a plaid, made of wool, may be used by members of all castes. On the authority of a Brāhmaṇa text, A. lays down (I.3.9) that one, wishing the increase of Brahmanical power, shall wear skin only, and the increase of Kṣatriya power, should put on cloth only.

V. adds cow's skin, besides goat's skin, as an upper garment for a Vaisya.

While essentially agreeing with the above rules, Vi. prescribes tiger-skin for a Kşatriya. As regards staff, Vi. prescribes palāša, khadira and udumbara for the three castes in order.

At some places, a spiritual significance appears to have been attached to the uniform of the Brahmacārin. This is borne out by the rule of A., referred to above, prescribing different kinds of garments for ensuring different results.

#### **V**ivāha

This topic will be discussed under the following heads:
(i) General rules connected with vivāha, (ii) Forms of vivāha, (iii) Relations prohibited for purposes of marriage.

#### General rules

B. unequivocally condemns the practice of purchasing the bride with money. Acc, to Vi., the members of the four castes in order may have four wives, three, two and one tespectively. Vi. lays down an interesting rule that in a marriage between persons of the same caste their hands will be joined. In marriage with a woman of the different caste, a Kşatriya bride will hold an arrow (śara), a Vaiśya a pratuda, a Śūdra the skirt of a mantle. Vi. mentions the following persons as competent to give away a girl in marriage: father, grand-father, brother, sakulya; maternal grand-father, mother.

Of the above persons, each succeeding one, if of sound mind, can give her away in the absence of the preceding one,

Vi. strictly enjoins that a girl must be given away in marriage before reaching puberty.

#### Forms of vivāha

G. recognises the eight forms of marriage described below: (i) Brāhma: In this the bride, duly clad and adorned with ornaments, is given to a bridegroom endowed with learning, good conduct, good disposition (sīla), and having relatives (bandhu). (ii) Prājāpatya: In this form, the marriage formula is "fulfil duty jointly". (iii) Ārṣa: A pair

<sup>4 &</sup>quot;Whip"-Jolly (SBE., VIII. p. 106), "Goad" seems better.

<sup>5</sup> Kinsmen.

of cows is to be given to the guardian of the bride. (iv) Daiva: The bride is given to the priest at the altar. (v) Gāndharva: There is voluntary union of a man with a willing woman. (vi) Āsura: Those who have authority over a girl are propitiated with money. (vii) Rākṣaṣa: A bride is taken by force. (viii) Paiṣāca: A man approaches a woman who is asamvijñāta. 'Asamvijñāta' is explained by the commentators as one who is unknown, asleep, intoxicated or engaged in other work.

With regard to the forms of marriage, B. introduces the following modifications. In the *brāhma* form, B. insists on the bridegroom being a *brahmacārī*, i.e., not married before.

A. insists on the bridegroom's freedom from disease (ārogya) in a brāhma marriage.

V. recognises only six forms, viz.. (i) brāhma, (ii) daiva. (iii) ārṣa, (iv) gāndharva, (v) kṣātra, (vi) mānuṣa.

V's description of the forms from brāhma to gāndharva agrees with the above description. The kṣātra is that in which a man forcibly carries away a girl. In the mānuṣa form, a man, after bargaining with the guardian of a girl, marries her purchased with money.

Vi. agrees with G. both in the number and description of the forms, but introduces slight modifications. According to Vi., the gāndharva marriage takes place without the presence of parents (mātā-pitr-rahita).

Of the forms, mentioned in G., the first four are regarded by Gautama as lawful (*dharmya*). G. refers, obviously with disapprobation, to the view of some who hold the first six to be lawful forms of marriage.

Among the forms, approved by G., the order of preference appears to be this:

- (1) Brāhma: A son, born of union according to this form, sanctifies, besides himself, ten generations upwards and ten downwards.
- (2) Prājāpatya: A son, born out of a wedlock of this form, sanctifies ten generations.

- (3) Daiva: A son purifies ten generations.
- (4) Ārşa: A son purifies three generations.

Regarding the preferability of the various forms of marriage, B. says that the first four are for Brāhmaṇas; among these again, each preceding is better than each succeeding one. The last four are categorically condemned; among them each succeeding in the list is more sinful than the preceding one. B. makes a noticeable departure from G. by maintaining that the sixth and the seventh forms are lawful for Kṣatriyas, the fifth and the eighth for Vaisyas and Sūdras respectively. B. is liberal enough in holding that the gāndharva form is free from fault in the cases of all the castes as it is based on mutual affection (snehānugatatvāt).

On the comparative preferability of the forms, A. says that the *brāhma*, *ārṣa*, and *daiva* forms are the best; among these again, each preceding is superior to each succeeding one.

## Relations prohibited for purpose of marriage

According to Viṣṇu, the first four forms are lawful; the gāndharva is lawful for Kṣatriyas. The order of preference among the four forms is this: brāhma, daiva, ārṣa and prājāpatya.

A. ordains that a man should not give away his daughter to a person having his own gotra nor to one related on the mother's side.<sup>6</sup> A, however, does not mention the degree up to which these relatives should be excluded.

Vi. prohibits marriage between persons of the same gotra, rsi and pravara. Also forbidden is the marriage of one with another descended from one's maternal ancestors within the fifth degree and from one's paternal ancestors within the seventh degree.

### 2. Śrāddha

This topic may be discussed under the following heads:

<sup>6</sup> mātusca yonisambandhebhyaḥ (II. 11. 16) mātur-yonisambandhāḥ kanyāyā mātulādayaḥ / cakārāt piturapyevam. (Haradatta's comments).

(1) Kinds of śrāddha, (2) Place prescribed and prohibited for the performance of śrāddha, (3) Various rules about śrāddha.

#### Kinds of śrāddha

A. enjoins nitya-śrāddha (II. 18, 6) which, according to Haradatta, is to be performed every day throughout the year (II. 18, 13). The feeding of Brāhmaṇas is an important part of this kind of śrāddha.

The naiyamika-śrāddha, prescribed by A. (II. 19. 13.), is explained by Haradatta as that śrāddha which is to be performed monthly.

### Places prescribed and prohibited for śrāddha

According to A., a *nitya-śrāddha* is to be performed in a pure spot outside the village (II 18.7). V (XI. 31) recommends the performance of *śrāddha* in a temple.

#### General rules about śrāddha

A. (II. 17. 14) refers, with a tone of disapproval, to the interesting rule, advocated by some, that all the rites connected with śrāddha shall be repeated twice. V. (XI. 35) holds that the following three are holy in śrāddha: Daughter's son, kutapa and sesamum grain. By the first V. probably means that a daughter's son is also eligible for performing śrāddha. By the second it means suitable time for śrāddha; this word means the eighth part (aṣṭama-bhāga) of the day. As a general rule, V. (XI. 35) ordains that on the day of śrāddha one should be pure, and avoid auger and haste.

#### Persons not to be invited

The following persons, if invited to a śrāddha, defile the company (pankti-dūṣaṇāḥ, A. (II. 17. 21): Leper, bald-headed person (also see G. XV. 30), an enjoyer of another man's wife, son of a Brāhmaṇa following the profession of a Kṣatriya and the son of a Śūdra by a Brāhmaṇa woman.

To these persons V (XI. 19) adds persons of the following descriptions:

Naked (nagna), impotent, blind, having discoloured or deformed teeth ( $\dot{s}y\bar{a}va$ -danta), having bad nails (ku-nakh $\bar{i}$ ).

V. (XI. 20), however, holds, on the authority of Yama, that such persons, if versed in mantras (Vedas?), will be regarded as Pankti-pāvana even though afflicted with condemnable physical deformities. From B. (II. 14. 6.) it appears that persons related, by yoni or gotra or mantra, to the performer of śrāddha were excluded from invitation to śrāddha.

#### Persons worthy of invitation

The following persons sanctify the company, according to  $DS^7$ :

One who has studied the three verses of the Veda containing the word madhu,<sup>8</sup> one who has studied the three verses known as Suparṇa<sup>9</sup>, he who knows the nāciketa fire along with mantra and brāhmaṇa,<sup>10</sup> who has studied the mantras of the four sacrifices or, as Haradatta suggests as an alternative interpretation, who performs the four sacrifices<sup>11</sup> (caturmedha), one who has studied the science of the five

<sup>7</sup> See A. II. 17. 22, G. XV. 28.

<sup>8</sup> Cf. Taittirīya-samhitā-IV. 2. 9.

<sup>9</sup> Haradatta points out that this word has been taken in two senses, viz., (1) the three rks beginning with catuskapardā yuvatiḥ, etc. (Rg. veda, VIII. 6. 16; (2) the three anuvākas beginning with brahmametu mām (Taittirīya-āranyaka, Mahā-nārāyanopanisat—38, 39, 40).

<sup>10</sup> nāciketāgnir bahvīşu šākhāsu vidhīyate taittirīyaka, kaţhavalīşu, satapathe ca taṃ yo veda mantra-brāhmaņena saha. As alternative meanings of tri-ņāciketa, Haradatta refers to two more interpretations, viz., (i) nāciketāgnestrisca, (ii) virajānuvākādhyāyī [The passage beginning with prāṇāpāna, etc. of the Taittirīyāraṇyaka (Mahā-nārāyaṇopaniṣat), 95, is called virajānuvaka.]

<sup>11</sup> The four sacrifices, as mentioned by Haradatta, are asvamedha. sarvamedha, purusa-medha and pitr-medha.

fires,<sup>12</sup> one who recites the mantras known as jyeştha-sāma<sup>13</sup>, one who studies one's own Veda, son of one who has mastered the three Vedas (anūcāna-putra explained by Haradatta as traividya-putra), a śrotriya.

The above list is in accordance with A. (II. 17. 22). From this B. (II. 14. 2) leaves out caturmedha, vedādhyāyī, anūcānaputra, and mentions instead şaḍaṅgavit (one who knows the six Vedāṅgas), sīrṣaka (one who observes the vrata known as sirovrata<sup>14</sup> and snātaka)<sup>15</sup>.

B. (II. 14. 3) provides for one, who has mastered the treatises to be studied in secret, as a substitute when persons of the above descriptions are not available.

Regarding the number of invitees in a śrāddha, V. (XI.27.29) ordains the feeding of three Brāhmaņas. One can be fed provided he is versed in the Vedas, possessed of good conduct (śīla) and is free from evil signs (sarvā-lakṣaṇa-varjita). It is interesting to note that V. (XI. 27) clearly denounces the practice of entertaining too many Brāhmaṇas even in the case of a very rich person. (cf., susamṛddho'pi na prasajjeta vistare).

### Suitable time for śrāddha

A. prohibits the performance of śrāddha by night, U. points out that, if śrāddha remains unfinished, the remaining part should be performed on the next day and not

- 12 The five fires are sāvitra, nāciketa, caturhotra, vaisvasrjā, rūnaketuka. (See Taittirīya-brāhmaņa, IIIrd. Astaka, Prapāthaka X-XII),
- 13 Jyeştha-sāma talava-kārīnām prasiddham udutyam, citramityetayorgītam/Haradatta on A. (II. 17. 22.)
  - 14 Govindasvāmin remarks: atharvaņāmetat širovratam nāma.
- 15 It may be noted that the enumeration of pankti-pāvanas by Manu (III. 184-186) seems to be an echo of these rules of DS.
- 16 This appears to be the natural sense of the passage tadabhāve rahasyavit immediately following trimadhu pankti-pāvanāḥ. But, Govindasvāmin's interpretation as rahasyavidabhāve trimadhvādayaḥ, i.e., trimadhu etc. in the absence of rahasyavit, is rather curious.

overnight. A. (II. 16. 31) provides that śrāddha should be done every month.

# Articles to be offered in srāddha

At the naiyamika-śrāddha, food mixed with fat (snehavat) must be offered A. (II. 19. 13). A. (II. 16. 22) mentions sesamum, māsa (pulse), paddy, barley, water, roots and fruits, as essential things to be used in śrāddha. A. (II. 19. 14) clearly prefers ghee and flesh to all other things, and, in the absence of these things, oil (for ghee) and sāka (i.e. vegetables) for flesh. Cow's flesh is recommended by A. (II. 16, 25). but the subsequent sūtra lays down that much greater satisfaction is derived from buffalo's flesh. A. (II. 16. 27), however, declares that the flesh of animals dwelling in villages and forests (grāmyāranyānām) are also pure for the purpose. U. explains grāmya as aja, etc., and āranya as hare, etc., A. (II. 17. 1-3) commends the feeding of Brahmanas with the flesh of Khadga, Satavali and Vārdhrāņasa17. V. (XI. 34) by condemning the practice of offering flesh in a śrāddha in the case of a yati (mendicant) appear, by implication, to allow it in the case of other people.

### Disposal of articles offered in śrāddha

The anna<sup>18</sup> that is offered in a śrāddha should, after the completion of the ceremony, be thrown into fire or given to a brahmacārī.

#### Practices prohibited in connexion with śrāddha

G. (XVI. 34) ordains cessation of Vedic study on the day of śrāddha for one who has dined at it. G. (XV. 22) condemns sexual intercourse, on the śrāddha day, with a Śūdra wife (Śūdra-talpa), on the part of both the performer of the śrāddha and the person invited to it. V. (XI. 37) condemns sexual

<sup>17</sup> khadgo mṛga-višeṣaḥ, yasya śṛṅgaṃ taila-bhājanam (U). Satavalī—a fish described by U. as bahu-salyako rohitākhyaḥ/ Vārdhrāṇasa—a kind of bird [vide B. (I. 12. 7).]

<sup>18</sup> This appears to be used in the wider sense of food and not merely rice.

intercourse, on the śrāddha day, both for him who performs śrāddha and for him who dines at it. Both G. (XV. 24) and A. (I. 16. 30) maintain that a śrāddha, seen by dogs and apostates, is spoilt. G. adds Caṇḍāla who is included in A.'s apapātra.

### Effect of śrāddha

A. (II. 16. 1) holds that śrāddha leads to salvation (niḥśreyasa). B. (II. 14. 1) maintains that śrāddha leads to increase of longevity, attainment of heaven, general welfare (puṣṭi). On the result, achieved by śrāddha, V. maintains (XI. 41) that the Manes rejoice to see their descendants engaged in the performance of śrāddha. They resort to him even as birds do to a tree. The Manes rejoice at the performance of śrāddha at Gayā.

# Manner of invitation

A. (II. 17. 11-13) ordains that the invitation to guests should be made thrice—first information on the previous day. second information on the day of *śrāddha* and third is calling to feast. The invitees to a *śrāddha* should be invited either on the previous day or in the morning of the *śrāddha-day*. (B. II. 14. 6).

#### Remnants of food offered in śrāddha

A. (II. 17. 16) provides for the eating, by the performer of *śrāddha*, of the remnants of food offered in it.

### Persons to whom śrāddha is to be offered

From various passages, e.g., V. (XL 39.) we can infer that, according to DS., *frāddha* was to be offered to three generations, viz., father, grandfather and great grandfather.

#### 3. Aśauca

The rules about asauca (lit. impurity), contained in the DS., are not so complicated as those found in the Dh. S. or in later digests. We may discuss asauca under the following heads: (i) General remarks, (ii) Relations affected by

asauca. (iii) Period of impurity, (iv) Duties and disabilities during the period of asauca.

#### General remarks

Asauca<sup>19</sup> may be chiefly of two kinds according as it is consequent upon the birth or death of a relative. Among the other causes of asauca are abortion in a woman, touch of a corpse, an outcast, a woman in her monthly course or in confinement.

#### Relations affected by asauca

Generally speaking, relations technically known as sapindas are affected by the death or birth of relatives. Sapindatā, according to G. (XIV. 2) ceases with the seventh or the fifth degree. Haradatta, however, points out that the latter alternative applies only to the case of putrikāputra. According to V (IV. 17), sapindatā generally extends to the seventh generation, and to the third in the case of a married woman (prattā).

#### Period of asauca

The period varies in accordance with the caste of the person concerned and the nature of the impurity in question. We may arrange the rules on the topic as follows:

(a) Asauca on account of the death of sapindas Brāhmaņas—10 days.

Kşatriyas —11 days, according to G.;

15 days, according to V.

Vaisyas —12 days or 15, according to G. (XIV. 4); 20 days, according to V.

Śūdras —One month.

If asauca for one event overlaps that for another, then one will be pure after the lapse of the remainder of the first period<sup>20</sup>. If such overlapping takes place when only one

<sup>19</sup> It is erroneous to render this word as 'mourning' because, as stated just below, asauca is caused by a variety of reasons besides death.

20 G. (XIV. 6), B. (I. 11. 6).

night of the first remains, one will attain purity by two days. Three days will be necessary for purification in the event of the second death occurring in the morning after the completion of the first impurity.

Immediate purity is enjoined for relatives of those who are killed for the sake of cows and Brāhmaṇas, destroyed through the wrath of the king, killed in battle, and of those who court death by abstaining from food, by weapons, fire, prison or water, by hanging, or by jumping from a precipice (prapatana). The same will be the asauca for touching a corpse with some motive.

#### (b) Asauca on account of child-birth

G (XIV. 13) appears to mean that impurity, consequent upon birth, is like that caused by death. The next two sūtras of G. provide that this asauca attaches only to the father and mother or to the latter alone.

B. (I. 11. 18-21) establishes that asauca affects both the parents, and refutes the following views of others:

- (1) Only the mother is affected, because a woman, delivered of a child, is avoided by people<sup>21</sup>.
- (2) Only the father is affected owing to the preponderance of his seed (śukla-prādhānyāt)

V. (IV. 21-23) appears to hold that this kind of asauca attaches to both the parents, and refers, obviously with a tone of disapproval, to the view of 'some' that it affects the mother alone.

## (c) Asauca on account of abortion

In such a case, the days of asauca will be equal to the number of months of pregnancy when the abortion occurs, or, the asauca will be for three days only (G. XIV. 17). B. (I. 11. 29) does not give the latter alternative. V. (IV. 35) prescribes three days, rather nights, but does not give the other provision.

<sup>21</sup> Cf., māturityeke tatpariharaņāt (B. I. 11. 18).

#### (d) Paksinī

This is the technical term for asauca for two days and one night in between or two nights with an intervening day. This will take place when the news of the death of a sapinda is heard after the lapse of ten days or when death occurs of a relative technically known as samānodaka, a relative technically known as yoni-sambandha, i.e., maternal uncle, mother's nephew, son of father's sister and a fellow student. G. (I.11.26) ordains this asauca at the death of the upādhyāya.

#### (e) One-day aśauca

Acc. to G., for the death of a fellow student, who studies the same recension of the Veda, asauca will be for one day only. The same will be the asauca for the death of a srotriya who is upa-sampanna<sup>22</sup>. According to B., one-day asauca will be caused by the death of the son of ācārya and upādhyāya, besides a fellow student.

## (f) Instantaneous purification

The persons of the following descriptions enjoy instantaneous purity on the death of their relatives:

A boy  $(b\bar{a}la)^{23}$ , one who is abroad (deśāntarita) and one who has renounced domestic life (pravrajita).<sup>24</sup>

A king is ever pure; otherwise, his business will be impeded. So also is a Brāhmaņa; otherwise, his Vedic study is interrupted<sup>25</sup>.

- 22 This word has been variously interpreted as possessing knowledge and performing various rites, taking shelter or studying near.
- 23 MB. [on G. (XIV. 42)] interprets it as a child before the ceremony of nāma-karana.
- 24 G. (XIV. 42). The meaning of the  $s\bar{u}tra$  is rather obscure. It may mean instantaneous purity on the part of these persons or, at their death, on the part of their relatives. MB. explains it as prescribing instantaneous purity on the part of relatives, who are not sapindas, when  $b\bar{u}la$  etc. die. HG. takes the  $s\bar{u}tra$  to mean all the relatives of such persons.
- 25 This rule is inconsistent with the previous ones laying down particular period of asauca for Brāhmaņas, unless we accept HG's suggestion that here a Brāhmaṇa means one teaching many pupils.

Duties and disabilities during the period of asauca

During the period one should sleep on bare ground, and refrain from sexual intercourse. One shall not clean oneself G. (XIV. 36), and abstain from meat till srāddha. On the first, third, fifth, seventh and ninth days after death water must be offered to the departed soul, the garment put on on this occasion will be put off, and, on the last day, given to men of the lowest caste (antya).

# 4. Miscellaneous rules, especially dravya-śuddhi

There are numerous rules, connected with Ācāra, which are, however, of very little importance or interest. The most interesting of them appear to be those which concern dravya-suddhi or purification of various articles and substances. So, we take up these rules here briefly.

Some of the works on DS. prescribe rules for the purification of various things. We propose to set forth the broad rules below.

Sources of defilement

From the different works the following sources of defilement<sup>26</sup> can be gathered.

G. mentions the following means of purification in a general way for the classes of articles mentioned against each:

Means of purification

Articles

Wiping off (parimārjana)

Metal-made things.

Heating (pradāha)

Earthen vessels.
Wooden articles.

Planing (taksana)

70°-------

Washing (nirnejana)

Textiles.

The purification of stones (upala), jewels (mani), conches (śankha) and pearl-oyster (śukti) is like that of metallic

26 It is interesting to note that the word 'ucthista', generally meaning remnants of food, appears to have been used in the DS. in the sense of 'impure', (cf., B. I. 8. 27). This sense of the word is corroborated by Vna. also (cf., sparsa-mātrād-ucchistānām mṛnmayānām, etc. on B. I. 8. 29).

things, that of bones  $(asthi)^{27}$  and the earth  $(bh\bar{u}mi)^{28}$  like that of wooden articles. As an additional means of purifying defiled earth is prescribed the scattering over it  $(\bar{a}vapana)$  of earth taken from a pure spot<sup>29</sup>. The process of purifying things made of ropes (rajju),  $vidala^{30}$  and leather is like that prescribed for cloths (cela). As a general rule again, G. ordains that objects that have been defiled very much may be thrown away.

The rules that are prescribed by B, are much more elaborate, and, to a great extent, different. Acc. to B., defiled objects made of metal may be purified by scouring with cowdung, earth, ashes or with any one of these things. Things made of copper, silver and gold may be scoured with acids  $(amla)^{31}$ . Earthen vessels may be purified by heating, wooden articles by planing, things made of bamboo by cow-dung, those made of fruits  $(phalamay\bar{a}n\bar{a}m)$  with some cow-hair.  $^{32}$ 

Skins of black deer should be purified with bel nut and rice<sup>33</sup>, kutapas<sup>34</sup> with aristas<sup>35</sup>, wool with sun's rays, linen (ksumā) with paste of yellow mustard (gaura-sarṣapa-kalka), cotton cloth with earth. Things made of leather<sup>36</sup> are to be purified in the manner prescribed of cotton cloths.

- 27 MB. interprets it as hasti-dantādi samvyavahārya-dravyāņi.
- . 28 MB. grhādi.
  - 29 anyata ānīyā pūraņam—HG.
- 30 The meaning is not clear. On different senses in which the word is used in DS., see Chap. IX.
- 31 Vna. adds that this rule is applicable to things having a coating (lepa). For things without coating, the above rule holds good (salepā-nāmetat; nirlepānām tu pūrvoktānām anyatamenaiva.
  - 32 go-bāla-rajjvū (B. I. 8. 32)
    Vna. adds 'rajju-grahanam bāla bahutvo-palakṣanārtham; that is to say, 'rajju' does not mean 'rope' but conglomeration.
- 33 bilva-taṇḍulān piṣṭvā avalepanam kāryam, i.e., bel and rice are to be ground into paste, and smeared over the articles.
  - 34 pārvatīya-chāga-roma nispanna-kambalah-Vna.
  - 35 pūga-vṛkṣa-phalaiḥ-Vna.
  - 36 Skins other than that of black deer.

The purification of stones and jewels is like that of metallic things, of bones like that of wooden articles, of conches, horns, pearl-oysters (śukti) and teeth<sup>37</sup> is like that of linen cloths. These things may also be washed with water<sup>38</sup>.

Metallic objects which are defiled by wine, ordure, blood, semen or dead body, but are agreeable to the eye and the nose, shall be rubbed, thrice or seven times, with one substance mentioned above<sup>39</sup>. Other things of this condition must be thrown away (utsarga). In conclusion, B. enumerates the following means of purification: time, fire, purity of mind, water and the like, smearing (anulepana) and ignorance of defilement.

Vi. gives elaborate rules for the purification of various kinds of things rendered impure in various ways. Below we mention the chief articles against which respective modes of purification are noted.

#### Article

Vessels made of metal (lohabhāṇḍa\*\*) when defiled very much (atyantopahata\*\*) Things made of gems, stones or conch-shells, mother of pearl (abja).

Things made of horns, teeth, hones.

Means of purification

Exposure to fire.

Burying them into the earth for seven days (sapta-rātram mahī-nikhananena). Planing.

<sup>37</sup> Bühler's rendering as 'ivory' seems to be rather inaccurate, inasmuch as the text reads 'danta' simply.

<sup>38</sup> payasā vā (B. I. 8. 42). Bühler renders it as 'milk'. 'Payas' may mean water also, and washing with milk for purification is not common. Moreover, Vna.'s interpretation as 'prakṣālanam', seems to imply 'water' here.

<sup>39</sup> Bühler translates as 'seven times' but the text reads 'trih saptakrtvah' which appears to mean what we have stated above.

<sup>40</sup> Nand. means by 'loha' the following metals:— suvarņa, rajata, tāmra, ayas, trapu, ranga, sīsaka.

<sup>41</sup> By this Vi means 'defiled by impure excretions of the body, by spirits and by intoxicating drinks'.

#### Article

Things made of wood or earth.
Cloth (when defiled very much).

Things made of gold, silver, water, shells, gems (not smeared with greasy substances). Stone cups and vessels used at some sacrifice. Sacrificial pots, ordinary wooden ladles, and wooden ladles with two collateral excavations (when not smeared-Nand.) Vessels used for oblations. Sword-shaped pieces of wood for stirring boiled rice. winnowing baskets, implements for preparing grain, pestles and mortar. Beds, vehicles, seats. Large quantity of anything. Grain, skins (of antelope, etc) ropes, woven cloth, things, made of bamboo. thread, cotton and cloths. Pot-herbs, roots, fruits and flowers. Silk and wool.

Blankets made of the hair of

mountain goats.

#### Means of purification

Throwing off.
Cutting off in that part which, when washed, is changed in colour.

Water.

Water.

Hot water. Rubbing with hand.

Sprinkling of water
Do

Dο

Do

Do
Saline earth.
Fruits of the soap
plant (aristaka).

#### Article

Linen cloth.

Things made of horns, bones or teeth.

Vessels of copper, bell-metal, tin and lead.

Vessels made of fruits42

Liquids.

Lumps of sugar and other preparations from sugarcane (exceeding a *drona*), stored up in large quantities. All sorts of seeds, Images of gods (if smeared)

Food nibbled by a bird other than a crow or such other birds as must not be eaten or touched, smelt at by a cow, sneezed over or defiled by human hair or by insects or worms.

Road

Mire and water upon high road.

Means of purification
White sesamum
(gaura-sarşapa).

Do

Acidulated water, Rubbing with cow's hair. Straining.

Do
To be cleansed in
the manner of the
material of which
they are made.

Scattering earth over it.

The rays of the sun and the moon and wind.

Wind.

<sup>42</sup> nārikelā-lābu-bilvādīni-Nand.

<sup>43</sup> Nand. explains the process thus: The things must be encircled with fire and sprinkled with water afterwards.

Well in which a five-toed animal (pañca-nakha) has died or which has been defiled in the highest degree. Large tanks.

House.

Manuscript or book. Land.

All the water must be taken out and the remainder dried up with a cloth.

with a cloth.

(These are not defiled by dead animals, etc), Scouring with broom, plastering the ground with cow-dung.

Sprinkling water.

Scouring, plastering with cowdung.

Vi. ordains that the following effect purity in the case of Brāhmaņas:

If an existing impurity is not perceived (adrstam); sprinkling with water the object supposed to be impure; their commending a thing in doubtful cases with their words (yacca vācā praśasyate).

In course of discussing the sources of impurity of various things and the modes of purifying them, Vi. incidentally mentions certain things which can be never be defiled. The chief among them are:

Hand of a cook, things exposed for sale in a shop,<sup>44</sup> food given to a Brāhmaṇa<sup>45</sup>, manufactories or mines, the mouth of a woman, the flesh of an animal killed by dogs, other carnivorous creatures or by huntsmen such as Caṇḍālas; flies, cow, elephant, horse, sun-rays, dust, earth, air, fire, cat.

Incidentally, the cow is extolled very highly. Cows are said to be auspicious purifiers. It is cows alone that make sacrificial oblations possible. The six excellent productions

<sup>44</sup> aneka-kretṛ-kara-kalitamapi—Nand.; i.e., though they may have passed through the hands of many customers.

<sup>45</sup> Brāhmanena dāpitam Ksatriyādi-bhaiksamapi, Sūdrānnam vinā —Nand.

of a cow, viz., urine, dung, clarified butter, milk, curd<sup>46</sup> and go-rocana<sup>47</sup> are always propitious. Drops of water falling from the horns of a cow (śrngodaka) are productive of religious merit, and have the power of expiating sins. Great merit is acquired by scratching the back of a cow and giving it to eat. The holy Ganges is believed to dwell in cows' urine, good fortune in their dung and virtues in their salutation.

#### B. PRĀYAŚCITTA

A considerable portion of the DS. literature is devoted to this topic. We may discuss it under the following heads:
(1) Concept of Prāyaścitta. (2) Classification of sins, (3) Modes of expiation,

# Concept of Prāyaścitta

Of the different works on DS., G. and V. raise the question as to the acts neceisitating 'Prāyaścitta' and also whether 'prāyaścitta' does really expiate a sin. G. enumerates the possible sources of sin, and examines the propriety of performing prāyaścitta. Those who oppose the idea do so on the score that an act, once performed, does not perish<sup>48</sup>. G., obviously with a favourable attitude, refers to the opposite view also, and cites Vedic authority in support of it.

V. (XX. I) ordains that a prāyaścitta should be performed only when an offence (aparādha) has been committed without the intention of doing so (anabhisandhi-kṛta). The same work also refers to the view, which it apparently endorses, that prāyaścitta should be performed even when an offence is committed deliberately (abhisandhikṛta).

<sup>46</sup> dadhi. Jolly's rendering is 'sour milk'.

<sup>47 &</sup>quot;A bright yellow pigment which is said to be prepared from the urine or bile of a cow"—Jolly.

<sup>48</sup> G. XIX. 6.

#### Classification of sins

A sin, according to DS., may arise in two ways, viz., (i) from the omission of what is enjoined by śāstras (śistasyā-kriyā), (ii) from the commission of what is forbidden (pratisiddha-sevanam).

Quite a number of sins, of both the above kinds, has been mentioned in these works. These may be broadly classified as follows: (i) Mahā-pātaka, viz., murder of a Brāhmaṇa, drinking of the wine called surā, theft of gold belonging to a Brāhmaṇa, adultery with preceptor's wife, association with those who commit the preceding offences (Vi.), (ii) Ati-pātaka, e.g., adultery with one's own mother, own daughter, daughter-in-law (Vi.), (iii) Upa-pātaka, This is incurred by the following persons:—Those who defile the company (apāṅkteya), cow-killers, those who forsake the (study of the) Veda (brahmojjha), those who recite Vedic mantras for the last-mentioned sinner, a student who breaks the vow of brahmacarya (avakīrnī), one who allows time for initiation to pass (patita-sāvitrīka).

According to B., the following are *Upa-pātakas*: incest, following the profession of medicine (*bheṣaja-karaṇam*), sacrificing for many (*grāma-yājanam*), living by performances on the stage (*raṅgopajīvanam*), following the profession of dancing, singing, acting, tending cows and buffaloes and similar other low occupations, fornication, etc. (II. 2.5). Vi. adds many more to the list (XXXVII). (iv) *Jāti-bhraśakarad*, e.g., causing pain to a Brāhmaṇa (*rujaskaraṇam*) smelling wine and what ought not to be smelt, dishonest dealing (*jaihma*), sexual connection with cattle, homosexuality<sup>49</sup> (Vi). (v) *Aśuci-kara*, e.g., gambling, use of charms designed to cause harm to enemies (*abhicāra*), subsistence by gleaning corns (*uñcha*) though one does not perform an *agnihotra*, subsistence by

<sup>49</sup> Vi. XXXVIII. 5. Nand's suggestion that 'ca' in the sūtra also implies unnatural intercourse with a woman, lacks plausibility.

alms or staying in one's teacher's house for over three months after completing studentship; earning one's livelihood by Astrology (nakṣatra-nirdeśa). (vi) Apātrīkarana, e.g., receiving money from despicable persons (ninditebhyah), trade, subsistence by usury (kusīda-jīvana), telling lies, service of a Śudra. (Vi.); (vii) Malāvaha, e.g., killing of birds, aquatic animals, worms and insects, eating things similar (in effect) to intoxicating drinks. (Vi); (viii) Sankarīkarana, e.g., killing of wild or domestic animals. (ix) Patanīya. According to G., the following offences cause loss of caste:

Murder of a Brāhmaṇa, drinking of wine, violation of guru's bed, connexion with female relatives of one's mother or father or with sister and their female issues<sup>50</sup>.

By 'loss of caste' G. means 'being deprived of the right to follow lawful occupations of twice-born people and of rewards of meritorious deeds after death.'

To the above-mentioned offences, effecting loss of caste, B. adds the following: Sea-voyage<sup>51</sup>, theft of property belonging to a Brāhmaṇa, false evidence regarding land, trading with merchandise of any sort, begetting a son on a female of the Sūdra caste and offering oneself as the son of a Sūdra.

Besides the above, the DS. mention another class, viz., *Prakīraṇaka* (miscellaneous) which includes all other kinds of sin not mentioned under the above classes.

## Modes of expiation

The numerous sins have naturally innumerable corres-

50 G., in a subsequent rule (XXI. 8), refers to the opinion of some (eke) to the effect that connexion with a female other than preceptor's wife does not cause loss of caste. Some of the sins, included under the category by G., resemble those mentioned under Mahā-pātaka and Jāti-bhraṃśakara above.

51 Samudra samyāna B. (II. 2.2). According to Vna., this means going in a ship to another island B. (I. 2. 4), however, mentions this practice as obtaining among the people of the north. But, from B (I. 2, 6-7) it appears that B. does not approve of this even in the north; his condemnation of sea-voyage in II. 2. 2 seems to be categorical.

ponding rites<sup>52</sup> of expiation. The following are the chief modes of expiating different kinds of sin:

1. Death. The following are some of the offences for the expiation of which nothing short of death is considered sufficient: adultery with one's preceptor's wife, friend's wife, sister, wife of a pupil, daughter-in-law and a woman's adultery with a man of lower caste.

It should be pointed out that, in every case, a particular manner of death is prescribed. The following are the chief manners of death:

Lying down on a hot iron-bed, embracing a burning effigy made of iron  $(s\bar{u}rm\bar{i})$ , cutting down one's genital organ along with the testicles, being devoured by dogs, pouring hot wine into the mouth and burning in straw-fire.

2. Krcchra. This appears to be a generic name in which is included a number of forms of expiation.<sup>53</sup> It is broadly divided into the following kinds: (i) Ati-krcchra, (ii) Tapta-krcchra, (iii) Krcchrātikrcchra.

Krechra consists in eating in the morning only for three days, in the evening for the next three days, subsisting during another three days on food obtained unasked for and fasting during three days.

If, while observing the above rule, one eats at each meal only one mouthful, it will be ealled ati-krcchra.

Tapta-krechra is that form in which one has to drink hot water during three days, hot milk during the next three days, hot ghee for another three days and subsists on air for the last three days.

Krcchrātikrcchra consists in subsisting on water only.

<sup>52</sup> It is the modes of expiation that are interesting from sociological point of view indicating, as they do, the outlook of the Brahmanical society in a remote antiquity. We do not give the rites prescribed for washing off individual sins, but describe the modes in a general way.

<sup>53</sup> Only the salient features of various forms of krcchra are set forth avoiding the details.

Besides the above, Vi. describes the following forms of krechra<sup>54</sup>.

prājāpatya, sīta-kṛcchra, udaka, mūla, srīphala, parāka, sāntapana, mahāsāntapana, ati-sāntapana, tulāpuruşa parṇa-kṛcchra.

#### 3. Cāndrāyana

The general rules of krcchra are applicable here also. The most noteworthy additional feature of cāndrāyaṇa is that one will eat on the day of the Full Moon fifteen mouthfuls, and. during the dark half, daily diminish one portion by one mouthful; one will fast on the New Moon day, and, during the bright half, daily increase one's portion by one mouthful. G. points out that there are some according to whom the order is reversed.

Besides the ordinary cāndrāyaņa (sāmānya-cāndrāyaṇa), Vi. mentions the following forms of it:

yava-madhya, pipīlikā-madhya, yati-cāndrāyaṇa, sisu-cāndrāyaṇa, etc.

# C. Vyavahāra

It must not be supposed that the *Dharma-sūtras* deal merely with religious law. They contain a good deal of matter relating to *vyavahāra* or secular law as well. In order to make an estimate of the contribution of this literature to this aspect of society, we have to examine their contents critically. The entire matter on *vyavahāra*, as dealt with in DS, may be divided into (i) Judicial procedure; (ii) Inheritance and succession.

#### Judicial procedure

Judicial procedure, as treated of in ancient Indian works, usually consists of the following parts: (i) Bhāṣā—plaint,

<sup>54</sup> For details, see Vi. XLVI.

(ii) Uttara—reply, (iii) Kriyā—proof, (iv) Nirnaya—decision or judgment

The DS, however, do not contain much information on the first, second and fourth parts mentioned above. They devote considerable space to proof. Besides this, they deal with certain matters, connected with vyavakāra, in a general way. First of all, we take up the general information relating to repayment of debts and rules about mortgage. Repayment of debts

G. lays down the general rule that the debts of a deceased person shall be repaid by his heirs (rikthabhājah). Money due by a surety, commercial debt, bride's price (śulka), debts contracted for spirituous liquor and in gambling (dyūta) and a fine do not involve the sons of the debtor,

An open deposit (nidhi), a sealed deposit (anvādhi), an object lent for use, an object bought but not paid for, or only partially paid for (avakrīta), a pledge (ādhi)—these things, lost without the fault of the holder, shall not involve a blameless person.

Vi. gives elaborate rules on this subject, which may be conveniently classified as follows: (i) Rules regarding interest, (ii) Rules about pledge (ādhi), (iii) Vicarious repayment of debts, (iv) Rules about suretyship, (v) Relief against non-repayment of debts.

Rules regarding interest

The rate of interest, unless mutually settled, shall be two per cent per mensem, three, four or five in the cases of debtors of the four castes in order (varnānukramena).

A property does not bear further interest after it has been tendered to the creditor but refused by him.

Vi. fixes the following maximum amounts of interest on the different things that may be lent:

Gold—not higher than double the original quantity.

Grain—not higher than threefold.

Cloth—not exceeding four times.

Liquids—not higher than eightfold.

Of female slaves and cattle, their offspring shall be taken as interest. No limit is, however, set to the interest on substances from which spirituous liquor is extracted, and from cotton, thread, leather, weapons, bricks and charcoal.

# Rules about pledge

On such objects as have not been mentioned in the above list, interest may be equal to the principal.

By the use of a pledge, meant for being kept only, interest is forfeited. The creditor must compensate for the loss of a pledge, unless it has been caused by the action of God or king. A pledge must be restored to the debtor when the interest has reached the maximum limit. But, this shall not be done in the case of an immovable property without special agreement.

# Vicarious repayment of debts

A'debtor having died, become a mendicant (pravrajita) or remained abroad for twenty years (dvidaśa samāh), his debts should be repaid by his sons and grandsons. The remoter descendants need not repay the same, unless they are willing to do so. The man, who takes the assets of another man, the latter having or not having a male issue, shall pay the debts of the latter. So must he who has, in his care, the widow left by one having no assets.

A debt, incurred by the parceners, shall be paid by any one of them who is present. A paternal debt is to be paid by any one of the brothers before partition; but, after partition the brothers are to repay it according to their respective shares.

A debt, contracted by the wife of a herdsman (gopa), distiller of spirits (saundika), a public dancer (sailūsa), washerman and hunter, shall be discharged by the husband. The householder must pay the debt contracted by any person for the benefit of his family.

# Rules about suretyship

Suretyship is prescribed for appearance (darsana), for creating confidence (pratyaya) and for payment (dāna). In

the first two cases, the surety must pay the debt on failure of the engagements; but, in the other case, even the sons of the sureties are liable.

When the sureties are jointly liable, they shall pay the proportionate share of the debt; but, when they are severally liable any one of them will be liable according to the pleasure of the creditor.

If a surety, being harassed by the creditor, discharges the debt, the debtor shall pay twice as much to the surety.

# Relief against non-repayment of debts

A creditor is at liberty to recover the sum, lent by him, by whatever lawful means he chooses. If a debtor, being so compelled to repay the debt, complains to the king, he shall be fined for an equal sum. If a creditor fully proves his claim before the king, the debtor shall pay a fine to the king equal to the tenth part of the sum proved; and the creditor, having received the full amount, shall pay to the king a twentieth part. Of the entire claim of the creditor, contested by the debtor, if even a part is proved, then the latter must pay the whole.

# Kriyā

 $Kriy\bar{a}$  or means of proof can be divided into 1. Human. 2. Divine.

#### Human proofs

Of these, V. recognises the following: (i) Likhita (Document), (ii) Sāksī (Witness), (iii) Bhukti (Possession)

#### Likhita

Likhita or lekhya has been divided by Vi. into three kinds, viz., (a) attested by the king (rāja-sākṣika), (b) attested by other witnesses (sasākṣika) and (c) unattested.

The first kind is that which has been prepared in a court by a scribe  $(k\bar{a}yastha)$ , appointed by the king, and signed by the king's Chief Judge with his own hand.

The second is that which, written anywhere and by anybody, is signed by witnesses in their own hands.

The third is that which is written by the party with his own hand.

A document of the following descriptions makes no evidence: (i) Caused to be written by force, (ii) Fraudulent, (iii) Attested, but vitiated by the signature of a witness who is bribed or of bad character, (iv) Written by a scribe of the above description [as in (iii)], (v) Executed by a woman, a child, a dependent person, one intoxicated or insane, or one in danger or in bodily fear.

A document, in order to be valid, must satisfy the following conditions: (i) Not contrary to local usage, (ii) Defining clearly the nature of the pledge (vyaktādhi-vidhi-lakṣaṇa), (iii) Free from confusion in the arrangement of the subject-matter and the syllables (alupta-kramā-kṣara).

The authenticity of a document, if contested, should be ascertained by comparing with it other letters or signs or other documents executed by the same person, by the probabilities of the case, and by a mode of writing similar to that contained in the disputed document.

In the event of death of the debtor, creditor, witness or scribe, the authenticity of the document has to be ascertained by comparing it with other specimens of their handwriting.

#### Sāksī

G. emphasises the importance of witnesses in establishing the truth in a dispute. The subject may be discussed under the following heads: (1) Persons fit to be witnesses, (2) Persons not fit to be witnesses, (3) Perjury, (4) Mode of administering oath, (5) General rules.

G. lays down that witnesses should be many (bahavah<sup>55</sup>), faultless in the performance of their duties and worthy of being trusted by the king. Further, they should be free from

<sup>55</sup> The word is vague. MB. interprets it as tryavarāh, not less than three.

attachment to or malice against the parties to the dispute. G. allows a Śūdra to be a witness.

The following are the qualifications of a witness, according to V.: (i) Versed in the Vedas (śrotriya), (ii) Possessed of an unblemished form, (iii) Having an unimpeachable character, (iv) Truth-loving, (v) Pious.

Among the additions, made by Vi., to the list of qualifications, the following deserve mention: (i) Having a high lineage, (ii) Wealthy, (iii) Having a male issue, (v) Aged.

According to Vi., the following classes of persons are not fit to be witnesses, (1) King, (2) Learned Brāhmaṇa<sup>56</sup>, (3) An ascetic, (4) A gamester, (5) A thief, (6) A person who is not his own master, (7) A woman, (8) A child, (9) A perpetrator of the acts called sāhasa, (10) Too old a person, (11) Intoxicated person, (12) Insane person, (13) A man of bad repute, (14) An outcast, (15) One afflicted with hunger and thirst, (16) One oppressed by a calamity, (17) One absorbed in evil passions, (18) An enemy or a friend (of the parties to the dispute), (19) One interested in the subject of dispute, (20) One who commits forbidden acts, (21) One formerly perjured<sup>57</sup>, (22) One not appointed as a witness.

Vi., however, provides that the above-mentioned qualifications of the witness are not to be insisted upon in the following cases: (i) Theft, (ii) Acts technically known as sāhasa, (iii) Abuse and assault and (iv) Adultery.

A single person, according to Vişnu, cannot be a witness in a case. A single person can, however, be a witness in a case provided he possesses the requisite qualifications and is appointed by both the parties.

<sup>56</sup> This appears to contradict V's provision for *srotriya* as a fit witness, as stated above.

<sup>57</sup> This is Jolly's rendering of the word drsta-dosa, but the word may refer to any dosa on the part of the witness that renders a person unfit to become a witness.

False evidence is strongly condemned by G. the degree of offence depending on the object<sup>58</sup> with reference to which the untruth is spoken. False testimony is discouraged on pain of penalty except when such evidence has to be given for saving the life of a man who is not wicked.

Such evidence is also vehemently condemned by V. and Vi. According to V., varying degrees of offence are committed by a witness through false testimony regarding a maiden, a cow, a horse and a man. False evidence regarding each succeeding in the list causes graver offence. False evidence, according to V., may be given with impunity on the following occasions: marriage, risk of life or of loss of entire property and for the sake of a Brāhmaṇa.

Vi. allows false evidence if it is resorted to for saving the life of a member of any of the four castes  $(var n \bar{i})$ .

G., apparently with a tone of disapproval, refers to the practice of administering oaths to witnesses. G. allows oath to witnesses of all castes excepting the Brāhmaņas; the oath is to be administered in the presence of deities, the king and of Brāhmaņas.

Different modes of administering oaths to the witnesses for speaking the truth are laid down by Vi. A Brāhmaṇa is to be exhorted with the word "brūhi," a Kṣatriya with the words "satyaṃ brūhi." A Vaiśya is to be exhorted by saying that if he gives false evidence, his cows, grains and gold will be spoilt. To a Śūdra is to be said that he will incur all the grave sins (mahā-pātaka) if he resorts to false evidence. Besides, both V. and Vi. lay down that to witnesses of all castes should be pointed out the horrors, to which a perjurer is subjected in the other world, and the reward enjoyed by those who act righteously.

A Brāhmaņa, according to G., unless mentioned in the plaint, must not be forced to give evidence at the word of a

<sup>58</sup> For the enumeration of the objects, see G. XIII. 15-22.

<sup>59</sup> sapathenaike satyakarma-G. XIII. 13.

non-Brāhmaṇa. Witnesses are debarred from saying anything without being asked, but they will be guilty of crime if they keep silent after being asked. Those who are not mentioned in the plaint cannot give evidence.

A witness is to be examined by the king himself, the judge or by a Brāhmana versed in the Śāstras.

If the defendant fails to answer the plaint at once, the judge may wait for a year. But, no time is to be allowed to the defendant in matters relating to the Crown, oxen, women, procreation of offspring, etc. and also in other cases that brook no delay.

After giving the general rule about the qualifications of a witness, V. appears to relax its rigidity by holding that any-body and everybody can be a witness for any and every person.<sup>60</sup>

According to V., women should be witnesses for women, the twice-born for the twice-born, Sūdras for Sūdras, and men of low birth for low-caste people.

Partiality of a witness for his relative or for the sake of money is very strongly condemned by V.

Vi. provides that, in a dispute between two litigants, the witnesses of him who has filed the plaint (yasya pūrva-vādaḥ) should be examined. In a case where the claim is refuted, the witnesses of the other party have to be examined as well.

A duly appointed witness having died or gone abroad, a person, who has heard his deposition, may give evidence.

A witness may be of two kinds according as he gives evidence of what he has seen or of what he has heard.

Silence on the part of a witness, who is in the know of things, is condemned almost as vehemently as perjury.

60 V. XVI. 29. Bühler's interpretation, viz. that men of any caste may be witnesses for those of any other caste, does not appear to be plausible. The question of caste does not appear to have been raised in the sūtra. particularly in view of the following sūtra which expressly makes provision for particular castes in the matter.

In the case of contradictory evidence, the king should decide by the superiority in virtue on the part of witnesses; if there is parity in virtue, the decision should be made by the evidence of the best among the twice-born.

The judgment in respect of a suit, where a perjured witness has given false evidence, has to be set aside.

# Divine proofs (Divya)61

Among the means of proof, divya or samaya-kriyā (ordeal) appears to have been very well recognised by the DS. A. refers<sup>62</sup> to it as a means of proof while Vi. dwells at length on it. The subject may be discussed under the following heads: (1) Offences in which divya is to be resorted to, (2) Kinds of divya, (3) Divyas permitted or prohibited for different classes of people, (4) Rules of administering a divya, (5) Description of the different kinds of ordeal.

# Occasions for application

Vi. lays down the general rule that the different kinds of ordeal may be administered indiscriminately in the cases of criminal action directed aganst the king or of offences technically known as  $s\bar{a}hasa$ . In the cases of denial of deposit, or of alleged theft or robbery, ordeal is to be resorted to, the suitability of the particular kind of ordeal being determined according to the value of the subject of dispute.

The divyas, mentioned by Vi., may be classified into (1) Major and (2) Minor. Of the ordeals of the latter class<sup>43</sup>, mention may be made of (i) Dūrvā grass, (ii) Blade of tila, (iii) Blade of silver, (iv) Blade of gold. (v) Lump of earth taken from a furrow.

Among the major ordeals are mentioned: (i) Dhata—

- 61 Hopkins does not seem to be very accurate when he maintains that only A. recognises the application of ordeals (Cambridge History of India, Vol. I, p. 247)
  - 62 A. II. 5. 11. 3; II. 11. 29. 6.
- 63 For detailed rules about the application of these ordeals, see Vi. IX. 3-10.

balance, (ii) Agni—fire, (iii) Udaka—water. (iv) Vişa—poison. (v) Kośa—water with which certain deities are worshipped.

Let us now examine which of the major divyas can or cannot be administered to different classes of people.

# Divyas—permitted or prohibited

(i) Dhaṭa—It is prescribed for women, Brāhmaṇas, the deformed, the invalid and the diseased. It should not, however, be given when the wind blows. (ii) Agni—not to be administered to lepers, the infirm and the blacksmith. (iii) Viṣa—not to be administered to lepers, bilious persons, and to Brāhmaṇas. (iv) Udaka—not to be given to persons afflicted with phlegm or any other disease, the timid, the asthmatic, and to those who gain their subsistence from water (ambu-jīvin) (v) Kośa—not to be administered to atheists and Brāhmaṇas.

An offender has to be made to undergo an orderal in the presence of images of gods and Brāhmaṇas, at sunrise, after having fasted on the previous day and bathed with his clothes (sacailam).

The different kinds of ordeal, described by Vi., are briefly as follows:

## 1. Dhata

The transverse beam, by which the balance is suspended, should be made of strong wood, and fastened on two posts. Two scales are to be suspended on both sides. The balance should be made equal on both sides. The judge having exhorted the person, appointed to watch the weighing, not to act fraudulently and prayed to the balance for assessing the charge brought against the accused, the accused is to be placed on one scale, a stone of equivalent weight being placed on the other. If the accused rises in the balance, he is acquitted.

## 2. Agni

This is briefly as follows: After making seven circles with equal intervals, leaves of the fig tree are to be tied to the

hands of the accused. Then the accused with a red-hot iron ball in his palm, is to be made to proceed through the seven circles without walking hurriedly or lingering on the way. After having passed the seventh circle, the accused is to throw down the ball. If his palm is burnt, he is guilty; otherwise, he is innocent.

#### 3. Udaka

The accused is to enter water seizing the knees of anotherman, who is free from friendship or hatred, and dive into the same. At the same time, another man shall discharge an arrow from a bow. That arrow must be fetched quickly by another man. If the accused is not seen in the meantime, he is proclaimed innocent.

#### 4. Visa

Seven grains of poison of the *sṛṇga* tree, grown on the Himalayas, are to be mixed with clarified butter, and given to the accused. If the poison, taken by him, is easily digested, the person is innocent.

## 5. Kośa

Having invoked terrible deities, the accused is to drink three handfuls of water with which the images of these deities have been bathed. If any calamity befalls him within a fortnight or three weeks, he should be declared guilty.

# INHERITANCE AND SUCCESSION

This subject may be conveniently discussed under the following broad heads: (1) Partition of patrimony and order of succession, (2) Self-acquired property, (3) Property of re-united persons, (4) Persons excluded from inheritance, (5) Property of a childless person, (6) Impartible property,

(7) Strīdhana, (8) Property of minors, (9) Treasure troves.

Before considering the details, we may take up the general rules. Regarding the disposal of the property of a deceased person, G. appears to offer two alternatives. Either the entire property may vest in the eldest son, or, there may be a

regular partition amongst the brothers. Of these alternatives, G. obviously prefers the latter.

A. refers to the opinion of some (eke) who advocate that only the eldest son inherits the patrimony, but clearly denounces this view by saying that it is contrary to the  $s\bar{a}stras$  ( $s\bar{a}strair-vipratisiddham$ ). On certain authorities, A. holds that all sons, who are virtuous, inherit the patrimony. The quality of being virtuous as an essential pre-requisite for inheriting the property is emphasised by A. by laying down that even the eldest son, if found to be using money unrighteously, must be deprived of his share.

#### Partition of patrimony and order of succession

This may be discussed under the following sub-heads:
(a) Time of partition, (b) General principles of inheritance—
(i) Among sons of equal castes, (ii) Among sons of different caste, (c) Order of succession, (d) Additional share of the eldest son.

#### Time of partition

G. clearly says (XXVIII, 1) that partition should be made after the death of the father. In the father's life-time. however, partition may be effected provided the father so desires, and the mother is past child-bearing (XXVIII. 2). B. (II. 3. 8) provides for partition in the life-time of the father at his will, thus indicating, by implication, that the death of the father marks the usual time of partition. From the trends of A's rule (II. 13. 1) regarding time of partition, it appears as though it was a duty, and not an option, on the part of the father, to distribute the property among his sons. From V. (XVII. 41) it appears that, when brothers make a partition amongst themselves they should wait till their sonless. widowed mothers (who may be apprehended to be pregnant) bear sons. 'Vi.'s opinion on the time of partition is not very glear, but Vi. (XVII.1) implies that the proper time is after the father's death.

#### General principles of inheritance

The wife's share in a property consists in ornaments and wealth received from her relations—this is the opinion of some  $(eke)^{64}$  as pointed out by A. whose own opinion is not clearly expressed.

Vi. ordains that sons, among whom a property has been distributed by the father, should give a share  $(bh\bar{a}ga)$  to the son born after partition. Vi, however, does not say anything about the extent of the share.

In connexion with the partition of patrimony among the sons, Vi. enumerates a very important principle according to which where there are sons of many brothers, the sons will inherit the ancestral property through their respective fathers, i. e., they will inherit per stirps and not per capita.

#### Order of succession

Before taking up the order of succession, we should see how many different kinds of sons were recognised by the DS. We find that the following kinds of sons were recognised: 1. Aurasa, begotten by one on one's own wife of equal caste (B). V. uses the word 'śvayamutpādita', but, like Vi. does not mention any particular caste of the wife. 2. Kşetraja, begotten by a man, duly authorised, on the wife of a deceased man, of a eunch, of a diseased person (B). V. agrees with this definition, and says that such a son is produced through levirate (nivoga), but does not mention any circumstance when such a practice is to be resorted to. Vi. says that such a son is produced by a sapinda or a man of a higher caste (than that of the person on whom the son is begotten). 3. Datta or dattaka. one, being given by one's father and mother, or by any one of them, is adopted by another as a son (B). It is interesting to note that V (xv. 3) forbids the gift or acceptance of the only

<sup>64</sup> It is not clear as to whether 'eke' prescribe both ornaments and wealth or the latter only. See SBE, II. p. 134, rule 9, and footnote thereon.

son in adoption as he is to perpetuate the line of his ancestors santānāya pūrvesam—V. (xv. 4). V. (xv. 5) does not allow a woman to give a son in adoption except with the permission of her husband, V. (xv. 6) provides for invitation of kinsmen. information to the king and performance of homa etc. as practices connected with the ceremony of adoption, 4. Krtrima, a son adopted hith his own consent (B). 5. Gūdhotpanna or Gūdhaja, one who is secretly born in the house and is recognised afterwards (B). 6. Apaviddha, cast off by parents and taken by another as a son. (B) 7. Sahodha. son born of a pregnant woman married by a man with or without knowledge (B). 8. Paunarbhava, born of a woman technically known as  $Punarbh\bar{u}$ , i. e., married for the second time after forsaking the previous husband who is either impotent or degraded (patita). According to V., such a woman is one who, having forsaken her husband of youth, lives with others and re-enters the husband's family, or one who takes another husband after the previous one is dead or forsaking the former husband who is an outcast, impotent or insane. 9. Putrikāputra, the son of a daughter when there is an agreement to this effect (B.). Besides the one just described. Vi. mentions another kind of putrikā-putra, viz., a brotherless girl, though she may not have been given away according to the rule of an appointed daughter (XV. 6). 10. Svyamdatta, one who, bereft of mother and father, gives himself to a stranger. Krīta, one who, being purchased from the father and mother, is received as a son (B). 12, Kānīna, begotten on an unmarried girl without the permission of her guardian (B). To the above list, B. adds two more kinds, viz., (i) Nisāda, one born of the union of a dvijāti-pravara (B. II. 3, 29) and a Śūdra wife. The word 'dvijāti-pravara', apparently meaning a member of the regenerate class, has been explained by Vna. as a Brāhmana; this is in consonance with G. (IV. 16.) (ii) Pāraśava, same as Nisāda with the difference that this is begotten on a concubine, the former being begotten on a lawfully wedded wife.

It should be noted that V. omits the Krtrima son, and instead recognises  $\tilde{Sudra}$ -putra, i.e., the son by a  $\tilde{Sudra}$  wife. Vi. also omits the Krtrima, and includes the son begotten by one on any woman, 66

According to G., the first six kinds of sons inherit the property of their father (riktha-bhājah)<sup>67</sup> while the other six do not inherit any property though they belong to the family of their father (gotra-bhājah). G. provides that a fourth part of the entire property will be inherited by the latter six kinds together in case the former six are not available. From G. (XXVIII) it is not clear as to what will happen to the remaining three-fourths of the property.<sup>68</sup>

To. G's list of sons, entitled to a share of the father's estate, B. adds putrikā-putra. It deserves notice that B. does not make any provision for any share for the latter kinds of sons under any circumstance. V., however, allows the sons of the latter class to take the entire property on failure of those of the former class. Vi. ordains that, in the aforesaid list of sons, the one preceding is better (śreyān) than the one succeeding, so that the inheritance is taken by the sons in the order in which they are mentioned in the list. The responsibility of the son, taking the inheritance, towards his other brothers is that he should maintain them, and marry the unmarried according to his own means.

The above kinds of sons have been classified by V. as (1)  $D\bar{a}y\bar{a}da$ —entitled to inherit the property, (2)  $Ad\bar{a}y\bar{a}da$ —not entitled to inherit the property.

So far as the sons of the former class are concerned, Vi.

- 65 This obviously means a Sūdrā wife of any one of the higher castes.
  - 66 See SBE, VII, p. 63, rule 27, and footnote thereon.
- 67 G. does not clearly say whether they take the inheritance together or each in preference to the other.
- 68 MB, points out that the particle 'va' in the sūtra implies the alternative provision of the entire property being vested in these sons. But, the AA ed. of G. omits the particle. (See AA. ed., III. 10, 32).

differs materially from G. and B. According to V., they are:
(i) Svayamutpādita, (ii) Kṣetraja, (iii) Putrikā-putra, (iv) Paunarbhava, (v) Kānīna, (vi) Gūdhotpanna.

If an aurasa son is born to a man, then his other sons of equal caste shall get one-third of the estate.

Where there are sons of a man by wives of different castes, the entire estate is to be divided into ten parts, and four parts, three, two and one are to be given to the sons of the four castes in order. In such a case, according to V., three parts and two are to be obtained by the son of the Brāhmaṇa wife and Kṣatriya wife respectively, and the remaining portion of the property is to be divided equally among the rest.

A lays down the following order of succession: Son, nearest sapinda, preceptor and pupil.

As regards pupil, there is the condition that he may use the heritage for religious purposes for the benefit of the deceased. A. (11. 14. 4) mentions the daughter as an heir. The sūtra in question appears to place the daughter on an equal footing with those who are mentioned after the sapinda. But, U. places the daughter immediately after the son.

If there are sons of a Brāhmaṇa by Kşatriya and Vaiśya wives, then the division of the property between them will be as between the son by a Brāhmaṇa wife and that by a Kşatriya wife.

The same is the principle in the case of sons of a Kşatriya by Kşatriya and Vaisya wives.

The son of a Brāhmaṇa by a Śūdra wife, if he is obedient, is entitled to maintenance provided the father leaves no other male issue. The same rule will be applicable in the case of the son of a man by the wife of a higher caste.

The son of a Brāhmaṇa by a Kṣatriya wife, if eldest and possessed of requisite qualifications, shares equally with the son by a Brāhmaṇa wife who is younger than himself, subject to the restriction that the former shall not get the usual additional share of the eldest son.

Vi. makes all sorts of permutation and combination of the sons by the wives of different castes, and enunciates clear principles of inheritance among them<sup>69</sup>.

The son by a wife of equal caste, according to some, does not inherit his father's estate if he lives unrighteously.

B. (II.3.2.) makes it clear that the property of a man is inherited by his sons alone, that is to say, the daughters have no claim to the property of their father. B. gives the following rules about succession.

In the absence of all of the above-mentioned persons, the property of the deceased is escheated.

#### Additional Share of Eldest Son

Usually a father's estate is shared equally by all the sons<sup>70</sup>. As an alternative rule, B. provides for the most excellent part of the heritage for the eldest son. B. allows an additional share to the eldest brother. The entire property being divided into ten parts, the eldest is to take one part, the rest being divided equally among all the brothers.

The additional share of the effdest son will be a cow, a horse, a goat and a sheep in the regular order of the four castes.

A. provides that, in certain places (deśa-viśeşa), the following articles are taken by him alone: gold, black cows, black peas and paddy.<sup>71</sup>

The chariot and all other articles in the house, belonging to the father, are also taken by the eldest son.<sup>72</sup>

- 69 Vi. XVIII. (pp. 48-50).
- 70 Vna. adds that this equal division relates to the aurasa sons, of equal merit, of a man by his wives of his own caste.
- 71 "kṛṣṇaṃ bhaumam"—Bühler renders it as "black produce of the earth." U. explains it as "bhūmau jātam bhaumaṃ dhānyam, kṛṣṇaṃ māṣādi"-
- 72 A. II. 14. 8. On the interpretation of this sūtra, see Bühler in SBE, II, p. 133, rule 8, and footnote thereon. The meaning, given above, appears to be quite plausible.

As regards the additional share, V, prescribes a double share (dvyaṃśa) for the eldest son, and a tithe of cows and horses. V. specifies particular things for particular sons. The goats, the sheep, and the house belong to the youngest; black iron and various articles of the household (gṛhopakaraṇāni) to the middlemost.

If of two sons, the elder one is by a wife of the caste immediately lower than that of the husband, and the younger one by a wife of the equal caste, then the former may take the eldest son's share provided he possesses good qualities.

According to Vi., the eldest brother has no claim to any additional share if the brothers make a second partition after being re-united on the first partition.

#### Self-acquired property

As regards property, acquired by a man, G. lays down that a learned co-parcener may or may not give it to the unlearned co-parceners. The implication of the rule, as pointed out by commentators, is that whatever is gained by a person through learning without using paternal wealth need not be distributed among the co-sharers. [Cf. Hindu Gains of Learning Act, 1930]

With regard to property, acquired by unlearned brothers, it should be distributed among themselves. This rule is interpreted by the commentators to relate to what is earned by agriculture, etc. Haradatta suggests that such wealth, gained even by a learned brother, must be shared among all.<sup>73</sup>

With regard to the distribution of the self-acquired property of a person among his sons, Vi. allows discretion to the father (XVII.1). Vi. (XIII.42) describes a self-acquired property as what has been gained by a man through personal efforts without using father's property.

A man, recovering a property not before recovered by his

<sup>73</sup> Cf., vaidyenāpi kṛṣyādinā yadarjitam na vidyayā labdham yadi pitṛdravyāvirodhi tatra sāmyameva. HG. on G. XXVIII. 29.

father, should consider it as his own exclusive property which he need not give to his sons unless he desires to do so.

#### Property of Re-United Persons

G. provides that, on the death of a re-united co-parcener, his property goes to his re-united co-parcener. Haradatta points out that this rule is applicable only when the re-united co-parcener dies leaving no issue.

#### Persons Excluded from Inheritance

G. provides for the maintanance of the idiot and eunuch obviously implying thereby that they cannot inherit any property. The subsequent rule ordains the due share to the normal child of an idiot.

The persons to be excluded, according to B., are as follows: blind, idiot, eunuch, one immersed in vices, afflicted with an incurable malady, one who neglects one's duties and occupations (akarminah), an outcast.

The above-mentioned persons, excepting the outcast and his offspring, are entitled to bare maintenance. In this connexion, it is interesting to note that B. condemns association (saṃvyavahāra) with the outcast. But, an outcast mother has to be maintained although speaking to her is condemned.

A. excludes from inheritance a eunuch, an insane person, and an outcast.

V. excludes those who have entered into a different stage of life (āśrama), a cunuch, a mad man and an apostate. Of these the cunuch and the mad man are entitled to maintenance.

VI. excludes the following: an apostate, a eunuch, one afflicted with an incurable disease, a deformed (vikala) person.

They should, however, be maintained by those who take the inheritance. It should be noted that an apostate has no claim to maintenance according to the previous writers. The aurasa sons of the excluded persons, excepting the son of an apostate, take their due share. The sons, born of wives of the castes in the reverse order (*pratiloma*), though entitled to maintenance (*bharaṇīyāḥ*), are excluded by Vi., and their sons are excluded even from the ancestral property.

# Property of Childless persons.

According to G,, the property of such a person when he is a Brāhmaṇa, goes to 'śrotriyas'. What precisely is meant by 'śrotriya' is not clear. MB. explains it as 'traividya-vṛddha', i.e., versed in the three Vedas. The property of a childless non-Brāhmaṇa will be escheated.

Vi. lays down the following order of succession with regard to the property of a sonless person: wife, daughter, father, mother, brother, sakulya and fellow student.

On failure of the last-mentioned one, the property in question, excepting that belonging to a Brāhmaṇa, will be escheated. The property of one, who has taken to the third stage of life, goes, according to Vi., to his preceptor or to his pupil.

#### Impartible property

The following kinds of property, according to G., are impartible: water, i.e., wells, etc. as explained by commentators, property destined for pious uses or sacrifices<sup>74</sup> and food set apart for some festival.

Partition shall not be made also of women<sup>75</sup> connected with the members of the family.

According to Viṣṇu, the following are indivisible: clothes, pattra,<sup>76</sup> ornaments (perhaps, worn according to the custom of the caste), prepared food (krtānna), water (i.e. well, tank,

- 74 This is Bühler's rendering of the word 'yoga-kşema' which is explained by MB, and HG. as iştā-pūrta; işta—personal piety; pūrta—works for the benefit of others (MW).
- 75 From the commentaries such women appear to have been maidservants kept by one or other of the brothers for sexual enjoyment.
- 76 Variously interpreted as 'vehicle', 'written document', etc. For references, see SBE., VII, p. 74, rule 44, and footnote thereon.

etc.), females (probably slaves or mistresses of the deceased), property for pious uses or sacrifices, pracāra, to books.

#### Strī-dhana

G. does not define strī-dhana. We find the word used in two different senses in this work—one in the general sense, and the other in the sense of bride's price (śulka). All kinds of strī-dhana, excepting the latter variety, mentioned above, devolves upon daughters among whom those who are unmarried and married but poor (apratişihitā)<sup>78</sup> get the preference. It is not clear from the sūtra concerned (G. XXVIII. 25) as to which of the two kinds of daughter will have the prior claim. From the text itself it appears that both these two kinds will share equally.<sup>79</sup>

What is obtained by a girl as bride's price goes to her uterine brothers on failure of her mother. On this G. points out an alternative view, evidently with disapproval, according to which such *strī-dhana* goes to the uterine brothers before the mother (G. XXVIII. 27).80

B. recognises only one kind of strī-dhana, and that is ornaments. Of ornaments, B. distinguishes two kinds, viz.. sāmpradāyika and anyat, i.e., asāmpradāyika. Such ornaments of a woman are inherited by her daughters. What exactly is

77 Pasture grounds or paths leading to or from the house.

78 The exact meaning, intended by the writer, is not clear. The following senses have been suggested by commentators: (i) childless daughter, (ii) unmarried son, (iii) Poor son.

79 Bühler's suggestion that the latter will inherit on "failure of the former" (SBE, II, p. 302, rule 24) appears to be fanciful. MB. suggests the following order of succession: Unmarried daughter, poor son, unmarried son, husband. This also seems going too far from the text itself. The following order or succession, suggested by HG., seems to be more plansible: unmarried daughter, married but poor daughter, married but rich daughter.

80 MB. suggests the following alternative interpretation of this rule: Strī-dhana, in the general sense, devolves upon the daughters (acc. to G. W. XXVIII. 25) only on failure of the mother.

meant by these terms is not very clear. Vna. explains  $s\bar{a}mprad\bar{a}yika$  as ornaments given to a woman by her father and mother; the rest is  $as\bar{a}mprad\bar{a}yika$ .<sup>81</sup>

V. appears to recognise only one kind of strī-dhana, and that is the pāriņeya or the nuptial present. This is to be inherited by the daughters of a woman.

Vi. recognises the following classes of strī-dhana:

1. Given by father, mother, son or brother;

2. Received at the nuptial fire (adhyagnyupāgata);

3. Received on supersession (ādhivedanika;)

4. Given by relatives (bandhu-datta);

5. Bride's price (śulka);

6. Received after marriage (anvādheya).

The devolution of *strī-dhana*, according to Vi., is determined by the following factors: 1. The form of marriage of the owner; 2. Whether the woman in question is childless or not.

The strī-dhana of a woman, married in accordance with any four forms beginning with brāhma, if childless, goes to the husband. In all other forms of marriage, it goes to the father. Irrespective of the form of marriage, however, the strī-dhana of a woman, having children, goes to her daughters.

#### Property of minors etc.

The share of a minor  $(b\bar{a}la)^{82}$ , according to B., should be carefully protected (along with the increments thereon) till he attains majority. The king should protect the properties of orphans and women.

#### Treasure-trove

Of a treasure-trove found by the king, he must give half to Brāhmaņas, and himself take the other half.

<sup>81</sup> See Vna. under B. II. 3, 44. While B. appears to mean ornaments only, Vna. explains asāmpradāyika as khaţvādi-śayana-prāvaranādikam, i.e., bedstead, outer garment, etc.

<sup>82</sup> Vna. explains this term as a boy upto sixteen years of age.

#### D. RĀJA-DHARMA

We propose to discuss this topic under the following broad heads: (1) King's revenue; (2) Duties of the king, his personal qualities, vices to be avoided by him; (3) King's residence; (4) Rural administration; (5) Departments of the State; (6) Political expedients to be used by the king; (7) Rules relating to conquered territories.

King's revenue and royal duties

G. prescribes one-sixth of the income of subjects as the king's due. The careful protection of all the beings ( $bh\bar{u}t\bar{a}n\bar{a}m$ ) in the kingdom is enjoined by all the works as the bounden duty of the king. It is Vi. that dwells on this topic in greater details. The following are the rules that a king is to observe:

Besides the general duty of protecting the subjects, the king should see that the people observe the rules of their respective castes (varna) and stages of life (āsrama). The king is forbidden to indulge in the vices of hunting, playing at dice, enjoyment of women, drinking and extravagance. The king, accompanied by learned Brāhmaṇas, should supervise legal transactions. Among the duties of the king, the following are particularly mentioned:

Patronage of learning, honouring Brāhmaṇas and granting lands to them, faith in astrologers and infliction of just punishment on wrong-doers.

In connexion with the grant of lands, it is interesting to note the kind of document used for the purpose. The document is to be written on a piece of cloth (pata) or copperplate (tāmra-paṭṭa). Marked with his own seal, the document should contain the names of the three immediate ancestors of the donee, the extent of the land and an imprecation against him who should misappropriate the donation.

Among the personal qualities of the king, stress has been laid on his having a charming look, smiling face before everyone and absence of frown even to a criminal sentenced to death.

As a measure of personal safety, the king is advised to be conversant with incantations dispelling the effect of poison. He is also asked not to taste anything without previous examination.

The king is required to appoint spies both in his own kingdom as well as in that of his enemy.

Finally, the usefulness of punishment and the necessity of properly wielding it have been stressed by Vi.

#### King's residence

The king should reside at a place, inhabited by Vaisyas and Sūdras, which abounds in open plains (jāṅgala) and grains, and is fit for cattle. There he should live in one of the following kinds of forts: dhanva, nṛ. mahī, vāri, vṛkṣa, giri.<sup>83</sup>

According to A (II. 25. 2-4), the capital city as well as the palace should have their gates to the south. In front of the palace there should be the hall called āvasatha or āmantraṇa. Hardatta interprets the word as āsthāna-maṇḍapa which generally means an assembly-hall or a hall of audience. But in a susequent sūtra (II. 25. 8) A. goes on to say that the guests should be accommodated in this hall. To the south of the capital city should be built the sabhā which, according to Haradatta, means the gambling hall. This hall should have doors both in the south and in the north; such a device, as Haradatta points out, is necessary so that what happens inside and outside the hall; can be seen.

#### Rural administration

In Vi, we get certain rules which correspond, to a certain extent, to the system of local self-government of to-day. The king will appoint a chief over each village. He will divide the villages into units each comprising a hundred villages. Every such unit is to be further divided into ten sub-units, each comprising ten villages. Over the unit of hundred villages there shall be one chief. Again, one chief will govern

<sup>83</sup> For a clear description of these forts, according to Manu, see Kullūka on Manu, VII. 70.

each sub-unit of ten villages. For the whole district there will be one chief. When a chief is unable to take proper steps against wrong-doers, he shall take the help of the next higher authority.

The chief of villages and towns, according to A. (II. 26. 4), should be noble, truthful and pure. The employees of such chiefs should also have these qualities.

#### State departments

The following appear to have been the principal departments under the king: Mines, Taxes, Customs, Elephants, Forests.

The king should appoint a trustworthy person to be in charge of each of the above departments. Besides, for various other kinds of work he shall appoint persons suitable for each particular work. It is interesting to note that in charge of women he is to appoint eunuchs.

The king should realise one-sixth of the total produce of the following things as his revenue for a year: Paddy and other corns, flesh, honey, ghee, herbs, perfumes, flowers, roots, fruits, liquids, condiments, wood, leaves of certain trees, skins, earthen pots, stone vessels and anything made of split bamboo.

One-fiftieth of the cattle is payable annually by those who live by cattle-breeding; the same rate is prescribed for income derived by money-lenders. Of marketable commodities, sold in the country, the king shall take one-tenth as his due, and of those, sold in a foreign land, he shall take one-twentieth.

According to B (I. 18. 14), of the merchandise, obtained by maritime trade, the king shall take one-tenth besides appropriating the best jewel etc. out of it.

G. lays down that artisans and craftsmen, day labourers, boatmen and coachmen should each do a piece of work for the king every month; this work will be treated as tax payable by them.

According to B. (II. 26, 10-17) and V. (XIX. 23-26), the following persons are exempted from taxes:

Brāhmaṇas versed in the Vedas, women of all castes, boys who have not yet grown beard etc., students, those ascetics who perform austerities without any motive, Śūdras who earn their living by washing the feet of the members of the three higher castes, the blind, dumb, deaf, those who are afflicted with disease, those mendicants who are forbidden to accept gifts from others, orphans, king's employees (rāja-pumān) and virgin girls.<sup>84</sup>

To the above list V, adds those who earn their livelihood from rivers, hills and by burning forests.<sup>85</sup>

The king shall put to death those persons who try to subvert (dūṣaka) the elements of the state, viz., the king himself, his council, his fortress, his treasure, his army, his realm and his ally.

#### Political expedients

The four expedients for the king's obtaining success at different times, according to the exigencies of the situation, are as follows:

sāma (negotiation), dāna (gift), bheda (dissension), daṇḍa (force of arms).

The six measures to be adopted by the king, when occasions arise, are:

sandhi (alliance), vigraha (war), yāna (march), āsana

- 84 Certain words, used by V. to indicate persons exempted from taxes, are not very clear. We note the words below and suggest their meanings wherever possible,
  - prāggāmika—this word means 'going before', but its meaning in this context is obscure...
  - (2) bhṛta-patnī—does it mean 'wife of a hired labourer or servant, of a mercenary'?
- 85 The sūtra of V. runs thus—nadī-kakṣa-vanadāha-sailopabhogā niskarāḥ syuḥ. Here the meaning of the word kakṣa is not clear. It may mean a forest of dead trees, dry wood or dry grass.

(sitting encamped), dvaidhībhāva (distribution of forces), saṃśraya (seeking the protection of a powerful king).

# Rules relating to conquered territories

The king is advised not to violate the laws of an enemy's territory after conquering it. Another piece of highly practical advice with regard to such a territory is that the victorious king should invest with royal dignity a prince of the royal race of that country.

#### CHAPTER V

# SOCIAL, CULTURAL, RELIGIOUS AND ECONOMIC CONDITIONS REFLECTED IN THE DHARMA-SOTRAS

We shall discuss this subject under the following heads:

1. Varṇāśrama-dharma. 2. System of education, 3. Food and drink, 4. Position of women, 5. Secular law and its administration, 6. Religion and Philosophy, 7. Āpaddharma.

8. Superstitions, 9. Manners, customs, morals and amusements, 10. Brahmanical supremacy and position of Śūdras, 11. Economic life.

# 1. Varņāśrama-dharma

The DS. literature deals with the rights and duties of men belonging to the four castes and stages of life. We propose here to systematise the information, scattered all over the works in a critical manner, making at the same time, a comparative study of the contents of the different works on particular topics. Such a survey will enable us to catch glimpses of the social, cultural and religious outlook and of the economic conditions of the people of those remote times, if not of the actual conditions prevailing in those days.

#### Different castes

The four principal castes, viz., Brāhmaṇas, Kṣatriyas, Vaiśyas and Śūdras, constitute the social set-up. The mixed castes owe their origin to the intermixture of these castes either in the regular order (anuloma) or in the reverse order (pratiloma). All people outside the pale of the caste-system are regarded as impure with whom association of those belonging to one or other of the castes is condemned. A place, where the rules of castes and of the four stages of life are not observed, is branded as mleccha-deśa a sojourn in which renders a member of any of the castes liable to expiation.

According to A. (I.1.5), in the above list of castes each preceding is superior to each succeeding one.

Besides the four principal castes, which may be called pure, the DS. mention a number of sub-castes or rather mixed castes. The various castes originating from all kinds of permutation and combination of castes my be classified as follows:

Anuloma—One begotten by a man of the higher caste on a female of the lower caste. Pratiloma—The reverse of anuloma. Antarāla—Begotten by an anulomaja man on an anulomaja woman. Vrātya—Begotten by a pratilomaja male upon a pratilomaja female.

We name the principal mixed castes below, and describe them according to the different works on DS.

(Arranged according to English Alphabetical Order)

Abhişikta: VK.X.12—Son of a Brāhmaņa father begotten secretly upon a Kşatriya maiden.

Adhonāpita: VK.X.15—Son of an Ambaṣṭha by a Kṣatriyā. (Ambaṣṭha defined below)

Ambaştha: G.IV. 15: B.I.18.7, I.17.2; VK.X.12, 15. Born of union of Kşatriya and Vaisya (MB. on G.) Issue of a Brāhmaṇa and a Vaisyā (B, VK.).

Ayogava: G.IV.17; B.I.16.8; VK.X.14, 15. According to MB., born of a Śūdra male and a Vaiśya female. Issue of a Vaiśya by a Kṣatriya (B. VK.).

Bhṛjyakaṇtha: G.IV.20—Issue of a Brāhmaṇa by a Vaiśya wife. Son of a Kṣatriya by a Kṣatriyā, born secretly, the sacred rites not having been performed.

Cakrin: VK.X.13—Son of a Vaisya paramour by a Brāhmaṇa girl.

Caṇḍāla: G IV.17; B.I.16.8; VK.X.14,15—Born of a Sūdra and a Brāhmaṇa woman.

Carmakāra: VK.X.15—Son of a Vaidehaka and a Brāh-mana woman. (For Vaidehaka, see infra).

Cūcuka: VK.X.13,14—Son of a Vaisya and a Śūdrā.

Dauşyanta: G.IV.17—lssue of a Kşatriya and a Śūdrā.

Dhīvara: G. 1V. 19—Born to a Vaisya by a Kşatriya wife.

Karaņa: G. IV. 21—Issue of a Vaisya by a Śūdrā.

Karmakāra: VK. X. 15-Son of a Madgu and a Kşatriyā.

Kşattā: G. IV. 17; B, I, 16. 8, 12, I. 17.14.—Born of a Vaisya and a Brāhmana woman (MB, on G.)

Kukkuța: BI. 16. 8.—Issue of a Pulkasa and a Nișādī.

Madgu: VK, X. 12—Son of a Kşatriya by a Vaiśyā.

Māgadha: G. IV. 17; B. I. 16. 8, 1. 17. 6; VK. X. 13—Born of the union of a Vaiśya and a Kṣatriyā (MB). G. IV. 18. defines this as an issue of a Brāhmaṇa woman and a Vaiśya. Born to a Śūdra by a Vaiśyā (B). Son of a Vaiśya father and a Brāhmaṇa mother (VK).

Mālavaha: VK. X. 12—Son of a Śūdra paramour by a Śūdra female.

Māhişya: GIV. 20—Issue of a Kşatriya by a Vaiśya wife.

Manikāra: VK. X. II—Son of a Vaisya by a Vaisya wife, the marriage rite not having been performed.

Matsyabandhu: VK. X. 14—Son of a Cūcuka by a girl of the Kşatriya caste. (For Cūcuka, see supra).

Mūrdhābhişikta: G. IV. 19.—Born of the union of a Brāhmana and a Ksatrivā.

Nāvika: VK. X. 15.—Son of an Ambaştha father and a Brāhmaņa mother.

Niṣāda: G. IV. 17; B. I. 16. 7.—Born of a Brāhmaṇa and a Vaiśyā (MB. on G). Born of the union of a Brāhmaṇa and a Śūdrā (B).

Pārašava: G. IV. 17. 21; B. I. 17. 3; II. 3. 30; VK. X. 13.—Issue of a Brāhmaņa and a Śūdrā.

Pulinda: VK. X. 14.—Begotten by a Vaisya paramour on a Kşatriyā.

Pulkasa: G. IV. 19; B. I. 16. 8, 11. I, 17. 13; VK. X. 14, 15. —Born of the union of a Śūdra and a Kṣatriyā. (G, VK). Issue of a Niṣāda by a Śūdrā (B.).

Rajaka: VK. X. 15.—Born of the union of a Pulkasa and a Brāhmana woman. (For Pulkasa, see above).

Rathakāra: VK. X. 13; B. I. 17. 5—Son of a Kşatriya paramour by a Brāhmaṇī (VK). Born of the union of a Vaisya and a Śūdrā (B).

Savarņa: VK. X. 12—Son of a Brāhmaņa father and a Kşatriya mother.

Sūcika: VK. X. 15—Son of a Vaidehaka by a Kṣatriya woman. [For Vaidehaka, see infra].

Sūlika: VK. X. 13—Begotten by a Kşatriya paramour of a Sūdra girl.

Sūta: G. IV. 17; B. I. 17, 8; VK. X. 13—Born of a Kṣatriya and a Brāhmaṇa woman.

Svapāka: B. I. 16, 9. I, 17. 11—Issue of an *Ugra* by a Kşattā wife. (For *Ugra*, see *infra* and for *Kşattā* see *supra*.)

Śvapaca: VK. X. 15—Son of a Caṇḍāla by a Brāhmaṇa girl.

Udbandhaka: VK. X. 15—Son of a Khanaka and a Brāhmaṇa maiden.

Ugra: B. I. 16. 7, I. 17. 4; G. IV. 15; VK. X. 13—Issue of a Kşatriya and a Śūdrā. Issue of a Vaisya and a Śūdrā (G).

Vaidehaka: B. I. 16. 8, I. 17. 7; G. IV. 17. 20—Born to a Vaisya by a Brāhmaṇa woman (B). Born of a Śūdra and a Vaisya woman. (G, VK).

Vaina: B. I. 16. 8, 10; I. 17. 12. Born to a Vaidehaka by an Ambastha wife.

Velava: VK. X. 14—Begotten secretly by a Sūdra on a Kşatriya woman.

Veņuka: VK. X. 15—Son of a Madgu and a Brāhmaņa maiden. (For Madgu, see supra.) Born to a Kşatriya by a Sūdrā.

#### Duties of castes

The general duties of the four castes are clearly laid down in V. (II. 14-20). Those of a Brāhmaņa are Vedic study, teaching, performance of sacrifice for ownself as well as for

others, making gifts, and acceptance of gifts. The duties of a Ksatriya consist in study, sacrifice and making gifts,

Protection of people by weapons is the means of livelihood of Kşatriyas.

Besides the above, a Vaisya has the following to do: Agriculture. commerce, rearing of cattle and lending money at interest (kusīda).

For the Sūdras, the only duty is the service of the higher castes. G, and B generally agree with V.

V, further lays down that a member of a particular caste, when unable to maintain himself by his own avocation, may take to the occupation of the next inferior caste, but never to that of the higher one. But a Brāhmaṇa or a Kṣatriya, if compelled to adopt the occupation of a Vaiśya, is debarred from dealing in the following commodities: Stones, salt, jewels, hempen cloth (śāṇa), silk (kauśeya), linen cloth (kṣuma) and skins, dyed cloth of all kinds (tāntavam, raktam), prepared food (kṛtānna), flowers, fruit, roots, perfumes for flavouring food, water, juice extracted from plants, soma, weapons, poison, flesh, milk and its preparations, iron, tin (trapu), lac (jatu), lead, tame animals with uncloven hoofs and having an abundance of hair, wild animals, birds, beasts having tusks, sesamum produced by others.

The practice of lending money at interest is also generally condemned for Brāhmanas and Kṣatriyas. It is puzzling that G. (X. 5-6) allows not only agriculture and commerce but also usury to Brāhmaṇas. The commentator, however, says that a Brāhmaṇa is permitted to take to these practices only by a proxy (asvaymkṛta).

Vi. points out that the three regenerate classes (dvija) are distinguished from the other caste by this that the rites connected with the former from niseka (impregnation) down to funeral practices are accompanied by the recitation of incantations (mantravat).

But for certain minor differences, Vi. generally agrees with the previous works on the occupations to be taken to by the different castes. The innovations, introduced by Vi., are as follows: Yonipoşana i.e., storing seeds<sup>1</sup>, has been mentioned as an additional duty of the Vaisya. Another thing that deserves mention is that Vi. allows a Sūdra to resort to all kinds of art (sarva<sup>2</sup>-śilpāni<sup>3</sup>), besides the service of the higher castes.

Besides the specific occupations of the particular castes, the following are mentioned by Vi. as duties common to all the castes:

Forbearance, truthfulness, restraint (dama), purity, liberality, non-violence (ahiṃsā), service of gurus (guru-śuśrūṣā), visiting places of pilgrimage, kindness, straightforwardness (ārjava), freedom from covetousness, reverence towards gods and Brāhmaṇas, freedom from jealousy (anabhyasūyā).

As regards the duties and occupations of the castes, Vk. agrees substantially with the previous works. In the case of Sūdras it adds agriculture only besides the usual service of the three superior castes.

## Stages of life

The four well-known stages of life are recognised. It must, however, be pointed out that there is no agrement among the works with regard to the names and order of the four stages. The number and order of the stages, according to G. (III.2), are: (i) that of the student (brahmacārī), (ii) that of the house-holder (grhastha). (iii) that of the ascetic (bhiksu), and (iv) that of the hermit (vaikhānasa).

B (II. 11. 14) agrees with V. in designating a person in the third and the fourth stages as vānaprastha and parivrā-jaka respectively.

A (II. 21. 1) enumerates the stages in the following

<sup>1</sup> Jolly's rendering as "growing seeds" appears to be inaccurate, in view of the fact that Nand. explains the word as 'raksanam'. Nand. explains the seeds as those of barley and paddy.

<sup>2</sup> sarva-sabdena vaisya-vettinām krsyādīnāmapi grahaņam-Nand.

<sup>3</sup> silpāni citra-karanādīni-Nand.

order: (i) Gārhasthya, (ii) Ācārya-kula, (iii) Mauna, (iv) Vānaprasthya.

A. prescribes duties for a parivrāt, i.e., one who renounces the world in quest of the soul (atman). This, however, does not appear to have been a compulsory stage of life to be resorted to by all, but one that might be adopted by one at one's option. A. provides that one can take recourse to this stage just after studenthood (II. 21. 8). A man, resorting to this mode of livelihood, shall forsake all kinds of agnikārya (rites to be performed in fire), renounce home (aniketa), and give up all desires for worldly pleasures (aśarma), shall not seek anybody's shelter (aśarana), shall observe silence except while performing Vedic studies, beg in villages only as much food as is necessary for keeping himself alive (prāna-avrtti). He shall abandon all things conducive to material welfare or to benefit in the life hereafter (aniho'namutra). He shall wear things thrown away by others (II. 21. 11) or go naked (II. 21, 12).

From the trend of A's discussion on the different stages of life, it appears that, according to him, it was not compulsory for one to go through all the stages in succession. In other words, A. does not seem to have divided the life of a dvija into these stages. What A. appears to mean is that one might choose any one of these modes of life; brahmacarya, however, was the basis of all of them (II. 21. 3-4). Thus, directly from brahmacarya one might proceed to the life of a parivrāţ (II. 21.8) or of a vānaprastha (II. 21. 19).

The reason of A's mentioning gārhasthya first may be found in the fact that, in ancient times, this stage of life was considered to be the most important supporting as they did the rest of the stages. A similar idea has been expressed not only in MS. (II. 77-78), but also in G., V., etc. (See under Gārhasthya, infra.)

<sup>4</sup> Haradatta comments (on II. 21. 10) that such a man will enter the village only for the sake of alms, but usually live outside.

The order of the last two stages in G's list is reversed by VK. which also replaces the designation vaikhānasa by vānaprastha.

## DUTIES IN DIFFERENT STAGES

#### Brahmacarya

The general rules to be observed in this stage, irrespective of caste, are as follows:

The entrance to this stage is marked by the ceremony of initiation to Vedic studies (upanayana, lit. "taking near", i.e. near the preceptor."). The chief rules, to be observed by a student, consist in regular Vedic study, obedience to the preceptor, begging alms, and strict discipline in daily life. The great importance, attached to upanayana by the DS., can be gauged from the restrictions imposed on an uninitiated person who is debarred from offering oblations in the fire (agni-havana) and from giving bali-offerings (bali-harana). Such a person is not allowed to recite most of the Vedic texts.

Rules of rigid self-control are to be strictly observed by a student. He must abstain from rich and intoxicating food

5 He is usually called  $\bar{a}c\bar{a}rya$  the etymology of which word has been given in A. I. 1. 14 thus:

yasmād dharmānā-cinoti, i.e., one from whom a person 'gathers' (the knowledge of) religious duties.

6 G. allows begging from all castes excepting abhisastas and patitas. The former is explained by MG. and MB. as one who has committed a sin technically known as upapātaka. But U., on AI. 21.8, in conformity with AI. 24.7, interprets it as one who has committed brahma-hatyā. For various meanings of the word, according to writers on Dharmaśāstra, see S. C. Banerji in ABORI, XL, 1959, p. 108, A. (I. 3. 25) ordains begging in the morning and evening, and B (I. 4. 9) makes the student liable to prāyaścitta for abstention from begging for a week.

7 We refrain from recording the minutia of the manner of saluting the preceptor, the mode of sitting near him, the rules about begging alms, etc. but indicate the broad rules only which are important for the purpose of drawing the picture of the society of those times.

such as māmsa, madhu, articles of luxury like perfumes, garlands, etc. He is debarred from participating in amusements of all kinds including dancing, music, etc. He cannot sleep by day, must avoid conveyances, umbrellas and footwears. Association with women, nay, even gazing at them must be shunned by all means. G. (II. 28) sums up the rules of self-control by saying that the student should keep in subjection his speech, arms and stomach.

It is interesting to add that, as a rule, corporal punishment is prohibited for a pupil. When no other course is possible (aśaktau) he may be punished with a thin rope or cane (G. II. 50). Teachers are forbidden to strike their pupils with any other thing on pain of punishment to be inflicted by the king.

As regards the period of stay at the preceptor's house, G. does not appear to have fixed any limit<sup>10</sup>, although it prescribes twelve years' stay for one Veda or twelve years each for the other Vedas. From G. it appears that, for a person, the study of one of the Vedas only was required and that of the others was optional. A fee was to be paid to the teacher on the completion of instructions. Then the pupil was to perform ablution marking the completion of the period of his studenthood.

The teacher, according to some, or, the mother, according to others, is regarded as the chief among all the gurus.

B. declares that one is on a level with the Sūdra before one's upanayana.

With regard to the period of studentship, B. says that it is forty-eight years according to the ancients.<sup>11</sup> B. appears

<sup>8</sup> Cf. sisya-sistir-avadhena-G. II. 49.

<sup>9</sup> Cf. anyena ghnan rājñā śāsyah—G. II 51.

<sup>10</sup> Cf. sarveşu grahanāntam vā. G. II. 54.

<sup>11 &</sup>quot;paurānam" (BI. 3. 1) This word has been interpreted by Vna. as follows:

<sup>(</sup>i) Practised in the golden age (kṛta-yuga).

<sup>(</sup>ii) Ordained and practised by the ancients like Manu, etc.

- to have allowed the following alternatives in the matter:
- (i) Twenty-four or twelve years for each Veda. (ii) At least one year (samvatsarāvama) for each Kānda. (iii) Until the Veda has been learnt.

According to B. the persons fit to be approached by a student for alms are the Brāhmaņas and so forth who follow their own occupations (svakarmasthāh).

B., like G., ordains strict obedience on the part of the student to his teacher. But the former, unlike the latter, does not assume a teacher to be above all faults, and provides for the impunity of a student transgressing such an order of the teacher as, if followed, will cause loss of his caste.

As a measure of self-control, the student, after reaching puberty, is debarred even from saluting the young wives of brothers and of teachers.

The rule that one may study under a non-Brahmin teacher in times of distress (B. I. 3. 42) implies that normally one was required to study under a Brāhmana.

A. clearly explains the significance of the term 'dvija'. A. (I. 1, 16.) declares that a teacher gives the student his educational birth which is far superior to the physical birth given by his parents. The initiation to Vedic studies is regarded as indispensable; so much so that all kinds of social intercourse are prohibited with a man whose two inamediate ancestors remained uninitiated or the initiation of whose ancestors upto the great grand-father and of one's ownself is not remembered.

According to A., the shortest period of a student's residence at his teacher's house is twelve years (dvādaśāvarārdhyam). But, the following alternatives are also allowed: Forty-eight years, thirty-six years, and twenty-four years.

As regards the rules to be observed by a student, VK. generally agrees with the other works. Of the brahmacārin, VK. distinguishes four kinds, viz., gāyatra, brāhma, prājāpatya, naisthika.

"The Gayatra-student is he who, from the rite of initiation

on, during three days abstaining from food mixed with pungent substance and salt, and, having learned the Gāyatrī-verse, follows the mode of life during these three days up to the close of the Sāvitra observance.

The Brāhma-student is he who, from the Sāvitra-observance on, collecting alms in the houses of unblemished and not outcast householders, and performing the Veda observances, after having dwelt twelve or twenty years in the house of his Teacher and having studied the (three) Vedas or two of them or one single together with the Sūtras (belonging to it, or the Sūtras belonging to them), follows the way of a householder (viz. becomes, by marrying, a householder).

The Prajāpati-student is he who after the bath (which concludes the period of studentship) being addicted to studentship and its constant duties, solely absorbed in Nārāyana, having meditated on the meaning of the Veda and its auxiliaties, takes a wife. The Rsis say that he should not maintain longer than three years the Prajāpati-studentship.

The Naisthika (or perpetual religious student), having put on a reddish garment dyed with red chalk and an antelopehide or a garment of bark (as his upper-garment), wearing his hair twisted or a lock of hair (only) on the crown of his head, provided with girdle, staff, sacred string and antelopehide, keeping the vow of chastity and himself unsullied, abstaining from pungent substances and salt, dwells in the house of his Teacher until his soul is separated (from his body), subsisting on the alms which he has (gathered and) delivered over (to his Teacher who, thereupon, allows him a quantity)"12.

#### Gärhasthya

This stage of life has been described by G. as the source (yoni) of the other stages, because the others do not produce any offspring, V. (VIII. 14) holds that this stage of life excels all others. V. (VIII. 15) gives a very happy analogy.

<sup>12</sup> Caland's Eng. Tr. of VK., pp. 185-186.

It compares a grhastha to a sea. Just as all rivers flow into the ocean, so also people in all other stages of life resort to the grhastha. V. (VIII. 16.) further says that, as all creatures live by resorting to the mother, so also all those who live by begging (bhikşukāḥ) live by resorting to the grhastha. The life of a householder, as described in DS., does not appear to be one of ease and luxury. The householder is required to spend his days through a round of duties prescribed by the sāstras. Of his various daily duties the most prominent are the following:

1. Performance of the sacrifices in honour of gods, Manes and human beings<sup>13</sup>; Vedic study.

Of these sacrifices, the first is the performance of the rite known as Vaiśvadeva<sup>14</sup>. The second, the pity-yajña as it is called, consists in feeding Brāhmaṇas for the benefit of the Manes. The third, the manuṣya-yajña or ny-yajña, means the performance of the rites of hospitality towards guests. Vedic study is also called pṣi-pūjā and brahma-yajña.

2. Bali-karma also called bhūta-yajña.

This consists in offering to the presiding deities of the different directions after the performance of the rite known as Vaisvadeva.

3. Giving water to the gods, the Manes and the rsis.

All domestic rites (grhyāṇi) are to be performed in the sacred fire which must be preserved either from the time of one's marriage, or from the partition of one's family property.

While making gifts is generally commended by G., for a householder it has been said to be particularly meritorious when made to a Brāmaņa who has mastered all the Vedas

<sup>13</sup> G. V. 9.

<sup>14 &</sup>quot;Name of a particular religious ceremony performed morning and evening and especially before the midday meal". (Monier-Williams). This is done in honour of visve devāh (all gods).

(veda pāraga). The following classes of people have been especially recommended as deserving gifts: Persons begging for their preceptors, those who are in need of money for defraying expenses of wedding, the sick requiring medicines, destitute, those who want to perform a sacrifice, those engaged in study, travellers and those who have performed the Viśvajit<sup>15</sup> sacrifice.

But, gifts for an unlawful purpose have been expressly condemned even though one may have promised to make such a gift (G. V. 24).

The householder is required to lead a life of self-restraint. Besides being abstemious in his food and drink, he must be restrained in enjoying his wife. He must meet his wife after her monthly illness (G.V. I.), and must avoid sexual intercourse on festive occasions (G. V. 2).

Besides showing due consideration to all the members of his family, particularly the females and the children, the householder is to accord cordial reception to his guests. A guest is described by G. (V. 41) as one who, belonging to a different village and intending to stay for one night only, arrives when the sun's rays pass over the trees (adhivrksa-sūryo-pasthāyī¹6). The status of the guests and their castes and relationship with the grhastha are factors which determine the manner of reception deserved by them. Madhuparka¹¹ should be used in welcoming one's priest, teacher, father-in-law, paternal or maternal uncles and in entertaining them in a sacrifice or wedding ceremony. A Brāhmana guest is to be especially honoured. Among other things, he must be

<sup>15</sup> This is the name of a sacrifice in which one has to give away one's all as sacrificial fee.

<sup>16</sup> This time has been said to be *madhyāhna* (midday) in MB. Haradatta, however, suggests that the word of the text may mean either midday or evening.

<sup>: 17</sup> A mixture of curd and honey or of milk and honey. In some Purāņas and works on Smṛṭi it has been described as an admixture of curd, ghee, water, honey and sugar.

given water for washing his feet (pādya), special offerings (arghya) and food of a superior quality (anna-višesa).

With regard to the duties of a householder, B. substantially agrees with G. Unlike G., B. ordains that the sacred fire, in which all the religious ceremonies are to be performed, must be kindled at the wedding (II. 4, 22).

A. gives very elaborate rules about the life of a house-holder. We note below only the chief rules in which it differs from G. A. prohibits connubial intercourse in the day-time. It allows this act subject to the restrictions imposed by the sāstras, but allows it in the interval also provided the wife's consent is obtained.

The slave of a Brāhmana house-holder should fetch rice from the royal store, and honour a Sūdra guest. A also lays great stress on the proper reception of guests<sup>18</sup>. But, according to A., a guest is one who approaches a grhastha for the fulfilment of religious duties and not for any other purpose<sup>19</sup>. The prevalence of beef-eating, at the time of composition of Apastamba's work, seems to be proved by the rules<sup>20</sup> which provide for the offering of cows to distinguished guests, e.g., one who has mastered the Veda, preceptor, the priest known as rtvik, a snātaka, a king, father-in-law.

V. does not add materially to the above rules. It, however, defines a guest as 'a Brāhmaṇa who stays for one night only' (VIII. 7).

- 18 A. II. 4. 21. In commenting on this, Haradatta says that this  $s\bar{u}tra$  implies that a king should set up stores of paddy etc. in the village for honouring the Sūdra guests,
- 19 A. II. 6. 5. The "religious duties" have been explained by Haradatta as begging for the preceptor and the like.
- 20 A. II. 8. 5-7. Haradatta, in his U., takes the word 'go' in these rules as dakṣiṇā or fee. But his interpretation is not plausible in view of the fact that 'goghna' (lit. meaning one in whose honour a cow is killed) is found in the sense of 'guest' in many branches of ancient Indian literature. Cf., for instance, Pāṇini. III. 4, 73. Commenting on this Bhaṭṭoji explains 'goghna' as 'gāṇ hanti tasmaī goghna' tithih'. The practice of beef-eating presumably was obsolete in Haradatta's time.

Vi. (LViii. 2-8) classifies the property, acquired by a householder of any caste, into: (1) White—what has been acquired by a man by the mode of livelihood prescribed for his caste. (2) Mottled—what has been acquired by a man by the mode of livelihood of the next inferior caste. (3) Black—what has been acquired by a man by the mode of livelihood of the castes lower, by two or three degrees, than his own. Each preceding in the above list is better than the succeeding one. Vi. gives elaborate rules to be observed by the householder in his daily life. An important rule deserving mention is that he must not converse with mlecchas, antyajas and patitas<sup>21</sup>.

Vi. agrees with V. in the definition of 'atithi' or guest, and, like the other works, dwells, at considerable length, on the mode of reception to be accorded to various kinds of guests.

The duties, prescribed by VK. for a householder, are substantially the same as those found in the other works. But, VK. introduces an innovation by classifying householders into four kinds (VIII, 5), viz. (1) Vārtā-vrtti-Living by "agriculture, tending cattle and traffic". (2) Sālīna-vrtti-"He who. following his daily observances, offers the sacrifices of cooked food (in his fire for domestic worship) and, then having established his three sacred fires (for Srauta-sacrifices) performs at each half-month, the full-moon and the newmoon sacrifice, at each fourth month the Caturmasvas, at each sixth month the animal sacrifice, and, the yearly sacrifice of Soma". (3) Yāyāvara—"He who, being engaged in the six performances of sacrificing the havis-offerings and the Somasacrifices for himself, of sacrificing (these as rtvii) for others. of studying the Veda, of teaching the Yeda, of bestowing gifts and of accepting gifts, constantly attends to his fires and gives

<sup>•21</sup> Vi., L. XIV. 15. 'Mleccha' is generally used to denote those who do not follow the *Varnāśrama-dharma*. 'Antyaja' means low-born people and 'patita' outcasts.

food to the guests that come to him." (4) Ghorācārika—He who, observing his daily duties, sacrifices for himself but not for others, studies the Veda but does not teach it, bestows gifts but does not accept them; he lives by gleaning grains and, being solely absorbed in Nārāyaṇa, observes, performing, at evening and morning, the agnihotra, in the months of Mārgaśīrsa and Jyaistha, the vow of the sword-edge, and attends to his fires with fruits of the wild."

Bhaiksya<sup>22</sup>

( Life of an Ascetic )

The rules, to be observed by a man in this stage of life, are not so elaborate as those prescribed for the preceding stages. The chief rules are that an ascetic cannot possess any store. Living at one place during the rainy season, he will enter a village only in order to beg. He will live a life of strict discipline and self-restraint, and be kind and sympathetic to all creatures.

V., the parivrājaka of which corresponds to one in this stage, allows an ascetic to live in a village at his option (X.26).

Vānaprasthya

(Life of a Hermit)

The chief rules, to be observed by a hermit, are as follows:

Dressed in bark, he will dwell at a place outside the village, and sustain himself by roots, fruits, leaves and grass and by gleaned corns.

B. classifies Vānaprasthas in the following manner:(A) Pacamānakas—Those who cook their food. (a) Sarvāranyakas—Those who eat everything contained in the forest.
(i) Indrāvasiktas—Those subsisting on forest produce generated by Indra, e.g., lianas, shrubs, creepers. (ii) Retovosiktas—

<sup>22</sup> This corresponds to 'pravrajya' mentioned by B. as the last atage.

Those subsisting on forest-produce generated from semen, e.g., flesh of animals slain by falcons, tigers, wolves, and other carnivorous beasts. (b) Vaituṣikas—Those who live upon unhusked grains. (c) Kandu-mūla-bhakṣāḥ—Those who live upon bulbs and roots. (d) Phala-bhakṣāḥ—Those who eat potherbs. (B) Apacamānakas—Those who do not cook their food. (a) Unmajjakas—Those who avoid the use of instruments made of iron and stone. (b) Pravṛṭtāṣins—Those who eat their food with their hands. (c) Mukhenādāyins—Those who take their food with the mouth only (like beasts). (d) Toyāhāras—Those who subsist on water only. (e) Vāyubhakṣas—Those who eat nothing.

VK... however, gives the following classification of Vānaprasthas: 1. Sapatnīka—With wife. (i) Audumbara— "Subsisting on fruits that grow on unploughed land and herbs that are not sowed, or on roots and fruits, abstaining from salt. Asafoetida, garlic, honey, flesh, fish, sour gruel made of the fermentation of foul rice, and of what has been touched or cooked by other persons, honouring Gods, Rsis, Fathers and men, dwelling in the woods and keeping himself far from the villages, performing at evening and morning the agnihotra and the sacrifice into the śramanaka-fire and the (daily) Vaisvadeva-sacrifice, devotes himself to ascerticism. According to some authorities, he sacrifices in the śramanaka-fire. the only fire that he needs to establish," (ii) Vairinca—One who "nourishing those who belong to him and his guests with fruits as Panicum italicum, barley, millets, wild rice and so on, which he gets after he has at morning risen and gone out in whichever direction first presents himself to him, performing the agnihotra and the framanaka and the Vaisvadevasacrifices, is wholly absorbed in Narayana and addicted to asceticism". (iii) Vālakhilya-One who "wearing matted hair, clothed in a tattered garment or in bark, having the sun as his fire, abandoning on the day of full moon in the month of Kārtika his abundant food, living otherwise during the remaining months, should perform asceticism. About him it is handed down in sacred texts: 'The sun alone is his fire'.'. (iv) Phenapa—One who "wearing his staff upraised,...restraining himself, living on what is broken off and fallen down, performing the Candrayana-penance and sleeping on the bare ground, fixing his thoughts on Narayana, searches for deliverance only". 2. A patnīka—Without wife. Of this class there are numerous sub-divisions<sup>23</sup> which are as follows:

Kālāśika, Uddatasamvrtta, Aśmakuţţa, Udagaphalī, Dantolūkhala, Uñchavrttika, Samdarśana-vrttika, Kapotavrttika, Mrgacārika, Hastādāyī, Śaila-phalakādī, Arkadagdhāśī, Bailvāśī, Kusumāśí, Pāṇḍu-patrāśī, Kālāntara-bhojī, Ekakālika, Catuṣkālika, Kaṇṭaka-śāyī, Vīrāsana-śāyī, Pañcāganimadhya-śāyī, Dhūmāśī, Pāṣāṇa-śāyī, Abhyavagāhī, Udakumbha-vāsī, Maunī, Avākśiras, Sūrya-pratimukha, Ūrddhva-bāhuka, Ekapāda-sthita.

#### 2. SYSTEM OF EDUCATION

That education played a very important rôle in the social set-up of ancient India is amply borne out by the Dharmasūtras. The teacher is regarded as chief among all gurus (G. II. 57). The student must hold him in high esteem, and obey his instructions. It is interesting to note that the DS, do no appear to have encouraged blind obedience on the part of thet pupil. A (I. 4. 25) clearly enjoins upon a pupil confidentially to draw the attention of the teacher to any transgression of religious injuctions that he may commit deliberately or inadvertently. A (I. 4. 27) goes so far as to empower the pupil to restrain the teacher forcibly from wrong-doing or to get him restrained by his father etc. The relation between the teacher and the pupil is so intimate that, in the event of the death of a person leaving no heirs, his property is to devolve upon his teacher; if he has no teacher the property will vest in his pupil. (A II. 14. 3, B I, 11. 11). According to V. (XVII. 82), the property of such a deceased person appears to

<sup>23</sup> For descriptions of the sub-divisions, see Caland's Eng. Tr. of the VK., p. 191.

be shared by the teacher and the pupil. We shall deal with the principal features of the educational system as revealed in these works.

#### Residence at teacher's house

The most striking features of the system are compulsory residence and training at the teacher's house. This period of training is regarded as the most important, marking as it does the foundations of the lives of the men in the making. It is a period of rigorous discipline and self-restraint. Obedience to the teacher is the ruling principle of the student's life. The student is required to practise everything that is conveyed by the term brahmacarya. Besides unflinching devotion to Vedic studies, the student has to abstain from all sorts of pleasures and luxuries, avoid association of women, and to live upon only the portion of the alms, obtained by begging, allotted to him by his teacher.

It should not, however, be supposed that the teacher, according to DS., was as liberty to do whatever he liked with respect to the student. A. (I. 8. 25) ordains that a teacher should look upon his pupil like the son, carefully impart knowledge to him without withholding any knowledge from him. The teacher is further required not to utilise the services of his pupil for his own advantage thus causing hindrance to his pupil's studies (A. I. 8. 26). In times of distress, however, the teacher can take his pupil's help. The teacher, not imparting knowledge to his pupil on some pretext, does not indeed deserve the designation of 'teacher' (A. I. 8. 28).

It is thus evident that, in the system of education, conceived by the authors of DS., the teacher could not be a self-willed person; on the contrary, he had also certain obligations to his student.

## Interesting practices

There are certain very interesting rules in the DS. in conmexion with education. If a dog, an ichneumon, a snake, a frog or a cat happens to pass between the teacher and the taught, a penance has got to be undergone. This penance consists in three days' fast besides vipravāsa<sup>24</sup>. The same incident happening with other animals, the student is required to restrain his breath thrice and to take clarified butter. The latter is also the expiation for a lesson in the Veda being given on a burial ground. All these rules imply that, in those times, education used to be imparted in the open space.

## Begging and other duties of a student

A student is allowed to beg of men of all castes excepting abhisastas<sup>25</sup> and outcasts. On failure to obtain alms from anybody else, one may beg of one's preceptor, kinsman (jñāti) and guru<sup>26</sup>. In begging, the word 'bhavat' must be used in the beginning, middle and at the end respectively by the members of the three castes in order.

It appears that whatever a student obtains as alms should be made over to the teacher. If, however, more teachers than one are present, the student should give what he gets by begging to the one to whom he is, for the time being, attached. (A. I. 7. 14).

Begging is prescribed in the morning; this tends to show that at other times the students are expected to study besides doing other duties prescribed for them.

From A. we learn that, besides study, the principal duties of a student consist in acts pleasing to the teacher and conducive to his own welfare (svastyayanam), abstinence from practices other than study, a desire to perform pious acts (dharma-ruci), observance of rules, straightforword dealings,

<sup>24</sup> G. I. 64. 'Vipravāsa' has been explained by MB. as 'separation from the teacher for one day, and, for the matter of that, cessation of study., HG. explains it as 'residence at a place other than the preceptor's house'. Although nothing is mentioned in the text, the penance appears to have been meant for the pupil alone.

<sup>25</sup> For various meanings of the word, see duties of a Brahmacārin under Varnāśrama-dharma above.

<sup>26 &#</sup>x27;mātulādih'-MB. and HG.

humility, leaving bed in the last watch of the night, daily salutation to the teacher as also to the elders living in the same village, etc.

A (I. 3, 12) forbids a student to attend  $sabh\bar{a}s$  and  $sam\bar{a}jas$ .  $Sabh\bar{a}$  means a gambling place. The meaning of the other word is not clear. Haradatta explains it as  $utsav\bar{a}disus$   $samav\bar{a}yah$ , i.e. a congregation of people in festivals. He comments that what is forbidden is habitual attendance at such places, but not accidental attendance.

The teacher is allowed to take his pupil to task whenever there is an offence on the part of the latter (A. I. 8. 29). The usual forms of punishment appear to be intimidation, starvation, bath in water sufficiently cold to cause affliction, and prohibition of entrance to the house. (A. I. 8. 30). The commentator adds that these punishments are to be meted out either singly or to a few at a time. The text, however, guards against the possible abuse of this power of inflicting punishments by clearly laying down that such punishments are to be given in accordance with the degree of the gravity of the offence committed by the pupil (yathā-mātram). Again, these modes of punishment can be resorted to only so long as the young offender does not desist (ā nivṛtteh).

G. (II. 49-50) ordains that a pupil must not, as a rule, be punished physically. But, when other means fail, the teacher may punish him with a thin rope or *venu-vidala*. 'Venu' means cane or bamboo; compounded with 'vidala' it usually means 'split bamboo'. But the teacher, who strikes him with any other thing, should be brought to book by the king.

## **Ana**dhyāya

Anadhyāya or suspension of study forms an important and interesting chapter in each of the major DS. The rules in connexion with this topic not only give us an idea of the practice of suspending studies, prevailing in those times, which, to some extent, corresponds to the holidays in the modern educational systems, but also incidentally indicate

certain superstitions, beliefs and practices of the intelligentsia of ancient India. We note here the principal causes that led to the suspension of studies.

Gautama (ch. XVI) prescribes the following occasions and places as causing cessation of study:

- (1) Blowing of dust-carrying wind (pāmsu-hara) by day.
- (2) Blowing of wind with audible vehemence (karṇa-śrāvin).
- (3) When sound is heard of such musical instruments as  $v\bar{a}na$  (= $v\bar{i}n\bar{a}$ ), bheri, mṛdaṅga, of chariots (garta), and when piteous cries of afflicted persons<sup>27</sup> are heard.
  - (4) Cries of dogs, jackals and asses.
  - (5) When the sky is red or the rain-bow is seen.
- (6) Sight of cloud, surcharged with water, out of season (apartau).
- (7) Rainfall (out of season?), or, according to some, such downpour as would make the rain-water fall incessantly from the edges of thatched roofs (G. XVI. 14).
- (8) Studies should be avoided on the outskirts of a cremation ground, village or a highway.
- (9) One should avoid reading when one is terror-stricken, on conveyances or in a lying posture.
- (10) Near a thing emitting obnoxious smell, in a village from where a dead body has not been removed, and near a  $div\bar{a}k\bar{i}rtya^{28}$  and  $\hat{s}\bar{u}dra$ .
- (11) Thunderbolt (nirghāta), earth-quake, eclipse, falling of a meteor—in these cases study wust be stopped from the time of their occurrence up to that point of time next day (ākālika).
  - (12) For the same period of time as in (11) above, study
  - 27 bandhu-maranādinā duḥkhitaḥ-Haradatta.
- 28 'Candāla'—Haradatta. MB., however, explains it as 'barber' or an act done by a barber. In the latter sense, the commentator means by this expression 'one, who has not bathed after having been shaved by a barber'. Haradatta explains this as a village in which a Candāla is staying.

must be stouped in the case of the occurrence of the rumbling of clouds, rainfall and lightning after the sacrificial fire is kindled in the evening; these things occurring in the rainy season do not cause cessation of studies for such a length of time, but only for the day on which they occur.<sup>29</sup>

- (13) There will be  $\bar{a}k\bar{a}lika$  cessation of studies in the event of the death of the king of the land.
- (14)  $\bar{A}k\bar{a}lika$  also will be the suspension of studies when the preceptor and the pupil or two fellow pupils live abroad together.
- (15) Study must be stopped for one day and one night (ahorātra) on the following occasions:

Disturbance in the village, conflagration, completion of a chapter of the Veda, eating in a *srāddha* and *manusya-yajña*, amāvasyā, paurnamāsī of the months of Kārtika, Phālguna and Āsādha, the three astakās.

- (16) G., apparently with approval, refers to the opinion of some who condemn study in a nagara.<sup>31</sup>
- In B. we get the following additional occasions on which studies must be stopped:

Demise of one's father, a Brāhmana versed in the Vedas, a fellow-student; vocal music, howling of jackals at night, both junctures of the day (sandhyā), festive occasion (parvan)<sup>32</sup> and impurity caused by the birth and death (of relatives).

From A. we learn the following additional occasions on which studies must be suspended:

In the evening after one month from paurnamasi of

- 29 For other rules in connexion with the rumbling of clouds and lightning, see G. XVI. 25-31.
- 30 It has been variously explained as Spring-festival, etc. or yajña in honour of gods with human traits, i.e., as Haradatta explains, feast in honour of those who, though human beings, have become like gods by great penance. See A.I. 11. 3 and U. thereon.

  31 grāma—MB.
- 32 From B. I. 21. 23 the following appear to have been known as parvans: eighth, fourteenth and fifteenth days of the fortnight.

the month of Śrāvaṇa when a chapter of the Vedas has been commenced, in paurṇamāsī or Rohiṇī nakṣatra in Pauṣa, sight of a woman committing adultery with a man of the lower caste, when cows are restrained by bandits etc., when thieves etc., condemned to death, are restrained and when cries of a salāvrkī³³³ or of an owl are heard.

The other works, viz., those of Vasistha, Visnu and Vikhanas, hardly add anything new regarding interruption of study.

In conclusion, we may take note of A. (II.29.11-12). In the first of these  $s\bar{u}tras$ , A. lays down that the knowledge  $(vidy\bar{a})$  that rests in women and  $S\bar{u}dras$  marks the completion  $(nisth\bar{a})$  of the whole process of education. Although what kind of knowledge is precisely meant here is not known, the next  $s\bar{u}tra$  calls it the end of the Atharva-veda ( $\bar{a}tharvanasya$  vedasya sesah). The object of this rule of A. appears to be to debar the twice-born from taking to such branches of knowlege as were cultivated by  $S\bar{u}dras$  and women before the acquisition of the sacred learning. On the other hand, the sacred learning alone does not seem to have been enough to equip a man with sufficient knowledge when he was about to enter the second stage of life from academic seclusion.

#### 3. FOOD AND DRINK<sup>34</sup>

The DS. afford a good deal of information about the articles of food and drink permitted or prohibited in the times represented by them. We shall deal with the broad rules only.

- 33 vṛka-jātāv-avāntara bhedaḥ—U.
- 34 The question naturally arises—to which of the castes do these rules appply? In view of the facts that most of the rules of DS, are obviously designed for the regenerate classes, and that, at many places, food, touched by a Sūdra, is condemned, these rules appear to be applicable to the dvijas alone. For details about the fish, beasts and birds, mentioned in this section, a reference may be made to Chapter VI below.

#### A. Food

We shall discuss the rules relating to food under the following heads: a. Fish and other aquatic animals. b. Flesh (i) Beasts. (ii) Birds. c. Beef-eating. d. Miscellaneous,

## a. Fish and other aquatic animals

The general rule is that those kinds of fish, which are misshaped (vikṛta-rūpa) or whose heads resemble those of serpents (sarpa-sīrṣa), cannot be eaten. The prohibition applies also to those which live upon flesh, called kravyāda, and to siśumāra which is probably the Gangetic porpoise, as Monier Williams suggests. The manuṣya-śiras, i. e., the jalamanuṣya as U. suggests, is forbidden. Prohibited also are the nakra, kulīra and mṛdura (=makara, acc. to U.). There is unanimity among the different authors in regard to the prohibition of the kinds of fish called Ceta and Gavaya.

The following kinds of fish are unanimously allowed to be eaten: Brhacchiroromasakari, Cilicima, Rājīva, Rohita, Sapharī, Sahasra-damstra and Varmī.

The fish, called *Satavali*, is considered by A. to be very much pleasing to the Manes, and, as such, are prescribed for offering to Brāhmaṇas on the occasion of *śrāddha*,

The kacchapa is allowed by all.

## b. (i) Flesh of beasts

In the age, represented by the DS., meat-eating appears to have been widely in vogue. The eating of the meat of animals, sacrificed in religious festivals, was considered to be incumbent upon the invitees. Even an ascetic, refusing to take meat on such occasions or in a *Śrāddha* ceremony, has been declared by V (XI, 34) to be doomed to perdition.

The study of the DS. enables us to classify the beasts, mentioned in them, into (1) Eka-sapha—one-hoofed, (2) Dvikhurin—two-hoofed, (3) Pañca-nakha—five-toed, (4) Ubhayatodat—having two rows of teeth (one each in the

upper and the lower jaw). Then again, a further division of the beasts into grāmya and agrāmya is also mentioned.

The beasts of the first kind are categorically banned by G<sub>a</sub> (II. 8. 28—Ānandāśrama ed.). Of the two-hoofed beasts, Kulunga is prohibited by B. (I. 12. 6). Among the beasts of the pañca-nakha class, B. forbids Khadga (I.12.5). A (I.17.37) bans all excepting Godhā, Kacchapa, Svāviţ, Saryaka, Khadga, Saśa and Pūtikhaṣa. G. (II. 8. 27—Ānandāśrama ed.) agrees with A., but does not mention Pūtikhaṣa. V. (XIV. 39) allows Svāviţ, Sályaka, Saśa, Kacchapa and Godhā. With regard to Khadga, the conflict between B. on the one hand and A. and G. on the other is obvious. It is this difference of opinion among the authorities which is, perhaps, referred to by V. (XIV. 47).

Among the beasts of the *Ubhayatodat* class, all are excluded categorically by G. (II.8.28). In the same context, G. prohibits the *keśī*, i. e., covered with hair (excessive hair, according to HG.; e. g., *Camarī*, etc.) and the *aloma* (having no hair).

With regard to the village animals (grāmyāḥ paśavaḥ), B. categorically excludes all excepting the goat and the sheep (I. 12. 1, 4) which are allowed. Which animals precisely are meant by grāmyāḥ paśavaḥ we do not know. Govindasvāmin enumerates the following under grāmya: go, aśva, aja, avi, purusa (?), gardabha and uṣṭra.

The question as to whether or not a Sūkara's flesh can be eaten is somewhat difficult. B. and A. condemn a grāmya-sūkara (B. I. 12. 3; A. I. 17. 29, I. 21. 15). G. (XVII. 27) is also of the same opinion. V. (XXIII 30) condemns this, and at another place (VI. 27) refers to the abominability of the grāmya-sūkara. The implication, therefore, is that a wild (āraṇya) Sūkara's flesh can be eaten. In fact, U., under A I 21.15, remarks—grāmyānāmiti vacanād āraṇyānāmapra-tiṣedhah. V. (XIV. 47) refers to the difference of opinion among the authorities as to whether the flesh of an agrāmya-sūkara can be eaten.

The flesh of the beast, known as gavaya, is forbidden (A. I. 17, 29, V. XIV, 43). So is that of Sarabha.

The following among the two-hoofed beasts can be eaten: Rsya. Harina, Prsata, Mahisa and Varāha<sup>35</sup> (B. I. 12, 6)

#### (ii) Flesh of birds

As we shall see in Chapter VI below, the following broad classification of birds can be made out from a study of the DS: (1) Vikira or Vişkira, (2) Pratuda, (3) Kravyāda.

The minor classes are Rakta-pāda, Rakta-tuņļa, Jāla-pāda,

Among the birds of the first major class, A (I. 17. 32) forbids the  $Kukkuta^{36}$  and B. the  $V\bar{a}rana$ . The prohibition with regard to Kukkuta, found in A. (I. 21. 15) and G. (II. 8. 29—Anandāśrama ed.) holds good in the case of  $gr\bar{a}mya-kukkutas$ . Therefore, the implication is that wild Kukkutas are not banned. B. (I.12.3) does not expressly mention the word  $gr\bar{a}mya$  in his prohibition of the Kukkuta. But, the context implies  $gr\bar{a}myatva$  as pointed out by Govindasvāmin.

The second class of birds is categorically recommended by G. (II. 9. 35—Ānandāśrama ed.), But, of this class the *plava* is prohibited by A. (I. 17. 33).

The carnivorous birds, the  $kravy\bar{a}das$  as they are designated, are condemned by A. (I. 17. 34).

It is not clear whether 'Rakta-pāda' denotes an individual bird or a particular species. MB. thinks that it is Pārāvata, while HG. explains it as a class of aquatic birds having red legs. The flesh of the Rakta-pāda is forbidden. The Rakta-tuṇḍa is a class-name, according to both MB. and HG. The former would include in it Cakora etc. (Cakorādi), while the latter considers it to be a class of aquatic birds having red beaks. As regards the birds of the Jāla-pāda class, G. differs from V. The flesh of the birds of the Jāla-pāda class can be eaten according to G. (XVII. 33).

<sup>35</sup> Is it different from Sūkara? There is no differentiation between grāmya and agrāmya in this case, as in that of the Sūkara.

<sup>36</sup> U. explains it as grāma-kukkuţa, so that the prohibition does not apply to āraṇya-kukkuţa.

Coming to individual birds, we notice the following clear rules.

## Prohibited (Arranged in English alphabetical order)

| ` • •                        | •                 |
|------------------------------|-------------------|
| Names of birds               | Authorities       |
| Baka.                        | G.XVII.32         |
| Balākā.                      | Do.               |
| Bhāsa.                       | A.I.17.35         |
|                              | V.XXIII.30        |
| Cakravāka.                   | A.I.17,35         |
| ·                            | G.XVII.26         |
| Gṛdhra.                      | G.XVII.27         |
|                              | <b>V.XXIII.30</b> |
| Haṃsa,                       | G.XVII.26         |
| •                            | A.1,17.35         |
| Kanka.                       | G.XVII 27         |
| ·                            | V.XXIII.30        |
| Kalavinka.                   | G.XVII.26         |
| Kāka                         | GXVII.27          |
|                              | V.XXIII.30        |
| Khañjarīţa.                  | V.XIV.48          |
| Kokila.                      | V.XIV.48.         |
| Krakara.                     | Do.               |
| Kruñca (certain types only). | A.I.17.36         |
| Krauñca.                     | A.I.17.36         |
|                              | V.XIV.48 (?)      |
| Kukkuta (grāmya only; discu  | issed above)      |
| Kurara (Prohibited?)         | <b>V.XIV.</b> 48  |
| Madgu.                       | G.XVII.32         |
|                              | <b>V</b> ,XIV.48  |
| Māndhāla.                    | G.XVII.32         |
|                              | V.XIV.48          |
| Naktamcara.                  | G.XVII.32         |
|                              | <b>V.XIV.48</b>   |
| Nicudāru.                    | <b>G</b> ,XVII.32 |
|                              |                   |

| Names of birds | Authorities       |
|----------------|-------------------|
| Pārāvata.      | G.XIV.48          |
| •              | XXIII.30,         |
| Plava.         | G.XVII.26         |
|                | A,I.17.33         |
|                | V.XIV.48          |
| Railātaka.     | V.XIX.48.         |
| Sāranga.       | <b>V.XIV.4</b> 8. |
| Sārikā.        | Do                |
| Śuka.          | Do                |
| Suparņa.       | A.I.17.35.        |
| Syena.         | G.XV11.27         |
|                | V.XIV.48.         |
| Ţiţţibha.      | G.XV1I.32         |
|                | V.XIV.48.         |
| Ulūka.         | V.XXIII.30        |
| Vāraņa,        | B.I.12.7.         |
| Vāyasa,        | V.XIV.48.         |

# Permitted (Arranged in alphabetical order).

| Names of birds | Authorities                    |  |
|----------------|--------------------------------|--|
| Kapiñjala.     | B.I.12.7.                      |  |
| Kapota.        | B.I.12.7                       |  |
| -              | (V,XIV.48 prohibits            |  |
|                | Pāṇḍu-kapota)                  |  |
| Kukkuţa,       | (For details, see above        |  |
| •              | under Vişkira).                |  |
| Mayūra.        | B.I.12.7.                      |  |
| Tittira.       | <b>B.I.12.7.</b>               |  |
| Vārdhrāņasa.   | B.I,12,7                       |  |
| •              | A.I.17.3                       |  |
|                | (Particularly recommen-        |  |
|                | ded for offering to            |  |
|                | Brāhmaņas in <i>Srāddhas</i> ) |  |

## c. Beef-eating

This topic should properly be dealt with under flesh. But, special interest attaches to this subject even to-day. Whether beef-eating is sanctioned by our śāstras or not is still a living issue among the Hindus some of whom would not allow even the slaughter of cows within the range of their sight. Therefore, we think it proper to examine this question separately. Let us see what light is thrown on it by the DS.

G. does not indicate the prevalence of this practice; on the contrary, it provides for the expiation of the sin incurred by the slaughter of a cow.

B. (I. 12.1) prohibits the eating of the flesh of village beasts (grāmyāḥ paśavaḥ). Govindasvāmin explains such beasts as cow, goat, etc. In B. (I. 19. 6) there is provision for the expiation of sin arising from the killing of a cow. So, beef-eating may be taken to be condemned by B.

It is in A, that we find clear sanction of the eating of beef. A. (I. 17, 29) prohibits the flesh of 'go' along with that of a few other animals. But, the immediately following sütra provides that the flesh of dhenu and anaduha can be eaten. The latter is held (I. 17, 31), on the authority of the Vaiasaneyins, to be particularly holy (medhya). It should also be observed that A., unlike G., does not prohibit cowkilling as such; it prohibits the killing of only dhenu and anaduha without any reason (akāranāt—I. 26, 1). The reason justifying the killing of these animals is anger (kopa) and the desire for flesh (māmsecchā), as explained by Haradatta under I. 26. 1. Thus, we see that there is, according to A., no ban on the slaughter of dhenu and anaduha although the killing of 'go' is prohibited, as pointed out above. Haradatta explains dhenu as a milch-cow (payasyinī gauh) and anaduha as a bull capable of drawing a cart (anovahana-yogyo balīvardaḥ). If the interpretation, given by Haradatta, is accepted then one fails to understand the reason behind the prohibition of the flesh of 'go' in A. (I. 17, 29). It may be that A., following his predecessors,<sup>37</sup> at first excludes 'go', and then immediately proceeds to waive the restriction on this particular animal in consonance with the custom prevailing in his days. It may also be argued by those, who assume A. to have been the earliest of DS., that the unbroken continuity of the practice of cow-killing, or rather cow-eating, from the Vedic times is recorded in this work. If that be so, one may question the propriety of including 'go' among the animals excluded. In our opinion, however, this anomaly can be best explained by assuming, as said above, that the custom passed out of vogue in the times of the predecessors of A. or was not sanctioned by some of them. It was A. who either recorded the revival of the practice or accorded his sanction to the defunct Vedic practice.

In connexion with the feeding of guests, A. (II. 8.5) provides for the offer of 'go' and madhuparka to those who are versed in the Vedic lore (vedādhyāya).38 These are to be offered also to such honoured guests as Acarva. Rtvik, Snātaka, virtuous king, father-in-law, etc. (A. II. 8: 6-7). Haradatta, however, comments that, in these rules, 'go' has been used to indicate fee (daksinā) and not food. This interpretation of Haradatta smacks of the conservative outlook of the Brāhmanas of later times when cow-killing became tabooed, and the prejudice against the practice took deep roots. Ingenious as Haradatta's suggestion is, it lacks plausibility chiefly on the following grounds. In the first place, the word 'go' has been used in A. in connexion with the kinds of food that should be offered to the honoured guests. The rules that follow, and follow this prescription, deal with nothing but food; the text itself does not contain the slightest hint of 'go' being used to indicate daksinā. Secondly, assuming, for argument's sake, that Haradatta is right, there

<sup>37</sup> The chronological position of A. is, however, not absolutely certain.

<sup>38</sup> Haradatta explains this as one who has studied a Veda with its accessories.

may be some point in offering dakṣiṇā to all the persons, mentioned in the text, excepting the father-in-law. But, it seems ludicrous, at least according to modern outlook, for the son-in-law to offer dakṣiṇā to his father-in-law who is almost like his father. Thirdly, in view of A. I. 17. 30, which permits the eating of cow's flesh, and especially in consideration of the fact that the flesh of an anaduha has been declared (I. 17. 31), on Vedic authority, to be not only edible but also holy, there can be no cogent reason for twisting the meaning of the word 'go' contrary to the obvious intention of the author in the present context.

In support of our view that beef-eating was sanctioned by A, if not prevalent in his time, we may also point out A. II. 16. 25 according to which the Manes derive very great satisfaction from the flesh of cows. Our view also gains considerable strength from V. IV. 839 which expressly provides for the offering of cow's flesh as a great delicacy to distinguished guests of the Brāhmaṇa and Kṣatriya castes.

From V. XIV. 30, it would appear that beef-eating was condemned in the times of V. But, we must bear in mind that this is not the view of Vasistha himself, but the opinion of some other writer cited by him. V. XIV.46, which is very much like A. I. 17. 31, declares that dhenu and anaduha are not only eatable, but also holy.

#### d. Miscellaneous

Besides the chief articles of food, mentioned above, we find rules regarding various other things prohibited or permitted to be used as food. The broad rules are given below.

(The word 'pacet' leaves no doubt about the edibility of beef).

<sup>39</sup> athāpi brāhmanāya vā rājanyāya vābhýāgatāya mahokṣāṇaṃ vā mahājaṃ vā paced evamasmā ātithyaṃ kurvanti.

#### Prohibited

| Names of articles            |   | Authorities   |
|------------------------------|---|---------------|
| Karañja (red garlic).        |   | Α.            |
| Kisalaya (sprouts).          | , | G.            |
| Kyāku (mushroom).            |   | G, V.         |
| Lasuna (garlic).             |   | G, V.         |
| Niryāsa (substances exuding  |   | <b>G, V</b> . |
| from trees).40               |   |               |
| Parārīka (leek).             |   | Α.            |
| Vrascana (red juices issuing |   |               |
| from incisions on trees).    |   | G, V.         |

B. (I. 12. 14) prohibits stale food in general with the exception of  $s\bar{a}ka$  (pot-herb),  $y\bar{u}sa$  (broth),  $m\bar{a}msa$  (meat), sarpih, (clarified butter), cooked grain, molasses, curd, honey, pulverised grain (saktu). V. (XIV. 37) excludes wheat-cakes, fried grain, porridge, barley meal, pulse-cakes, oil, rice boiled in milk ( $p\bar{a}yasa$ ) when these taste sour or emit a stink (sukta).

V. prohibits, in addition to those mentioned above, the following articles also: *Palāṇḍu* (onion), *Gṛñjana* (turnip) and *Ślesmāntaka*<sup>41</sup>.

Among the articles, whose use as food was very common, mention may be made of red pepper (pippali), black pepper (marīca) and sugar (śarkarā).

(Note: Various kinds of food used to be prepared with milk; these have been dealt with under drinks).

#### b. Drinks

The most important article, under this head, is milk. While milk is generally recommended as a drink, certain restrictions have been imposed on certain kinds of milk,

<sup>40</sup> vṛkṣa-tvagbhūto ghanībhūto raso hiṅgvādi—Haradatta under G. II. 8, 33 (Ānandāśrama ed).

<sup>41</sup> sleşmātaka (and, not -ntaka) has been given by MW. as the name of a fruit.

G. prohibits the use of the following kinds of milk: 42 (1) Got from a cow within ten days of calving (anirdasā gauḥ); 43 (2) Milk of goats and buffaloes; (3) Milk of sheep, camels, one-hoofed animals (eka-sapha); (4) Milk of animals from whose udders milk flows spontaneously (syandinī); 44 which bear twins (yamasū); 45 which give milk while big with the young (sandhinī); 46 (5) Milk of a cow whose calf is dead (vivatsā). 47

V. (XIV. 35) takes this prohibition to apply also to buffaloes and goats which it calls  $anirdas\bar{a}$ . The milk of the  $sandhin\bar{\imath}$  is prohibited also by V. (XIV. 34). Regarding the fifth kind of milk, noted above, V. (XIV. 34) excludes the milk of  $a-vats\bar{a}$  which may mean either a cow whose calf is not born at all or, if born, has died.

The milk of animals, called anirdaśāha, sandhinī and vivatsā, is condemned by B. also (I. 12. 9-10). To the last-mentioned class it adds anya-vatsā which probably means a cow that is milched with the calf of another cow. B. (I. 12. 11) forbids the milk of Avi, Uṣṭra and Eka-s'apha (one-hoofed) animals. From this sūtra we may take, as Govindasvāmin suggests, that the classes of animals, mentioned in the earlier sūtra of B., include Go, Mahiṣī and Aja.

To the above kinds of prohibited milk A. (I. 17. 23) adds  $mrg\bar{\imath}-ks\bar{\imath}ra$  (milk of a she-deer).

G. (III. 5. 1-Ānandāśrama ed.). vehemently condemns the drinking of surā by Brāhmaņas; it does not, however, explain which kind of surā is meant, and is silent about surā-pāna by members of the other castes. B. (I. 20. 17) is equally vehement in its condemnation of surā-pāna, but does not

<sup>42</sup> For references, not noted here, see Chap. VI.

<sup>43</sup> G. II. 8. 22 (Anandaśrama ed).

<sup>44</sup> G. II. 8. 25 (Ibid).

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Ibid (Some, as Haradatta points out, would take it to mean that which is milched only once).

<sup>47</sup> G. II. 8. 26 (Anandaśrama ed.).

mention any caste. In II. 1. 20, however, where B. quotes a verse prescribing rites for expiating the sin arising from the drinking of surā without knowledge, we find the mention of all the three regenerate classes; from this the inference is natural that, in the previous sūtra, drinking of surā with knowledge is condemned for all these three castes. A. (I. 17. 21) declares that all madyas are undrinkable, 'madya' being explained by Haradatta as mada-kara (intoxicating). Here, no mention of any caste is made. A. (I. 24. 3) condemns the drinking of surā with the same vehemence as G. and B. without mentioning any caste. While this sūtra of A. lays down death as the only atonement for the sin arising out of surā-pāna, A. I. 25. 11 prescribes an expiatory rite spreading over three years. This anomaly can, perhaps, be explained in any one of the following two ways:

- 1. Death is prescribed for the Brāhmaṇa, the dvijottama as he is designated by later Smṛtis; for the rest of the dvijas the punishment is not so rigorous.
- Death is the penalty for drinking surā with knowledge; the three-year rite is prescribed for drinking it without knowledge, the injunction applying equally to all the three regenerate classes.
- V. (XX. 19) treats the drinking of madyas other than surā with knowledge on a par with the drinking of surā without knowledge. For these two acts, he prescribes the same mode of expiation without mentioning any caste. V. (XX. 22), however, prescribes death as the only atonement on the part of the dvijas for the habitual (or repeated) drinking of surā. From the latter injunction the earlier one also appears to apply to the dvijas. V. (XXI. 15) gives the additional rule that one, whose wife drinks surā, incurs a grave sin.

To sum up the views of the authors of DS. on 'surā-pāna. Drinking of surā is condemned for the twice-born, particularly for Brāhmaṇas. While drinking without knowledge may be excused if the offender undergoes the prescribed expiatory

measures, nothing short of death can wash off the sin resulting from drinking with knowledge. None of the DS. texts defines the word 'surā'; the commentators, quoting copio us passages from different Smṛti works, classify it as gaudī, paiṣṭī and mādhvī. Gaudī is prepared from guda (molasses), paiṣṭī from rice or other grains and mādhvī is distilled from madhu (honey).

Water, collected at the bottom of a boat, is forbidden as a drink by V. (XIV. 36),

#### 4. POSITION OF WOMEN

The position of the women, as revealed in the DS., is somewhat peculiar. On the one hand she is regarded as ever pure, all her impurities being removed by her monthly illness; while, on the other, she has no higher status than the chattels belonging to the household. She has been denied independence in all the stages of life. She is under the guardianship of her father in infancy, of her husband in youth and of the son in her old age. Her dependence is so complete that she has no liberty even in religious matters; this is clearly declared by Gautama in the sūtra—asvatantrā dharme strī48. Vi. says that a woman has got no yajña and vrata to perform, and no fast to undergo. For her the only duty is to serve the husband. The observance of fast by a woman, whose husband is alive, has been condemned most vehemently. V. (XVI. 18) includes women in the list of properties which are not lost by reason of their being enjoyed by others. Baudhāyana declares -sarvesām varnānām dārā raksyatamā dhanāt49; the wife is even more precious than wealth and, as such, deserves more careful protection. Thus, the various remarks about her point to her being considered as one of the personal belongings of the householder, although she deserves a greater share of his care and vigilance than the other things.

<sup>48</sup> XVIII. 1 (Ānandāśrama ed.).

<sup>49</sup> II. 42.

#### Stages of woman's life

The life of a woman, mapped out in the DS., may be divided into and described under the following well-defined stages: (1) As an unmarried girl, (2) As a married lady, (3) As a widow.

## Unmarried girl

The marrying off of a girl before her attaining the age of puberty (prāg rtoh) or, according to some, before she begins to wear cloths, has been ordained as the bounden duty of her guardian. This rule has been so much stressed that G.<sup>50</sup> and Vi.<sup>51</sup> provide that such a girl, if not betrothed or married away, shall herself choose her husband after allowing three monthly courses to pass. G.<sup>52</sup> goes so far as to lay down that the guardian of the girl, in such cases, may take the articles required in the marriage ceremony, by force, or even by theft, from a Śūdra if no other alternative is possible.

## Married lady

The DS. give rather elaborate rules to be observed by a married woman. We note below the principal ones only. Besides showing deep regard to and great consideration for her superiors, particularly the mother-in-law, father-in-law, the husband, she must be reverential towards gods and guests. She should keep the house in order, and lead a life of chastity and restraint. Vi. gives a piece of very practical advice by laying down that the housewife must have saving habits (amukta-hastā) and be careful about the articles for domestic use, Practice of mūla-kriyā<sup>55</sup>, decoration with ornament, and going to the house of strangers, during the absence of the husband, are among the practices prohibited by Vi. for a woman. The prevalence of the Purdah system seems to be

<sup>50</sup> XVIII. 21.

<sup>51</sup> XXIV. 40.

<sup>52</sup> XVIII. 25-29.

<sup>53</sup> vasīkaraņādi-kārmaņāni-Nand.

hinted at by Vi. XXVI. 11. which forbids the woman to stand near the doorway or the window of her house.

From A. (II. 14. 16-20) it is clear that the wife and her husband were supposed to be one indivisible unit so far as things both religious and secular were concerned.

From a verse, quoted anonymously by B., it appears that a wife of the following descriptions might be abandoned subject to the conditions mentioned against each: (i) Barren—in the tenth year of marriage. (ii) Bearing daughters only—in the twelfth year. (iii) All of whose children die—in the fifteenth year. (iv) Uttering unpleasant words (apriyavādinī)—forthwith.

#### Divorce allowed or not

From the texts it is not clear as to whether or not divorce is meant in the cases noted above. Govindasvāmin, however, comments that here only supersession (adhivedana), and not divorce, is meant. From the trend of Govindasvāmin's comments, it seems that, in the last mentioned case, the wife loses her conjugal rights although her claim to maintenance remains unaffected.

That a man was debarred from forsaking his wife at his sweet will is amply borne out by certain passages. For example, A (1. 28. 19-20) prescribes a six-month long penance in the shape of living on alms after wearing a donkey's hide for one unjustly forsaking one's wife. A wife is forbidden to desert her husband without sufficient reason on pain of hard penance for twelve nights.

The woman, whose husband has disappeared, should wait for six years, and must go to him if he be heard of after that period.<sup>54</sup> But, if the husband has renounced domestic life, the wife shall lead a life of austerity. A twelve-year waiting is prescribed for the wife of a Brāhmana who has gone abroad for the purpose of study.

54 G. XVIII. 15. MB. comments that, if the husband does not return after this period, then the wife may raise an issue by levirate.

A woman, in her monthly illness, is regarded as impure for three days and nights. During this period, she is to abstain from all decorations and all such acts as may cause physical strain to her.

#### Widow

The Hindu widow of to-day is subjected to very rigorous rules of austerity. But, curiously enough, the DS. do not lay down any very elaborate or rigid rules to be observed by a widow. All that we can gather from these works about the conduct of a widow is that she shall avoid, during one year, or, according to some, during six months only, from her becoming a widow, the use of honey, meat, spirituous liquor and salt, and shall sleep on the ground<sup>55</sup>.

Excepting Vi. (XXV. 14) no other DS. mentions the practice of the widow burning herself on the funeral pyre of her husband. Vi. prescribes this as an alternative to a life of chastity to be led by the widow.

B. (IV. 1.18.) and V. (XVII. 72) clearly allow a girl to be married to another person, if the person, to whom she is betrothed, dies. The same authorities allow the remarriage of widows whose marriage, though properly held, is not consummated. Such a girl is known as punarbhū.

## Levirate allowed or not

An account of the position of women in the DS. naturally leads to an enquiry as to whether these texts allow levirate.

That the practice is sanctioned by the DS, is obvious from various references to it contained in these works, as we shall presently see.

G. (XVIII, 4), B. (II. 4.9), V. (XVII, 14,56) and Vi. (XV.3)

55 B. II. 4. 7, 8. From the text it would appear that, after the lapse of one year, she is permitted to resume normal diet and usual habits. The trend of Vna., however, seems to be that these time-limits are meant only for those who cannot stand the strain; normally a widow should observe these rules throughout her life. 'Adhassayīta' does not seem to mean lying on bare ground, as some may be inclined to think.

allow this practice. This may be resorted to by a widow,<sup>56</sup> having no son, with permission of her gurus<sup>57</sup>. Such a woman is to engage her devara<sup>58</sup> for raising a son on herself. According to G., the following is the list of persons, in order of preference, to be engaged for the purpose in the absence of devara: sapinda, sagotra, sakulya<sup>59</sup>, a person of the same caste<sup>60</sup>. G., however, refers, obviously with disapproval, to the opinion of some (eke) who forbid the appointment of a person other than the devara.

A. (II. 13. 6) appears to condemn the practice on the ground that the spiritual benefit, rendered by the son raised by niyoga, will go to the begetter. The attitude of A. may be explained by the fact that the history of levirate is one of gradual disappearance.

## Number of sons to be raised by levirate

To the number of sons, that can be raised in this manner, the original texts do not appear to have set any limit. Govindasvāmin, however, in his Vna. on B. (II. 4. 9), says that only one son can be begotten in this mannes, according to the

- 56 The original word is apati (G. XVIII. 4) which has been explained by MB. as avidyamāna-bhartṛkā ayogya-patirvā HG., however, takes 'apati' simply in the sense of a widow.
- 57 This word has been explained in MB. as bharty-pakşa (HG. patipakşa) and pity-pakşa, in Vna. as śvaśura-prabhyti. The latter obviously excludes pity-pakşa.
- 58 This word, according to MB., may mean either the elder or the younger brother of the husband; it means younger brother, according to HG. Vna. explains it simply as the brother of the husband.
- 59 The original word 'rsi' obviously denotes a person having the same rsi as that of the woman concerned. Such a person has been explained by MB. as sakulya and by HG. as samana-pravara.
- 60 Yoni-mātrāt (G. XVIII. 7) has been explained both in MB. and HG. as brāhmaṇa·jāti-mātrāt. This either restricts the practice among the Brāhmaṇas alone or allows only a Brāhmaṇa to be appointed for the purpose. The text, however, does not hint at any such restriction. Vi. (XV. 3) allows a sapiṇḍa, failing him a person of the uttama-varṇa (=a Brāhmaṇa), to be engaged for the purpose.

author of the work. The sūtra reading as nāti-dvitīyam janayi-turapatyam (G. XVIII.9), which is split up into two as nāti-dvitīyam and janayiturapatyam in the AA-ed. of G., is rather puzzling. It has been explained in the MB. as not prohihiting the raising of more than two sons, but as providing that the third, if raised, will belong to the person raising him, and not to the husband of the woman concerned. HG. construes the rule to mean that no more than one son should be raised (Cf. prathamamatītya dvitīyam na janayet). Bühler is, perhaps, right in translating the first portion of the sūtra thus: (she shall) not (bear) more than two (sons).—SBE, II, p. 268, sūtra 8.

## Ownership over son raised by levirate

The question of the ownership of such a son presents some difficulty. G. (XVIII. 8) lays down the general rule that such a son belongs to the begetter, unless there is a contract to the contrary (G. XVIII. 10). A son, begotten on the wife of a man, who is alive, at his request, belongs to the husband of the woman. G. (XVIII. 12) appears to hold that the ownership of a son, begotten on a woman by a person other than her devara. vests in the begetter and not in the husband of the woman. Such a son may also belong jointly to the begetter and the husband.

Such a son, if reared by the husband, belongs to him (G. XVIII. 14).

#### Prostitution

According to B. (III. 6. 10) and V. (XIV. 10), the food offered by a gaṇikā is forbidden. A Brāhmaṇa is required by G. (XVII. 15) not to eat food given by a puṃścalī which may mean an unchaste woman or a prostitute. From these prohibitory injunctions we may assume the existence of prostitutes in the society of DS.; it is, however, evident that this institution was an object of contempt at least to the upper classes of people.

#### 5. SECULAR LAW AND ITS ADMINISTRATION

G. lays down that the administration of justice shall be regulated by the Veda, the Institutes of the sacred law, the Angas and the Purāna.

The king is advised to come to a decision regarding a matter concerning a class of people after consulting those who have authority over that particular class. Of such classes of people are mentioned cultivators, traders, herdsmen, moneylenders, artisans, etc.

The DS. provide for the constitution of a council (parisad) of Brāhmaṇas to advise and help the king in intricate and doubtful legal issues. According to G. (XXVIII. 49) and B (I. 1. 7), the council should have at least ten members who will be as follows: four persons each of whom is versed in a Veda, a Brahmacārin, a Grhastha, a Saṃnyāsin, three persons of whom each is versed in a Dharmaśāstra.

The constitution of the council, according to B. (I. 1.8) and V. (III. 20), is slightly different, and is as follows: four persons each versed in a Veda, one person versed in the Mīmāmsā philosophy, one proficient in the Vedāngas, a specialist in Dharmasāstras and a member of each of the aforesaid stages of life.

B. recommends such a council only in the absence of *sistas* (persons of high authority) of the following descriptions: free from jealousy, pride, greed, haughtiness, delusion, anger and possessed of plenty of food.

In the absence of such a council G. allows a single Brāhmaṇa, who is a *sista* and versed in the Vedas, to discharge its function, and B. allows five, three or even one of blameless character. From B. (I. 1. 13), however, he does not seem to approve the one-man show.

### Rural administration

Vi. lays down a very interesting system of village administration. A village has been taken as the unit of administration. A head will be appointed for each village. Ten villages

together will have one Chief. Every hundred villages will have one, and a whole district will have a lord. A wrong, done in a village, will be righted by the village Chief. On his failure, he will bring it to the notice of the Chief of ten villages. Each succeeding Chief in the above order will have higher authority.

From A, we learn that men in charge of the protection of villages as of cities, should be noble, pure and truthful; their subordinates also must have these qualities. The protector of a village is to protect it within the limit of one *krośa* from it. If anything be stolen within this jurisdiction then the man in charge of protection is to be made by the king to restore that thing to the owner.

# Departmental officials

The king should appoint able officials to look after his various departments, viz. Mines, Taxes, Customs, Elephants and Forests. Persons, placed in charge of different departments, must be endowed with requisite qualities. Thus, for financial business skilled men will be appointed, for fighting brave men, and so on. It is interesting to note that eunuchs are recommended for the protection of the harem of the king.

### **Taxation**

The rate of tax, to be levied by the king, should be generally as follows: 1. Sixth part of the annual produce in the case of grains and seeds; 2. Two per cent in the cases of cattle, gold and cloths; 3. Sixth part of flesh, honey, clarified butter, herbs, perfumes, flowers, roots, fruits, liquids, condiments, wood, skins, earthen pots, stone vessels and things made of split bamboo.

A tenth part of the marketable commodities, sold within the country of the king, shall have to be paid as duty. A twentieth part is fixed on exported commodities. The goods of a man, fraudulently avoiding the toll-house, are forfeited.

### Steps against subversive activities

Proper punishment is ordained for those who try to subvert the constituent elements of a state, viz., the Monarch, Council, his Fortress, Treasury, Army, Realm and king's ally.

# Espionage

Vi. provides for the appointment of spies to secure information both in the king's realm as well as in that of his enemy.

# Political expedients

Towards his neighbouring kings, who may be his ally, neutral or inimically disposed to him, the king should adopt, according to the exigencies of the situations, the four modes of obtaining success, viz., negotiation (sāma), division (bheda) present (dāna) and force of arms (daṇḍa).

According to the exigencies of the situation, the king should also have recourse to the six measures, viz., alliance (sandhi), war (vigraha), marching to battle (yāna), sitting encamped (āsana), seeking the protection of a more powerful king (saṃśraya) and distributing his forces (dvaidhībhāva).

# Conquered territory

A very practical piece of advice has been given by Vi. to the king by holding that, after conquering the country of his foe, he should not abolish all the laws prevailing in that land.

# Treasure-trove

Of a treasure-trove, the king should give one half to the Brāhmaṇas, and take the other half himself. A Brāhmaṇa, coming across a treasure-trove, may keep the whole of it.

# Minor's property

The king is required to protect the properties of minors, of helpless persons having no guide and of women having no guardians.

# Recovered stolen goods

Regarding recovered stolen goods, Vi. ordains that the king must restore the entire thing to the owner. That the recovery of a stolen thing was regarded as a bounden duty of the king is clearly proved by Vi.'s rule that a king, failing to recover such a property, must make good the loss sustained by the owner.

# Crimes and punishments

The general attitude of the authors of DS. towards criminals is influenced by the consideration of castes. While the punishment for criminals of the three higher castes is rather light, that to be inflicted on those of the lower castes is heavy. Among the higher castes again, the Brahmanas enjoy the greatest privilege in this respect, G.(XII. 43) categorically prohibits the infliction of corporal purishment on Brahmanas. Whatever the crime committed by them, they are totally immune against death-penalty. (B. I. 18. 17). It should not be supposed, however, that the law acquiesces in the commission of crimes by a Brāhmana. The general rule is that, as penal measures against perpetrators of offences of the most grievous nature, such steps should be taken as may deter them from doing so again besides publicly announcing their guilt, branding them with marks indicative of guilt and banishment; this rule applies even to a Brāhmana (G. XIII. 44). For offences of certain kinds the punishment is heavier for learned men and members of the higher castes than that for those of the lower ones. Theft is one of such offences (G. XII. 12-14).

A sūdra, indulging in criminal sexual intercourse with a woman of a higher caste, will have his genital organ cut off and property confiscated; if such a woman be under his protection, he will be sentenced to death. (G. XII. 2-3). Adultery of a sūdra with women of the higher castes under any circumstance is punishable with death, according to A. (II. 27. 9). Banishment is the penalty for a member of any

of the three higher castes if he commits adultery with a sūdra woman. (A. II. 27. 8).

For adultery with the wife of a guru (generally a teacher) a Brāhmaṇa should be branded on his forehead with the sign of the female organ or banished. (B. I, 18, 18)

Burning alive is the punishment, according to V. (XXI. 1-5), for a Śūdra, Vaiśya and Kşatriya for adultery with a woman of higher caste.

In the above cases, the woman concerned also cannot escape punishment the mode of which varies with the different writers. According to V. (XXI. 1-3), the woman, with her head shaved, should be taken naked on an ass to the public thoroughfare; the adulteress, according to G. (XXIII. 14), deserves to be devoured by dogs. A. (II.26.24) and B. (II.3. 49ff), however, appear to think that the adulteress can be free of guilt by undergoing penances. The latter seems to provide for this punishment only when a woman entertains a desire for adultery or holds criminal conversation.

For wilfully using abusive language ( $v\bar{a}k$ - $p\bar{a}rusya$ ) towards a member of the three higher castes, a Sūdra will have his tongue cut off. (G. XII. 1). For the same offence, committed by a Kṣatriya and a Vaiśya towards a Brāhmaṇa, the punishment will be a fine of 100 and 150 Kārṣāpaṇas respectively. A Brāhmaṇa will be fined 50 and 25 Kārṣāpaṇas for the same offence towards a Kṣatriya and a Vaiśya respectively; he can, however, abuse a Śūdra with impunity. For mutual abuse between a Kṣatriys and Vaiśya the punishment will be just like that for abuse between a Brāhmaṇa and a Kṣatriya (G. XII. 6-11).

For intentionally assaulting a member of the higher castes, the punishment to be inflicted upon a Sūdra is the cutting off of the limb with which the offence is committed (G.XII.1.).

Of the murders of members of the different castes, the murder of a Brāhmaṇa appears to have been regarded as the gravest offence. A Brāhmaṇa murdering a Brāhmaṇa will be branded on his forehead with the sign of a headless trunk and

banished (B. I. 18. 18). Of the members of other castes killing a Brāhmaṇa, the punishment consists in confiscation of all belongings and death (B. I. 18. 19). For murdering an equal or inferior person the punishment is to be determined in consideration of the capacity (yathā-balaṃ) of the offender (B. I. 18.20); according to the commentator, the criteria for determining equality or inferiority are caste, aristocracy, money, salary etc. For the murder of members belonging to the non-Brāhmaṇa castes in order the punishment will be the gift, by the offender to the king, of one thousand cows, one hundred cows and ten cows respectively; in each of these cases the cows must be accompained by a bull (B. I. 19. 1-2). For the purpose of punishment B. equates the murder of a sūdra with that of a woman and a cow (B. I. 19. 3).

A. (II. 27. 17) provides that, for homicide, a Brāhmaṇa is to be blinded; he does not mention the caste of the person murdered.

Theft of gold is considered to be a graver crime than that of any other thing. According to A. (I. 24. 4), B. (II. 1. 15) and G. (XII. 40-41), a stealer of gold, carrying a mace or club. should confess his guilt before the king requesting him to punish him. The king should kill him. If the king shows mercy to the offender, then the guilt of the latter will taint the former. It is noteworthy that regarding the kind of thief to be so punished the commentators differ. According to Haradatta under A. I. 24. 4, the thief in this context means the stealer of gold belonging to a Brāhmana (brāhmana-svarnahārī). Govindasvāmin interprets the word 'stena' (thief) as a Brāhmana who misappropriates the gold of another Brāhmana by force, theft or cheating (brāhmaṇa-svarnam harati.....yo brāhmaņah). It is curious that Haradatta, explaining the word 'stena' in the sūtra of G., referred to above, says that it means a stealer of gold. He does not specify the caste of the thief; but from the verse, quoted by him, a Brāhmaņa thief only appears to be meant by him here also as in the case of the relevant sūtras of Apastamba.

For theft in general a Sūdra is to restore the stolen property eightfold to the owner. It should be repaid sixtenfold, thirty-twofold and sixty-fourfold by thieves of the Vaisya, Kṣatriya and Brāhmaṇa castes respectively. (G. XII. 12-13). For theft of fruits, unripe paddy and vegetables the penalty is a fine of five kṛṣṇalas, a kṛṣṇala being equal to the weight of a guñjā seed. (G. XII. 15). According to A. (II. 28. 11), a man, unintentionally appropriating to himself fuel, water, roots, flowers, fruits, perfumes, fodder and vegetables belonging to another, is to be taken to task. But, for intentionally doing so, he must be deprived of his garments (A. II. 28, 12). Exempted from penalty will be the man who intentionally takes away food in the face of starvation. (A. II. 28. 13).

According to G. (XII, 16-18), the principle of fixing responsibility for damage to crops by cattle is as follows. The owner is responsible for the damage caused by his cattle; but if the animals are placed in charge of a man, then the herdsman will be responsible. The responsibility will be shared by the herdsman and the owner of the field, if the field lies on a thoroughfare and is not enclosed. The punishment, to be inflicted on the persons responsible for the damage, consists in fine the amount of which varies according to the kind of animals causing the damage; the fine being the heaviest for damage done by horses and buffaloes, and the lowest in the case of goats and sheep. In the event of the destruction of the entire crop, crops equal to the whole produce, likely to be obtained from the field in question, is to be restored to the owner besides paying the usual fines. Apastamba lays down that if cattle, straying away from the pastures, damage the crops, then the animal concerned may be kept confined and subjected to starvation; he, however, advises moderation in this measure presumably to guard against too much torture to the animal which after all is innocent. (II. 28. 5-6).

It is noteworthy that, in the DS., there are provisions for punishing not only the criminals but also the abettors. For

example, for aiding a thief or receiving a stolen property a man is to be treated like a thief (G. XII. 46-47). It also deserves notice that, like the jurists of to-day, the writers of DS., at least some of them, allow the accused to enjoy the benefit of doubt. Apastamba makes the point absolutely clear in the following words: na ca saṃdehe daṇḍaṃ kuryāt (II. 11. 2).

#### 6. RELIGION AND PHILOSOPHY

A study of the DS, reveals that the religious outlook of the people, represented in this literature, is, to a great extent, different from that which characterises the later Smrti works. In the DS. greater stress appears to be laid on the rules of personal conduct (ācāra) than on the formal rites and rituals so elaborately dealt with in the later works. As a matter of fact, the numerous pūjās and vratas of the later times are absent in the DS. While pūjās are very few, devotional vratas are unknown. The only vratas, that we find in this literature, are purificatory or expiatory to be resorted to asmeans of atonement for certain sins. The Vedic homa, as a mode of religious performance, still persists. The purchita is still the guide in religious observances. Of the other kinds of priests, the rtyik occupies a prominent position. The guru, as the spiritual guide of later times, does not yet appear in the DS. The guru of the DS. is the initiator to Vedic studies, and, as such, enjoys an exalted position; he gives the intellectual birth (vidyātah janayati) to his pupil whose future life is moulded by him. One's superiors, such as the father-in-law, mother-in-law, etc. are also sometimes referred to as gurus.

# Conception of gods

The religion of the DS, is obviously polytheistic. But, their pantheon is much smaller than that of the later Smrtis. The chief deities, mentioned in them, are: Indra, Varuna, Mitra, Agni, Dhanvantari, Viśve-devāḥ, Prajāpati, Digdevatās, Maruts, Grha-devatās, Brahman, Ap, and Ākāśa.

Thus, most of the gods are Vedic not only in nomenclature but also in their functions. Goddesses are rare. In addition to the above deities, most of which are mentioned in Vi. also, Vi. gives a few names of god Viṣṇu, e.g., Vāsudeva, Acyuta, and so on. The DS. do not advocate idolatry as a mode of religious performance. The whole religious atmosphere of this period is thus predominantly Vedic.

# Modes of religious performance

The DS., at least the majority of them, do not look upon religious rites as the only means of salvation. B. (II. 11. 33) clearly maintains that a combination (samuccaya) of both religious rites (karman) and knowledge (jñāna) of the Supreme Soul (paramātman) is necessary for attaining salvation.<sup>61</sup>

It is interesting to note that A. (I, 20. 1-4) emphasises the element of *Sraddhā*<sup>62</sup> (faith or devotion) as the guiding principle of religious performances. The motive of acquiring reputation or applause as the basis of religious rites is denounced. Instead of enhancing merit, it leads to positive demerit on the part of the performer, and the rite bears no fruit. Fame, according to A., is indeed one of the results produced by religious rites just as a mango-tree, primarily meant for fruits, gives shade and emits fragrance. But, what A. deprecates is that one should not be actuated by the motive of fame in religious matters. This, perhaps, explains the absence in DS. of pomp and grandeur of the religious ceremonies that characterise many of the religious rites of the Purāṇas and Smṛtis.

A., which is presumably a very early work, if not the earliest, practically prescribes no religious rites.

What it insists upon is meditation upon the Supreme

<sup>61</sup> This seems to be an echo of the *Isā-upaniṣat* which advocates the combination of vidyā and avidyā as the means of salvation.

<sup>62</sup> Also see B. I. I0. 4-6.

<sup>63</sup> I. 20, 3.

Being ( $\bar{A}dhy\bar{a}tmika\ yoga$ —I. 22. 1). In fact, A. (I. 22. 2) holds that nothing can be higher than self-realisation ( $\bar{a}tma-l\bar{a}bha$ ). The Supreme Being, the bodiless, eternal, omnipresent, omnipotent and the omniscient one, as referred to in A. (I. 22. 4-7) is like the  $Param\bar{a}tman$  of the Upanişads.

As pointed out above, pūiās are practically absent in all the DS. excepting Vi.64 which is very probably of much later origin. Devotional vratas, performed with the desire of getting some benefits either in this life or beyond, are conspicuous by their absence. 65 Innumerable as the sources of sin, both of omission and commission, are, the number of expiatory vratas is large. Of such vratas, the chief are Prājāpatya, Cāndrāyana, Sāntapana, etc. (G., XIX. 2-12), B. (III. 10, 2-10) and V. (XXII, 1-8) refer to the controversy as to whether or not an expiatory rite is capable of washing off a sin. They mention the view of some according to whom an act, once done, can never wear out (na hi karma ksīyate). But, on the authority of the Vedas, they are unanimous in acknowledging the efficacy of expiatory rites in removing sins; they point out the Vedic prescription that the Aśvamedha sacrifice destroys all sins, even the gravest sin of killing a Brāhmana.

Of the compulsory nitya-karmans, to be performed by a man, the chief are: (i) Sandhyā<sup>66</sup>—daily prayers; (ii) Pañca-mahāyajña<sup>67</sup>—the five great sacrifices to propitiate the gods, the creatures in general, men and Brahman; (iii) Udaka-tarpaṇa—libations of water to propitiate the Manes.

It should be noted that the conception of the above yajñas is not uniform in all the DS. For instance, the manusya-yaña of B. consists in offering food (anna) to Brāhmaṇas every day, while, according to A., it means making gifts (dāna) to 'men'

<sup>64</sup> For Viṣṇu-pūjā, see Vi.. Chap. 65.

<sup>65</sup> For Vaisnava vratas, see Vi., Chap. 49.

of its non-performance, see G. II. 17, B. II. 7. 1, II. 7. 14-24.

<sup>67</sup> See B. II. 11. 1-7; A. I. 12. 14-15; I. 13. 1.

(manusya) according to one's capacity. Thus, A.'s conception is far wider. The conception of the yajñas, found in DS., substantially agrees with that represented in the metrical Smrtis<sup>68</sup>. Manu gives rsi-yajña for brahma-yajña of DS.; the meaning, however, is the same. Yājñavalkya agrees with DS. in all the names.

Japa (meditation with repetition), tapas (penance), upavāsa (fasting) and dāna (gift) are some of the religious practices advocated by DS.

The following are the principal religious rites mentioned in G. (XI. 19): (1) Sānti—rites for averting evils, (2) Punyāha—rites for the removal of the inauspiciousness of the days on which religious and social rites are performed, (3) Svastyayana—rites performed before undertaking a journey (yātrā), (4) Āyuṣya—rites for increasting longevity, (5) Mangala—rites for increasing wealth, etc.

The above are called ābhyudayika or that which leads to abhyudaya or prosperity. Besides these, the following are also mentioned. These are supposed to cause mischief to the enemy: (i) Vidveṣaṇa—by which the enemy is despised, (ii) Saṃvanana—which leads to the surrender of the adversary, (iii) Abhicāra—which causes the death of the enemy, (iv) Dviṣad-vyṛddhi—by which the enemy is bereft of his prosperity.

Some of the above rites, e.g., the śānti, āyuşya and abhicāra, betray a deep influence of the Atharva-veda.

### Dāna and stuti

Dāna or gift constitutes a very important element of the religious ceremonies of the Purānas and of the metrical Smrtis. Very great merit is said to accrue from varied gifts to Brāhmaṇas. Dāna, as conducive to religious merit, is not prominent in the early DS. It is only in V, and Vi. that dāna is extolled.

<sup>68</sup> Cf. MS. III. 81; YS. I. 5, 102.

<sup>69</sup> Cf. V. XXVIII. 16-22, Vi. Chap. 90.

Stuti or eulogy, as a means of pleasing gods, is not found in the DS, until we come down to Vi.<sup>70</sup>

### Animal sacrifice

The practice of sacrificing animals, as a part of religious ceremonies, is found in the DS. particularly in the case of *śrāddha* in connexion with which most of the works recommend the flesh of certain animals as pleasing to the Manes.<sup>71</sup>

# Conception of papa

Pāpa or sin arises in two ways, viz., from the commission of what is forbidden and the omission of what is ordained. Pāpa may be committed by speech, action or mind. Pāpas are broadly classified as follows: 1. Mahā-pātaka—It is interesting to note that the word, as used in DS., 2 appears to convey its literal sense of great sin, and not a particular class of sins. 2. Patanīya This includes the following, according to Baudhāyana deposit, false evidence regarding land, dealing in prohibited things, service of Šūdras, impregnating a Šūdra woman, earning livelihood by behaving like the son of a Sūdra.

A. includes the following among pataniyas: theft, murder of a Brāhmaṇa (ābhiśastya), homicide, giving up Vedic study (brahmojjha), destruction of the fetus (garbha-śātana), adultery with the relatives of mother and father and with other women, drinking of surā, association with the unassociables (asaṃyoga-saṃyoga).

70 For Vișnu-stuti and Lakşmi-stuti, to mention only a few, see Vi., Chaps. 98 and 99 respectively.

- 71 A. II. 16. 25-27.
- 72 Cf. G. XXVI. 21, B. III. 6. 8.
- 73 B. II. 2. 1-2, A. I. 21. 7.
- 74 In doubtful cases, where even the testimony of the commentator cannot be unquestionably accepted, we shall note the original words used in the text and give the meanings suggested by the commentators.
  - 75 nāvā dvīpāntara-gamanam—Vna.

3. Aśuci-kara (A. I. 21, 12 ff., B. II. 2.7 ff.): According to A., this is the name given to the following: Adultery of the females of the three higher castes with Sūdras, eating prohibited flesh, taking the urine and stool of human beings, eating, by the people of the three higher castes, of the remnants of the food of Sūdras, and sexual intercourse with women in the reverse order.

The following are included in this category by B.: gambling, abhicāra, uncha-vṛtti as a means of livelihood of those who do not keep up the fire (anāhitāgni).

4. Upa-pātaka: According to B. (II. 2. 5), the following are included in this class: Sexual intercourse with prohibited female relatives, gurvī-sakhī and guru-sakhī, \*\* with a woman known as apapātra, \*\* a woman who has become a patitā, \*\* preparation of medicines (bhesaja-karaṇa) for livelihood, officiating as the priest of many people (grāma-yājana), earning livelihood by dance (raṅgopajīvanam), imparting dramaturgical instructions to actors (nāṭyācāryatā), rearing cows and she-buffaloes for livelihood and intercourse with a virgin girl or blaspheming her (kanyādūṣaṇa).

# Eschatology and transmigration of souls

The DS. clearly believe in the existence of svarga<sup>81</sup> (heaven) and naraka (hell). Those who practise dharma attain the former after death, others fall into the latter. B. (IV. 8. 12)

- 76 According to A. (I. 21. 19), the list is merely illustrative.
- 77 śvenādy-anuşţhānam—Vna.
- 78 These two words are explained in Vna. thus—gurvī mātā, guruh pitā, tayossakhī.
- 79 This is explained by Govindasvāmin as daughter (kanyā). He also notes the variant reading as upa-pātrā which he explains as paņya-strī or a prostitute.
  - 80 By murder of Brahmanas, etc.
- 81 Cf. G. XIII. 8, XXVIII. 54; B. I. 3. 26, I. 10. 7, II. 3. 48, II. 7. 23, II.11. 8, II. 14. I, III. 2. 16, III. 8. 40. B. (II. 4. 24) uses the word 'nabhas' in the sense of svarga. A. also uses this word at many places. Cf., for instance, I. 5. 15, II. 3. 12, II. 7. 5.

says that a person, who acquires punya, enjoys pleasures in svarga like a god (devavat). It is in Vi. (49. 3-6) that we find the names of various places of bliss attained by persons according to the degree of merit acquired by them. Of such places, the chief are the Sveta-dvīpa, Svarga loka, Viṣnu-loka. Sveta-dvīpa, 82 as Vai. explains, is a mythical abode of gods.

According to A. (II. 2. 3-7), the persons, who do good and pious acts in this life, enjoy bliss in the other world and, through the remnant of the result of these actions, are reborn in this world in high families and are endowed with all earthly happiness. Conversely, the evil-doers in this life suffer infernal torments in the life beyond, and are reborn as low-class people or even as animals according to the degree and kind of sins committed.

# 7. Āpaddharma

(Rules to be observed in times of distress)

From the foregoing discussions it is clear that the authors of DS. fixed the duties of the different castes with great rigidity. It was considered to be a gross violation of social discipline for a member of one caste to take to the occupation of that of another. But, the authors were not devoid of practical considerations. They took into account the exigencies of an adverse situation when it might not be possible for a person to follow his own calling. Below we collect the information, contained in the DS., about the rules to be observed by one in times of danger as also the restrictions imposed on the person concerned in such circumstances.

### Brāhmaņas

In times of danger a Brāhmaņa is allowed to study under a non-Brāhmaņa. In such circumstances, however, the service (suśrūsā) of the teacher consists merely in the pupils

<sup>82</sup> On the question of the Sveta-dvīpa legend proving the connexion of early Indian Bhakti-religion with early Christianity, see S. K. De in Our Heritage (Calcutta Sanskrit College Journal), Vol. I, pt. 1, 1953, p. 17.

following him (anugamana), and the elaborate rules of attending upon the former will not be observed by the latter. After the completion of studies, the Brāhmaṇa pupil will be treated as the guru of the non-Brāhmana teacher.

At such times, a Brāhmaṇa is allowed to carry on his usual duties of yājana (performing sacrifice for others), adhyāpaṇa (teaching) and pratigraha (acceptance of gifts) without such caste-distinction as is to be usually observed. He can perform sacrifices on behalf of members of all the castes. Likewise, he can teach all, and from all he can accept gifts (G. VII, 4), 32 Of these three kinds of work, each preceding in the list is superior to the succeeding one so that the inferior one should be taken to at first; and on failure of that the next one should be chosen.

If the means of livelihood, set forth above, be not possible, a Brāhmaņa can even take to the occupation of Kṣatriyas and Vaisyas, the latter on failure of the former. But, a Brāhmaņa is debarred from trading in unguents, oil, kṛtānna, sesamum, hemp, flax and leather, dyed and washed cloth, milk and curd, roots, fruits, flowers, medicine, honey, flesh, grass, water and poison, beasts when there is the likelihood of their being killed, slaves, cows<sup>84</sup> of the following descriptions—Barren, she-calf, one that destroyed the fœtus, G. (VII. 15) cites the opinion of 'some' who prohibit also bhūmi, 85 paddy, barley, goat, sheep, horse, bull, milch cow and cart-drawing ox, G., however, allows a Brāmaṇa in distress to barter the following in exchange of similar things: rasa, i.e., oil etc., beasts.

A. (1. 20. 10) lays down the general prohibition of commerce for Brāhmanas. In the subsequent sūtras, however,

<sup>83</sup> As an alternative interpretation of this sūtra, the commentators suggest that the threefold occupation of the Brāhmana can be resorted to by members of all other castes.

<sup>84</sup> Cows are prohibited under all circumstances even when there is no likelihood of their being killed.

<sup>85</sup> Commentators explain it as grha (house).

A. allows a Brāhmaṇa in distress (āpat), which V. explains as the condition in which a Brāhmaṇa's normal means of livelihood is not possible, to deal in commodities other than the following:

human beings (i.e., wife, slave), rasa (guḍa-lavaṇādayaḥ kṣīrādayo vā—U), dyes (rāga), perfumes, rice, barren cow, leather, glue (ślesma), water, paddy etc. that have sprouted up a little (tokma), liquor (kiṇva), long and black pepper (pippalī-marīce), paddy, flesh, weapons, the fruit of merit acquired by good deeds (sukṛtāśā).

A. (I. 20. 14) prohibits for a Brāhmaṇa also barter and exchange of the articles the sale of which is prohibited. Here the exchange with the same articles (mitho vinimaya) is forbidden. The next sūtra of A., however, makes an exception and permits the exchange of rice for rice, man for man, rasa for rasa, gandha for gandha, learning for learning. A. (I. 20. 16 and I. 21. 1-2) allows trading in things grown by oneself and obtained from the forest, that is, those which have not been purchased. In I. 21. 3 A. relaxes the restrictions, and permits the sale and exchange of even the prohibited articles in times of extreme distress while laying down (I. 21. 4) that such practices must be avoided as soon as normal livelihood becomes possible.

G. (VII. 22) ordains that, in times of extreme distress, a Brāhmaṇa may, in violation of the above restrictions, subsist by any means  $(sarvath\bar{a})$  provided, however, that he does not take recourse to the occupation of a Śūdra. In the next  $s\bar{u}tra$ , G. cites the opinion of 'some', obviously with approval, that even the occupation of a Śūdra may be adopted by a Brāhmaṇa when there is the risk of loss of life, the only restriction in this case being that he cannot eat garlic, etc., nor sit together with a Śūdra, nor can his body come in contact with the Śūdras.

When there is risk of life, a Brāhmaņa may use arms (G. VII. 25) for self-protection.

B. (II. 4, 16, 19) allows Brāhamaņas at such a time to

take to the loccupation of a Kşattriya, on its failure to that of a Vaisya, but does not impose the restriction as described above.<sup>86</sup>

## Kşatriyas

In times of distress a Kşatriya can take to the occupation of a Vaisya.

# Vaisyas and Sūdras

The authors of DS. do not show any anxiety to formulate rules to be observed by Vaisyas and Sūdras in times of distress. Even in the case of a Kṣatriya, no restrictions are imposed. These facts tend to demonstrate that the non-Brahmins, particularly the Vaisyas and Sūdras, were at liberty to take recourse to any means of livelihood without running the risk of being degraded.

# 8. Superstitions 87

The DS. contain references to certain practices, presumably prevalent in the society reflected in them, which appear to us to be based on sheer prejudice or superstitious ideas. The most prominent and interesting of them are noted below.

### Classification of superstitions

References to these practices are scattered all over the works, For the sake of convenience, we broadly classify

- 86 It should be noted that, according to B. (II. 4. 17), Gautama does not allow a Brāhmaṇa to take to the occupation of a Kṣatriya on the ground that the latter is too difficult for the former. Curiously enough, the extant work of Gautama does not contain this prohibition—a fact that has led Govindasvāmin to suppose that another version of Gautama's work existed at the time of Baudhāyana.
- 87 Some people, who look upon DS. with a spirit of reverence, may take exception to this word. They may argue that, though seemingly superstitious, these ideas are based on scientific principles. To assess their scientific basis, if any, is the work of specialists. It is, therefore, our concern here to note such of the practices as appear to be based on prejudice or superstitious beliefs according to modern outlook. (The references to Gautama in this section are taken from the Ananda-frama ed. of the work, unless otherwise stated.)

them as follows: (1) Superstitions relating to study, (2) Those connected with food, (3) Those concerning sins and their expiation, (4) Miscellaneous superstitions.

(1) Superstitions relating to study: These have been pointed out in the section entitled 'System of Education'. So, it is needless to repeat them here.

An interesting rule, that may be added, is that the learning of the language of Mlecchas is forbidden (V. VI. 41).

- (2) Superstitions about food: According to G. (I. 9. 57), one should not eat at night anything brought by a servant (presya).
- B. (I. 2. 3) mentions, inter alia, the custom of eating with women prevalent in the southern regions. B. (I. 2. 5) says that this practice is reprehensible to the northerners. It is not clear whether B's striyā saha bhojanam means eating in the company of women or eating from the same vessel with them. V., with the same vagueness, condemns the practice of eating with one's wife.
- V. (XII. 31), on the authority of the Vajasaneyins, condemns the practice of eating with one's wife. He says that such a practice results in the birth of weaklings (avīryavat) to them.

The leavings of the food of the preceptor are believed to cure the pupil of his disease. (B. II. 1, 25)

- B. (II. 6. 6) forbids eating on a stool or chair (āṣandī). A. (I. 17. 6-7) prohibits eating on a boat and on a palace (prāṣāda)<sup>88</sup>. Vi. (68. 1) forbids eating during solar and lunar eclipses.
- (3) Superstitions concerning sins or impurities, and modes of their expiation and removal: According to G. (IX. 17-18), talking to a Mleccha, unholy or impious persons, is supposed to taint a man with impurity which can be expiated by meditating upon pious persons. Gautama further lays

<sup>88</sup> This word is explained by Haradatta as dārumaya mañca (wooden platform).

down that bath, with all the clothes on, removes the impurity caused by the touch of a fallen person (patita), Candāla, a woman delivered of a child (before the usual period of impurity is over), a woman in her monthly illness, sava<sup>80</sup> and of one who has touched the preceding persons, etc.

Samudra-samyāna is regarded as one of the sinful practices causing degradation (patana). This word has been explained by Govindasvāmin (on B. II. 2. 2) as going to another island by boat.

(4) Miscellaneous superstitions: Besides the above, we meet with a number of other superstitious ideas and practices throughout the DS. The principal among them are noted here.

Euphemistic expressions are to be used to indicate certain objects whose real descriptions are unpleasant. According to G. (I. 9. 20, 21), a dry cow is to be referred to dhenubhavyā and an inauspicious thing as (auspicious). Indra-dhanu should be referred to as manidhanu. A cow, feeding its calf, should not be spoken of to others (G. I. 9. 23, 24). With shoes on, one should avoid sitting, greeting others or saluting the elders (abhivādana) and salutation to gods (G. I. 9. 45). A person should not salute another who is carrying samit (sacrificial wood), a pitcher of water, flower or rice, nor should he allow himself to be saluted by others in similar conditions (B. I. 3. 32). The rope, with which a vatsa is tied, should not be crossed over (G. I. 9. 52). Haradatta interprets vatsa as any cow (gojāterupalaksaņam), A. (I. 31. 19)00 prohibits the practice of counting birds remaining in a flock. Riding a cart, drawn. by asses, is prohibited by A. (I. 32. 25).

According to Vişnu (81. 6-9), the performance of śrāddha should not be seen by a woman in her monthly course, dogs,

<sup>89</sup> Explained by MB. as a corpse or one who has touched it,

<sup>90</sup> na patatah samcaksita. The word 'patatah' is taken by Haradatta to mean birds in a flock. He refers to other views according to which it means luminaries falling from the firmament.

pigs, village cocks (grāmakukkuṭa); but the performer of śrāddha should carefully show it to an aja (goat).

# 9. Manners, morals, customs and amusements<sup>91</sup>

The DS. afford a good deal of information about the manners and morals of the society which they represent. We propose herein to note the salient features of their practices and moral outlook. For the sake of convenience, we shall deal with the subject under each of the four stages of life.

Before considering the rules of conduct in each stage of life it may be observed that the DS. lay great stress on good conduct; so much so that they consider all learning to be futile without good conduct and self-discipline. The attitude of the writers towards this aspect of life is very clear from A. (I. 23. 3-6), G. (VIII. 20-22), V (VI. 1-8) and Vi. (LXXI. 91-92). Truthfulness, purity of life, sexual morality, respect for elders, charity, hospitality, pleasing etiquette—these are the highlights of the moral code formulated in the DS.

# The stage of a Brahmacārin

From the Gautama-dharmasūtra we learn that the ācārya is held in high esteem. He is to be saluted every morning. Before proceeding to study, the student is to request the teacher to begin his lecture. This request is to be made by the pupil after touching one foot<sup>92</sup> of the preceptor. The pupil, seated on the darbha grass to the right of the teacher facing east or south, shall proceed to study only when asked by the teacher to do so. If anybody passes between the teacher and the taught, the student has to follow anew the procedure necessary for commencing his study. The names of the preceptor, his son and his wife, must not be uttered by the pupil. The bed or seat of the pupil must be lower than those of his teacher.

<sup>91</sup> Care has been taken to avoid repetition of the rules dealt with ainder Varnāśrama-dharma above.

<sup>92</sup> See Haradatta on G. (AA. ed., I. 1. 49). But, MB. on the same sūtra appears to mean that the preceptor's hand should be touched.

The student should retire to bed after his preceptor, but get up before him. The reply to a question, asked by the preceptor, must be given by the pupil after rising from his seat. He should always engage himself in doing what is pleasant and beneficial not only to the preceptor but also to the preceptor's wife and sons. But, he must not eat the leavings of the food of the preceptor's wife and son, nor should he bathe them or help them in toilet, nor wash their feet and salute them by touching their feet.<sup>93</sup> Daily prayers are to be said at both junctures of the day, in the standing posture in the morning and sitting till stars are visible in the evening.

In the presence of superiors, he should avoid the following practices: Putting a piece of cloth on the neck, placing a foot on the knee ( $avasakthik\bar{a}$ ), and sitting on a raised spot and stretching the feet.

The following are to be avoided in the presence of all: spitting, laughing, yawning, cracking the finger-joints (avasphotana). A student is forbidden to use harsh words to anybody, and is required to practise control over his speech, arms and the stomach.

A Brahmacārin may beg food of members of all the castes (sārva-varņika) excepting those who are known as abhisasta<sup>24</sup> and patita (degraded or apostate). It is not very clear as to whether by 'all castes' G. includes Sūdras also. G. (II. 43) provides that, in begging, the word 'bhavat' should be used at the beginning, in the middle and at the end (of the address at the time of begging) by the members of the three castes in order. If alms be not obtained from the persons, noted above, a Brahmacārin should approach the following persons in the order in which they are mentioned (G. II. 44-45): preceptor, jūāti (=sapiņāa, according to commentators), guru (=mātula, etc.).

<sup>93</sup> G. II. 39. Both Haradatta and MB. point out that this rule, by implication, provides for these things to be done by the pupil for the teacher.

<sup>94</sup> For various meanings of the word, see duties of a Brahmacārin under Varnāsrama-dharma above.

The food, obtained by alms, must at first be given to the preceptor and then taken with his permission. In the absence of the preceptor, such food should be made over to the preceptor's wife, son or the pupil's fellow-students. The Brahmacārin shall drink water before eating, keep silent throughout the process of eating, and avoid over-eating.

As pointed out above, the preceptor should refrain from inflicting corporeal punishment on his students. In exceptional cases, however, where the student proves extremely unruly and otherwise unmanageable, he may be given slight physical punishment (G. II. 50). Heavy physical punishment of the student has been condemned as a crime (G. II. 51),

At the conclusion of Vedic studies, the student should ask his preceptor what he should do for him (preceptor). Having acted up to his order, the student should, with his permission, perform ablution marking the completion of Vedic studies,

B. gives us the additional information that, in begging, the word 'bhavat' should be used in the beginning, bhikṣā in the middle and a word indicating 'prayer' at the end. (I. 3. 17). This, together with the subsequent sūtra, appears to have been meant for the Brāhmaṇa alone. B. (I. 3.18) clearly provides that members of all the castes (sarveşu varneşu) may be approached for begging. The immediately following sūtra requires that the persons, to be approached for the purpose, must be Brāhmaṇas, etc. following their own occupations. Govindasvāmin, presumably in consonance with the practice obtaining in his time, says that here Sūdras are excluded; what is meant is that the members of the regenerate classes only are to be approached, and among them those who follow their own avocation (sva-karma) are to be preferred to others.

B. does not push devotion to one's preceptor too far.

<sup>95</sup> Cf. te brāhmaņādayaḥ svakarmasthāḥ. I, 3. 19.

B. (I. 3. 23) requires the student to obey the preceptor, but not as implicitly as G. appears to ordain. The same sūtra of B. allows the student to transgress his preceptor's order when, if carried out, this may lead to the student's degradation. According to B. (I. 3. 27), while saluting the teacher the student is to announce his own name besides touching the ears. Other persons, of pure conduct, shall also be saluted at the order of the preceptor. With sacrificial wood, a pitcher of water, flowers and rice in hand, one should neither salute others nor be saluted by others.

A student should hold the umbrella over the head of his teacher, help him in toilet, bath, etc. and eat the leavings of his food (B. I. 3, 36). For the teacher's son also he should do all these things excepting eating the remnants of his food. For the wife of the preceptor, however, he shall do none of these things.

In times of emergency (āpat), when Brāhmaṇas are not available (brāhmaṇābhāvaḥ-Vna.), one can study with a person other than a Brāhmaṇa'. Govindasvāmin explains abrāhmaṇas as members of the two non-Brāhmin higher castes and not Sūdras. Such a teacher shall be served and obeyed like the regular teacher.

The additional information that A. gives us is that a Brahmacārin should not partake of what has been offered in a śrāddha or to a deity. He should avoid day-sleep.

The student is required by A. not to be angry with, or jealous of, anybody.

A. also provides for the pupil's eating the leavings of such food of his preceptor as is not condemned by Sruti (I. 4. 1, 5). He can also take the leavings of the food of his father and elder brother. According to A. (I. 3. 36), the pupil should himself wash his own dish.

A. gives the additional rule that the pupil should carry a pitcher of water in the morning and evening. Blind

<sup>96</sup> For the preceptor's drink and bath-Vna.

obedience to the preceptor is forbidden in A. (I. 4. 25) which allows a student to point out to the teacher, in private, any breach of rule that may have been committed by the latter either inadvertently or wilfully. The next two sūtras ordain that, if the preceptor does not desist even after that, the student shall himself perform the duty neglected by the former, or dissuade him<sup>97</sup>.

Strict discipline on the part of the student is very strongly advocated in A. (I. 5. 2).

Regarding the castes, from which food can be begged. A. (I. 7. 21) is absolutely clear. It allows a *Brahmacārin* always to beg food, for his ācārya, of not only Śūdras but also of Ugras<sup>28</sup>. This is the opinion of others cited, apparently with approval, by A. In the previous rule, A provides for such a measure in times of emergency.

A. (I. 7. 24) forbids a student to indulge in self-applause and censure of others. Witnessing dances and frequenting large gatherings are some of the practices forbidden for the student by A. (I. 3. 11-12). By 'gathering' is, perhaps, meant assemblies for gambling.

A. requires a student to treat his preceptor's wife just like the preceptor himself subject to the restriction that the former should not be saluted, and that the leaving of her food must not be taken. Remnants of food apart, the rules of a student's conduct towards his preceptor's son are exactly like those towards the preceptor. The same rules to be observed by a student towards his preceptor's wife should also be observed by him with respect to one who teaches him at the direction of the preceptor, and to a fellow-student who is superior tohim in age and learning.

Vasistha, Visnu and Vaikhānasa hardly prescribe any

<sup>97</sup> Either directly or through the student's superior like father, etc.

<sup>98</sup> Cf. sarvadā sūdrata ugrato vācāryārthasyāharaṇaṃ dharmyame. (Vna.). B (I, 17. 4.) defines Ugra as one born of a Kşatriya father and. Sūdrā mother.

noteworthy additional rule. Of them, Visnu adds one innovation. He maintains that, for purposes of begging, a Brahmacārin shall approach qualified persons (guṇavatsu) excepting those who belong to the family of the guru<sup>99</sup>. It should be noted that none of these writers imposes any restriction on the caste of the person to be approached for begging.

# The stage of a Grhasta

G. (V. 26) ordains that one should feed the following persons first of all: Guest, a child, diseased person, a pregnant woman and daughter and sister.<sup>100</sup>

The proper reception and entertainment of guests is regarded by the authors of DS. as a bounden duty of a house-holder. For example, A. (II. 6. 6) maintains that the honouring of guests leads to peace on the part of the host in this life and tothe attainment of heaven after death. There is some divergence of opinion among the authors about the technical meaning of the term 'atithi'. The definition, given by V., is very clear. According to this work, an atithi (na tithi) is so called because of his not staying permanently (anitya). V. (VIII. 7) defines atithi as a Brahmana who stays for one night. This definition does not take non-Brahmanas into account. It may be that V. defines an atithi in relation to a Brahmana alone. The next verse of V. excludes a co-villager from this category. G's definition of atithi (V. 41) substantially agrees with that of V. with this difference that the former does not specify the caste of the atithi.

If the preceptor, father or friends comes to the house, the householder should offer him food and follow his bidding.

<sup>99</sup> What precisely is meant by this word is not clear. From the trend of the discussion, however, it seems to mean the preceptor. Vai. adds that, for this purpose, one's own family is excluded.

<sup>100</sup> sva-vāsinī (v.l. su-vāsinī), according to G. MB. explains this asgarbhayuktā duhitā. Haradatta interprets it as duhitaro bhaginyasca.

According to G., such distinguished guests a rtvik, ācārya, śvaśura, pitrvya, (uncle), mātula, etc. must be welcomed with madhuparka. A king, who is a śrotriya (lit. a Brāhmaṇa versed in the Vedas), is entitled to the same honour. A king of other castes shall be offered a seat and water. A śrotriya Brāhmaṇa must be offered water for washing feet, arghya and special kinds of food (anna-viśeṣa). A householder, who is unable to receive a guest in the manner described above, shall welcome him with sweet words (G. V. 37). To guests, who are either superior or equal to the host, the latter must offer beds, seat, place in the house (āvasatha), etc. which should be like those used by the host himself (G. V. 34). Besides, the host shall move behind such a guest, and honour him in other ways.

A guest of the Brāhmaṇa and the Kṣatriya caste is to be welcomed with the words kuśala and anāmaya respectively. A Vaiśya and Śūdra are to be addressed with the word 'ārogya'. 101 A. (II. 4. 16-18) provides that a Brāhmaṇa guest, who has not studied the Vedas, should not be welcomed by rising from the seat. He should, however, be offered a seat. water, food, etc. If he is otherwise worthy of this honour, 102 he should be welcomed in this manner. Guests of the Kṣatriya and Vaiśya castes also are to be treated similarly. 103

G. (V. 43-45) appears to mean that of a Brāhmaṇa no other person than a Brāhmaṇa can be an atithi in the technical sense of that term, except when the non-Brāhmaṇa guests are invited to a sacrifice. Of the non-Brāhmaṇa guests, who are not entitled to as respectful a reception as the Brāhmaṇa guests, the Kṣatriya is to be fed after the Brāhmaṇa guest. The guests of the other castes are to be fed along with the servants. A. (II. 4. 19-20) ordains that a Sūdra guest should

<sup>101</sup> This is Haradatta's interpretation. But, according to MB. on G. V. 42, this sūtra does not relate to Sūdra guests the mode of addressing whom is to be learnt from other works.

<sup>102</sup> See A. I. 14, 12.

<sup>103</sup> These rules must be taken to apply to a Brāhmana host.

be engaged (in drawing water etc) and then fed. A. (II. 4. 21) refers to the interesting practice that the servants of the host used to bring food from the king's house (rāja-kula) for the entertainment of Śūdra guests.<sup>104</sup>

G. (V. 45) hints at the fact that the guests of the castes other than Brāhmaṇa and Kṣatriya are to be entertained merely from the point of view of humanity, because these people, not being atithis properly speaking, are not legitimately entitled to the honour deserved by the guests of the two upper classes.

Charity appears to be a must for the householders, according to the DS. Charity, however, must be within one's means and should never be indiscriminate. A. (II. 10. 2-3) expressly forbids one to make any gift to anybody who begs alms for sensual pleasures. G. (V. 24) is so strict on the point that according to it one should not give anything that may be utilised for immoral purposes even though a promise has already been made. Among the persons deserving gifts from a householder, the most noteworthy are—students begging for their gurus, people asking for money for defraying expenses of marriage, performing sacrifices, getting medicines for the diseased, the destitute, travellers, one who has performed the sacrifice called viśvajit in which one's all has to be given away as the sacrificial fee.

### Manner of salutation

After returning from abroad one should salute, by touching the feet, the parents, their bandhus<sup>105</sup> who are older in age, teacher and the teacher of the father, etc. (G. VI. 3). When these superiors are present together, the one who is the most revered should be saluted first. In saluting one should,

<sup>104</sup> Haradatta comments that this hints at the prevalence of the system of the king's keeping stores of paddy, etc. in every village for the entertainment of Śūdra guests.

<sup>105</sup> mātula-mātāmaha-pitrvya-pitāmahādayah—MB. mātula- mātrş-vasr-pitrvya-pitr-svasrādayah—HG,

first of all, announce one's own name. Superior women, excepting mother, aunt and sister, should not be saluted on any occasion other than return from abroad (G. VI. 7). G. (VI. 8) prohibits the salutation, by touching feet, of elder brother's wife and mother-in-law.<sup>106</sup> The *rtvik* priest, father-in-law, uncle, maternal and paternal—these persons, if younger in age, should be respected merely by rising from the seat.

# The stage of a Vanaprastha

The movements of a Vānaprastha are restricted within the forest. He cannot live on a piece of cultivated land, nor can he enter the village (G. III. 32-33). He will wear matted locks, cīra (i. e. made of darbha grass, etc.) and ajina (i. e., carma or skin). A. (II. 22. 8-9) informs us that a man, intending to resort to this mode of life, may go to the forest either alone or with his wife and children. Vi. attempts to fix a particular time in the life of a Grhastha for his taking to this stage of life, although it does not specify the age. Vi. (94. 1-2) lays down that a Grhastha should enter the third stage of life when wrinkles and grey hair are visible on his person; or, he may do so after the birth of a grandson.

### Food, habits and manners.

A. (II. 22. 17) ordains that a  $V\bar{a}naprastha$  shall not only subsist on forest-produce, but shall also entertain guests and perform religious observances with those things. He will offer caru (i. e. preparation of rice, barely and pulse boiled with milk). G., while allowing a  $V\bar{a}naprastha$  to live on roots and fruits alone, definitely forbids him (III. 28) to take anything grown in a village. He has to perform the five great sacrifices  $(mah\bar{a}-yaj\tilde{n}a)$  prescribed for the householder. He

<sup>106</sup>  $svasr\bar{u}$ —this prohibition does not carry conviction unless we take the word to mean 'mother-in-law who is younger in age'.

AA. ed. of G. reads svasṛṇām which again contradicts G. VI. 7; the latter provides for constant salutation of the sister.

has to entertain all<sup>107</sup> the guests excepting those who are expressly prohibited.<sup>108</sup>

A man, in this stage of life, is not debarred from eating the flesh of animals killed by wild animals such as tiger, etc. Vi. (94-95) allows a  $V\bar{a}$ naprastha to gather his food from a village even an entrance to which is forbidden by some of the authorities.<sup>109</sup>.

B. (III. 3. 19) adds that a Vānaprastha should abstain from injury even to insects, and be capable of enduring cold. A. (II. 22.11) prohibits the acceptance of gifts for a Vānaprastha. A. (II. 22. 23) ordains that he shall lie and sit on bare ground. A. (II. 23. 1) further provides that a Vānaprastha, desiring to observe greater discipline, should beg as much food as is necessary for bare maintenance.<sup>110</sup>

From V. (IX. 5) we learn that a Vānaprastha should practise continence. V. (IX. 11) provides that he shall live at the roots of trees after six months. V. (IX.12) appears to enjoin upon a Vānaprastha the performance of only three yajñas, viz., deva-, pitr-and manusya-yajña out of the usual five.

Vi. lays stress on the extreme self-mortification of the  $V\bar{a}naprastha^{112}$ . As an example of the severe austerities, prescribed by Vi., we may cite the practice of the 'five austerities' in summer, lying under the sky in the rainy

107 The commentators point out that the restrictions of caste etc. with regard to guests imposed on a *Gṛhastha*, e.g., a non-Brāhmaṇa cannot be the guest of a Brāhmaṇa, do not apply to a *Vānaprastha*.

108 For example, thieves and people born in the reverse order of castes (pratilomaja).

109 For example, G. III. 33.

110 U. explains that begging should be resorted to instead of gleaning corns. It further points out that a Vānaprastha should beg of other Vānaprasthas.

111 The meaning of the passage is not very clear. Does it provide for his living in the open after six months from his entrance to this order of life?

112 Vide Chap. 95.

113 Sitting in the midst of fire on four sides with the sun overhead.

season and putting on wet clothes in the dewy season (hemanta).

The stage of a Parivrājaka or Bhikşu

G. (III. 11. ff.) lays down that a man, in this stage of life, should not accumulate anything. Practising self-restraint he shall fix his abode at one particular spot (dhruva-śīla) during the rains. He shall enter the village for begging. B. (II. 11. 24) fixes afternoon as the proper time for begging. After the expiry of the rainy season, he is not to stay for more than one day in a village. V. ordains that he shall not live permanently at any place; he may fix his abode at any one of the following places: outskirts of village, temple, empty house (śūnyāgāra) and foot of a tree.

A. (II. 21. 10) adds that he shall renounce all worldly pleasures, shall not take recourse to anybody's help, nor perform any act conducive to temporal well-being (aniha) and spiritual benefit, derivable in the other world (anamutra).<sup>114</sup> This work further provides that such a person shall renounce even all that is ordained in the Sāstras not to speak of what is prohibited, shall keep above pleasure and pain and meditate upon the Soul (ātman), such meditation being conducive to happiness<sup>115</sup>.

V. does not lay so much stress on the renunciation of all work, both ordained and prohibited, as A. does. But, it agrees with the latter in holding the acquisition of knowledge of the Supreme Soul as a bounden duty of a Parivrājaka. The subjects to be meditated upon, according to Vi. (Chap. 96), are chiefly these: transitoriness of life, impure character of the body (aśuci-bhāva), the effect of old age on appearance, distress in the shape of maladies, physical, mental and extraneous (āgantuka), the woeful condition in the mother's

<sup>114</sup> Cf. ihārthāḥ kṛṣyādayaḥ paralokārthāśca japahomādayo yasya na santi so'niho'namutra ityuktaḥ—U.

<sup>115</sup> Cf. ātmani buddhe...tadeva jāānam sarvamašubham prakṣālya kṣemam prāpayati—U. on A. (II. 21. 14.)

womb, the various miseries of the mundane existence and its worthlessness and the lamentable state of re-birth as lower animals, etc.

V. (Chap. X) lays down that a man, in this order of life, shall renounce all work excepting the study of the Vedas the giving up of which reduces him to the status of a Śūdra. With regard to begging, V. (X. 7) appears to imply that he should go to seven such houses as may come on his way and not selected previously. V. expressly prohibits begging as a profession. V. (X. 24) appears to imply that begging at the houses of Brāhmaṇas alone is allowed. The vessels to be carried while begging are, according to Vi. (96. 7), to be made of earth, wood or pumpkin.

#### Food, habits and manners

He is debarred from eating fruits and leaves not falling down spontaneously from trees.

He shall wear as much of clothes as is necessary to cover his nakedness. A. (II. 21. 12) cites the opinion of 'some' who advocate nakedness. G. (III. 19) refers to the view of 'some' according to which he should wear a piece of cloth, forsaken by others, after washing it.<sup>116</sup> V. appears to differ, to a great extent, from other writers in allowing a *Parivrājaka* to wear a single piece of cloth<sup>117</sup>. As an alternative, it prescribe *ajina* or grass.

He may either have a shaven head or keep the śikhā<sup>118</sup>.

The Parivrājaka will have equanimity towards all creatures. A. (II. 21, 10) prescribes silence (mauna) except when

obviating the fault that may be committed by the acceptance of gifts. This, however, seems incompatible with G. (III. 14) which allows such a person to beg. The conflict may, perhaps, be reconciled by taking this rule as a manner of self-mortification on the part of the person taking to pravrajyā.

117 Perhaps excluding the upper garment which is to be worn by

other people.

118 B. (II. 11, 20) provides for the shaving of all the hair excepting the  $\delta ikh\bar{a}$ . V. (X. 6) advocates complete shaving of the hair.

studying the Vedas. According to V., he should avoid the following: Wickedness, jealousy, pride or vanity, egotism, faithlessness, crookedness (anārjava), self-applause, censure of others, boasting, greed, delusion (moha), anger and envy.

Vi. (96. 22) lays down that such a person should not bow down<sup>119</sup> to anybody.

#### Morals

Although the DS. do not teach moral principles as a separate topic, yet we can have an idea of the moral outlook of their authors, and, for the matter of that, of the then society, from a critical study of the contents of these works.

From what we have said above about the life of a Brahmacārin, it is clear that the formulators of the Sastras were quite alive to the fact that the life of the student was the foundation of the life of the man in the making. In course of the rules and regulations regarding the training of a student, the authors of the DS. lay great stress on the principles of morality to be inculcated to him. The chief features of the moral training of a student consist in his relation to women. He is forbidden to touch or even look at those women with whom his sexual intercourse may be suspected by others (G. II. 22). Although the wife of the preceptor must be saluated after returning from abroad, yet such salutation is prohibited if she is younger than the pupil (G. II, 41). The same prohibition applies, according to B., to the wife of a brother also. B. further adds that he should speak with women only as much as is necessary (I. 3. 24). Besides these restrictions, the student is debarred from indulging in gambling, and falsehood on his part is strongly deprecated.

Obedience to the teacher, as we have seen above, is generally a bounden duty of the student.

119 Vai. construes it to mean that, though greeted with namaskāra by others, he should not return the namaskāra, but should simply remember Nārāyaṇa. According to others, referred to in Vai., he should not bow down to anybody for alms.

Coming to the second stage of life, we find that a *Gṛhastha* has to perform a series of duties not only towards the members of his family, viz., the women and children, but also towards others, particularly guests.

The general position of the woman in the society was exalted no doubt, but certain passages bear testimony to the fact that lasciviousness of men in their enjoyment of women was not only condoned but also indirectly encouraged by the formulation of social law. For example, among the various kinds of sons, having a legal status, we find  $G\bar{u}dhaja$ , Sahodha,  $K\bar{a}n\bar{n}na$ , etc. The description of the origin of these kinds of sons betrays very loose morals of the society viewed with modern standards.

Provisions for the penalty of crimes, as noted above, testify to the prevalence of theft, rape and adultery. The social structure having been based on the caste-system, the formulators of law appear to have been very careful about the preservation of the sanctity of the castes. It is, therefore, that they prescribed death-penalty for Sūdras for adultery with women of the higher castes.

Theft appears to have been a very common crime. Murders were not unknown.

Though, according to modern ideas, certain moral laxities were legalised, yet the writers of the DS, seem ever anxious to preserve the chastity of girls and married women. According to A. (II. 26, 18-19), a young man, adorned with ornaments, entering the house of a married woman or an unmarried girl should be taken to task even if he does so unintentionally. For doing so with an ulterior motive he is to be fined.

Clear evidences of the existence of the institution of levirate, contained in the DS., testify to the fact that the moral outlook of the society was not very high, at least judging by modern standards. That men were allowed great licence in their enjoyment of women is sufficiently proved by such remarks as na strī dusyati jārena, i. e., a woman is not defiled by a paramour.

As we have remarked under 'Superstitions' above, there may be some who would try to find out some deeper significance underlying these practices; but one, going through the pages of the DS.. with the spirit of a historian, feels constrained to brand them as moral laxities prevalent in the society of 1ndia in those remote ages.

Dicing appears to have been a popular pastime in those days; so much so that A (II. 25. 12-13) requires a king to get a gambling hall (sabhā) built and a dice-board (adhidevana) and dice kept in it so that honest and truthful people of high birth may play there. Dicing has, however, been looked down upon by G. (XV. 17) and B. (II. 2. 8); the former ordains that a dicer should not be invited to \$rāddha\$ while the latter considers dicing as a cause of impurity (aśuci-kara).

As we have seen above, prostitution was in vogue in the society though it was looked down upon by the authors of the DS.

Falsification of weights and measures seems to have been a common vice among the traders; this we can infer from rules for guarding against this malpractice (e. g., V. XIX, 13).

From G. (XV. 17), B (II. 2. 5) and A (II. 25. 14) music, both vocal and instrumental, dancing and theatrical performances appear to have been resorted to by people not only as pastimes but also as professions. G., however, declares a man earning his livelihood by these means as ineligible for invitation to \$r\bar{a}ddha\$.

### 10. Brahmanical supremacy and position of Sūdras

The title of this section requires a word of explanation. The words 'Brahmanical supremacy' implies unfair treatment towards the non-Brāhmaṇas categorically. But, here we are going to deal only with the Śūdras among the non-Brāhmaṇas. The reason is a simple one. A perusal of the DS. texts reveals that the authors concern themselves chiefly with the members of the regenerate classes, viz., Brāhmaṇas, Kṣatriyas and Vaiśyas, with a marked emphasis on the first-mentioned

class. The Śūdras appear to have been relegated to a position of abject humiliation. This explains why we have mentioned 'position of Śūdras' to prove, by way of contrast, the undue privileges enjoyed by the Brāhmaṇas, Kṣatriyas and Vaiśyas in the society of the DS.

Throughout our study of the contents of the DS. in the foregoing chapter, we have pointed out, in passing, the special privileges enjoyed by the Brāhmaṇas and the social tabooes to which Śūdras were subjected. Here, we shall try to bring to a bold relief the most glaring discriminatory practices only. These practices will be dealt with under the chief divisions into which our study of the contents of the DS. has been arranged.

#### Ācāra

Starting with the social structure, we find that whereas for the Brāhmaṇas and the members of the two other regenerate classes (dvija) there are four well-defined stages of life, for the Sūdras there is only one, viz., Gārhasthya. Even at that stage of life, the Brāhmaṇa can choose any of the eight forms of marriage while, for the Sūdra, there is only one form and that even is what is condemned for members of the higher castes 120.

With regard to asauca, we find that, while the period of impurity is the shortest for Brāhmaņas, it is the longest for Sūdras.

A number of sacraments, prescribed for members of the regenerate classes, is denied to Sūdras. Even Vedic study, the source of enlightenment, is beyond his reach; his caste is a sufficient hindrance in this matter, and his capacity is a matter for no consideration at all.

To revert to the subject of  $Viv\bar{a}ha$ , it is the accepted principle in civilised societies to allow the greatest possible liberty in the choice of one's wife subject, of course, to such

restrictions as are respected by a particular group. In this respect, the three privileged classes of the DS., the Patricians of the society, enjoy the utmost liberty if not licence in some cases. They can choose Sūdra women as their wives, nay, even as their concubines. But, the Sūdras, the Plebeians, so to say, are debarred from marrying girls of any of the higher castes, not to speak of a Brāhmaṇa. The climax appears to have been reached in the prohibition of sexual intercourse with a Sūdrā wife on the part of a man of the higher caste on the śrāddha day, while that is not forbidden as such on this occasion; here the caste-prejudice shows itself to a ludicrous extent.

It is a funny thing to note that, while a Brāhmaṇa is allowed freely to get a Śūdrā wife, the son, born of their union, is branded as Niṣāda occupying an extremely humiliating position in the society. Another example of the advantage, taken by Brāhmaṇas, over the other castes, particularly the Śūdras, is furnished by G. (II. 9. 24-25) which allows them to take things, required for the marriage of their daughters, from them in the event of their own inability to supply the same,

# Āpaddharma

The DS. formulate pretty elaborate rules to be observed by Brāhmaņas in times of distress—these special rules for abnormal times are collectively called āpaddharma. But, no such special rules for Śūdras are to be met with in the whole range of this literature. One feels inclined to pose this question—has the Śūdra no āpat to face in his life, or, has he no dharma to save or lose?

### Prāyaścitta

Under this we find that service of Sūdras taints a member of the higher caste with sin which requires expiation in the prescribed manner. A member of the higher caste loses his caste by offering himself as the son of a Sūdra.

That the Sūdra is given no higher status than that of certain beasts and birds is manifest from the rules which provide for the same *prāyaścitta* for the killing of these animals and for the murder of a man of this caste. (Cf. B. I. 19. 8, A. I. 25. 14).

# V yavahāra

Even in the domain of *Vyavahāra*, where all should be treated equally in the eye of law, an invidious distinction is made among members of the different castes. For example, in administering *divyas* the Brāhmaṇas are exempted from the severest forms to which Śūdras may be subjected.

A Brāhmaṇa witness requires no administration of oath while members of the other castes require it. Again, the manner of oath-administration for a Śūdra witness is the most humiliating of all. He is denied the privilege of citing a member of any of the higher castes as his witness.

The discriminatory treatment towards Sūdras is very clear in the rules relating to Inheritance and Succession. Men of higher castes are allowed to marry women of the lower ones, but their sons by the Sūdrā wives are placed in a far lower status than that of their sons by the wives of the superior castes. For example, the son of a Brāhmaṇa by a Sūdrā wife is entitled to mere maintenance and that even when he is obedient and the father leaves no other male issue.

In the case of a loan, where the interest has not been mutually settled, the rate of interest is to be the lowest for the Brāhmaṇa and the highest for the Śūdra.

# Rāja-dharma

Brāhmaṇas are exempted from certain taxes which have got to be paid by members of other castes. The king is to be accompanied by Brāhmaṇas, and not by members of other castes, in supervising legal transactions. The honouring of Brāhmaṇas constitutes one of the primary duties of the king.

In conclusion, it should be stated, however, that despite various disabilities to which Sūdras were subjected they were by no means slaves of the higher castes. There is evidence in the DS, testifying to the acquisition of property by Sūdras (e.g., G. X. 41).

#### 11. Economic Life

Agriculture appears to have played the most vital rôle in the economy of the period represented by the DS. Besides various crops, mention is made, in these works, of irrigational facilities (e.g., B. II. 5. 5-6), the protection of crops (G. XII. 18) etc. Closely related to agriculture was cattle-rearing.

The occurrence of the words  $k\bar{a}ru$  and  $silp\bar{a}j\bar{\imath}va$  (e.g., in B. I. 10. 25 and A. I. 18. 18 respectively) points clearly to the arts and crafts as occupations of the people of those times. The rules of taxation testify to the prevalence of pottery, weaving, stone work, metal work, etc. as means of livelihood of various sections of the population. Besides, some people appear to have earned their living with articles made of split bamboo, various herbs, honey, clarified butter, etc.

Certain low-class people appear to have taken to fishing, hunting, dancing and singing as means of livelihood.

Medical profession has been referred to in some DS. (e.g., A. I. 18. 21, B. II. 2, 5).

From certain evidences there appears to have been commercial intercourse of the people of India with those living beyond the seas. B. (I. 18. 13) provides for customs duty payable for sea-borne articles. That export of commodities was not only in vogue, but encouraged by the state is proved by the rule that while a tenth part of commodities, sold within the country, was payable to the king as tax, only a twentieth part was prescribed for those which were exported.

Usury was clearly a widely prevalent practice among the people. From G. (XII. 31-32) we learn of the following kinds

of interest: (i) Cakra-vṛddhi—compound interest; (ii) Kāla-vṛddhi—interest stipulated for a period of time; (iii) Kārita-vṛddhi—interest mutually agreed upon by the creditor and the debtor; (iv) Kāyika-vṛddhi—repayable by physical work; (v) Sikhā-vṛddhi—daily interest; and (vi) Ādhibhoga- (or, adhibhoga-) vṛddhi—interest in the shape of the enjoyment of a mortgaged property.

It is noteworthy that G. (XII. 26) prescribes a limit to the interest chargeable by the creditor. The lawful limit is  $1\frac{1}{4}\%$  per month or I5% per year. According to G. (XII. 28), interest cannot exceed the principal howsoever long the debt may remain unrepaid.

It is interesting to note that cultivators, cattle-rearers, traders, money-lenders and craftsmen used to form a sort of guild within their respective circles. Members belonging to a guild appear to have been guided by the rules and regulations framed by that guild. (G. XI. 23-24).

From G (XII. 39) we learn that, in those times as even today, there was the practice of one person keeping things in deposit with another. Deposits were of two kinds, viz. open (nidhi) and sealed (anvādhi).

Coins named Kārsāpaṇa, Māṣa etc. are mentioned in some of the DS. (e.g., G. XII.6-8, 19; V. XIX. 21. But, from various references the barter system, two, appears to have been in vogue in the society.

#### CHAPTER VI

#### THE FLORA AND FAUNA OF DHARMA-SÜTRAS

The DS. are a rich store-house of information regarding various kinds of trees and plants, flowers and foliage, beasts and birds—mammals, reptiles and others. We propose to collect the names here under proper heads. In doing so, we shall piece together all the information that can be gleaned about them from the texts and the commentaries. Some of them are unidentifiable, and, in these cases, we have no other course but to follow Govindasvāmin, the commentator of Baudhāyana, who under B. (I. 12. 8) remarks—ukteşu paśumrga-pakṣi-manuṣyeṣu, aprasiddha-nāmakā niṣādebhyo' vagantavyāḥ.

It may be noted that this collection will serve the purpose of a concordance of the different DS. texts on these particular entries.

The entries below have been broadly divided into A. Flora, B. Fauna.

The words under each class have been arranged in the English alphabetical order.

#### A. FLORA

Although there is no classification of the flora as such, yet a broad classification of the trees and plants into (1) Vanaspati and (2) Oşadhi is discernible from the contents of the DS. The former includes trees which bear fruits without flowers, while the latter denotes those which wither out after the ripening of their fruits. Govindasvāmin sub-divides the latter into Vallyauşadhi and Tṛṇauşadhi. (For details, see under Oṣadhi, infra).

Alābu: Vi. 79, 17.

Āmlika: Vi. 61, 5, 14,

Apāmārga: Vi. 61. 14.

Arimeda: Vi. 61. 14.

Arişta: Vi. 61. 2.

Arka: Vi. 61. 14.

Aśvatha: G. I. 25.

Ficus religiosa

It may be noted that Pāṇini takes this word to signify the time when these trees bear fruit. (Vide Kāśikā on Pāṇini, IV. 3. 48).

Badara: V. I. 2, 38.

The staff of a *Brahmacārin* of the Vaisya caste is said to be made with the wood of this tree.

Balbaja: A. I. 21. 1. Eleusine indica, tṛṇa-viśeṣaḥ—U
This is mentioned as one of the articles in which mercantile transactions can be carried on. It occurs in Pāṇini, IV. 2, 80; IV. 3, 142.

Bela: G I. 24.

Bilva: B. I. 14. 10. G. J. 25. V. XXVII. 12. Vi. 61. 14.

# Aegle marmelos

Dhānya: V. II. 45.

Godhūma: Vi. 80. 1

Gṛñjana: V. XIV. 33.

Guggula: Vi. 61. 4.

V. XI. 66.

Haridrā: G. I. 23.

Inguda: Vi. 61. 4.

Jartila: B. III. 2. 15

Kakubha: Vi, 61, 14

Karañja: Vi. 61. 14; A. I. 17. 27.

# Rakta-lasuna-U.

This is included in the list of prohibited articles of food.

Khadira: Vi. 61. 14.

Acacia catechu.

This is included in the *Palāśādigaņa* (Vide *Kāśikā* under Pāṇini, IV. 3. 141).

Kovidāra: Vi. 61. 4. yuga-pattrakaļ-Vai.

Kuśa: B. I. 6. 3, I. 14. 11, II. 6. 31, IV. 513. V. XXVII. 12.

Poa cynosuroides.

Occurs in Pāṇini, V. 2, 53, V. 3, 105, etc.

Kyāku: G. XVII. 30. V. XIV. 33. ahicchatram

Lasuna: G. XVII. 30.

V. XIV. 33.

Marīca: V. I. 20. 12.

It is one of the articles in which mercantile transaction is prohibited. From the context, the prohibition appears to be applicable to Brāhmaņas only.

Masūra: Vi. 79. 18.

Mālatī: Vi. 61, 15.

Māsa: A. 2. 16. 22.

Vi. 80. 1

It is one of the articles fit for being used in Srāddha.

Mocaka: Vi. 61. 5.

Mudga: Vi. 80. 1

Mukunda: Vi. 79. 17.

Muñja: A. I. 2. 33, 35; I. 21, 1, B. I. 3, 14, V. XI, 58. Saccharum munja. tṛṇa-viśeṣaḥ—U.

It has been included in the list of articles in which mercantile transaction can be carried on.

A girdle, made of  $Mu\tilde{n}ja$  grass, is prescribed for a  $Brahmac\bar{a}rin$  of the Brahmana class.

A (I. 2. 35) prescribes for a Kşatriya a girdle of Muñja with a piece of iron as an alternative to the bow-string.

"Pāṇini refers to muñja grass being treated in water for its fibres. Its reeds were called ishikā" (Vi. 3. 65).—India as known to Pānini, p. 214

Nala: B I. 14. 11. nalaśabdo vetre bhāşyate-Vna.

Nimba: Vi. 61. 14.

Nirgundī: Vi. 61. 3

1

Nyagrodha: A I. 2, 38, V XI. 53.

Ficus bengalensis

It is one of the trees with the wood of which the staff of a Kşatriya Brahmacārin is to be made.

(Pānini mentions its other name as Vata (Vi. 2. 82)

Oşadhi: B. II. 8. 4; III. 2. 9, 11, 12. A. I. 7. 4, I. 11. 5, I. 16. 15, I. 17. 19, I. 30, 24, II. 2, 4.

This is generally explained by commentators as that kind of tree which withers out after bearing fruits (phala-pākāntā). Vna., however, distinguishes two kinds of it, viz., Vallyauşa-thi and Trnausadhi which it explains thus:

yāsām vallībhya eva dhānyam grhyate tā vallyauşadhayah tāśca kulutthādayah trṇauşadhayastu' tasmād uparistādoşadhayah phalam grhṇanti ityatra yā uktāh, tā vrīhyādayah.

Padma: V. XXVII. 12.

Parārika: A I. 17. 26.

From U. it appears to have been a kind of black onion. It is one of the prohibited articles of food.

Palāśa: A I. 2. 38. G. I. 24; IX. 46. V XI. 52, XXVII. 12. Vi. 61, 15.

Butea frondosa

The staff of a Brāhmaṇa Brahmacārin is to be made with wood of this tree.

(See note under Khadira, supra).

Palāṇḍu: A I. 17. 26. V XIV. 33.

Pāribhadraka: Vi. 61. 5. śakra-pādapaḥ-Vai.

Pippalī: A. I. 20. 12. Vi. 61. 6; 79. 17

It is a prohibited merchandise.

Pīlu: G. I. 25. Vi. 61. 4

Salvadora indica: guda-phala-Vai.

"A large evergreen tree of the same habitat as  $\hat{\text{Sami}}$ " (India as known to  $P\bar{a}nini$ , p. 212. Other details are also given in this book).

Priyangu: G. XVII. 3. Vi. 80. 1

Rāja-māṣa: Vi. 79. 18 Sālmali: Vi. 61. 5

Samaii: Vi. 61. 4

Prosopis spicigera.

"Found in the arid dry zones of the Punjab, Sind and Rajputana," (India as known to Pāṇini, p. 212).

\$ana: Vi. 61. 5

Śańkha-puşpī: B II. 1. 21. V XXVII. 11. samudratīre latā-višesah—Vna.

Sara: B. I. 14. 11. Sacchrum arundinaceum. Occurs in Pānini, VIII. 4. 5

Sarja: Vi. 61. 14. Sarşapa: Vi. 79. 17

Sidhraka: B II. 1. 15. A kind of tree. Occurs in Pāṇini, VIII. 4. 4

\$igru: Vi. 61. 3; 79. 17.

Śleşmāntaka: Vi. 61. 2. 'śelu'-Vai.

\$yāmāka: B III. 2. 15. Vi. 80. 1

Tāmala: A I. 2. 37. mūlodaka-samjño vṛkṣaḥ-U.

A. says that, according to some, its skin is used in making a girdle for a Vaisya Brahmacārin.

Tandula: A. I. 2, 37

Tila: G. VII. 20; XV. 26; XIX. 17. B. II. 2. 13, 14, 18; II. 6. 2. II. 15. 4; IV. 5. 26. IV. 6. 4; IV. 7. 9; A. I. 20.13; I. 26. 15; I. 27. 1; II. 16. 22, II. 20. 1 V. II. 39; Vi. 79. 17; 80, 1; 87. 8, 90, 27.

Its sale is particularly forbidden. Eating of *tila* in particular *tithis* is enjoined as a mode of *prāyaścitta* for certain kinds of sin (A. I. 26. 15). It is one of the articles fit to be used in Śrāddha. From B. (II. 2. 13), use of *tila* 

only for purposes of eating, inunction and gift appears to have been prescribed. Black tila is prescribed (B. II. 2. 18) for casting over a particular kind of cow given away in a certain class of prāyaścitta. Rice, mixed with tila (?) appears to be a condemned food for a snātaka (B. II. 6. 2). Living on tila alone on Full Moon days throughout the year is a penance for expiating certain sins.

Tilva: Vi. 61. 3.

Tinduka: Vi. 61. 3.

Tokma: A I. 20. 12. īṣadankuritāni vrīhyādīni—U.

Paddy etc., when slightly sprouted out, are so called. It is a prohibited merchandise.

Udumbara: A. I. 2. 38. V. XI. 54; XXVII. 12. Ficus glomerata

The staff of a Vaisya Brahmacārin is to be made with this tree. According to V. (XXVII. 12), it is to be used in preparing kvātha (decoction) which is to be taken by one who commits certain kinds of sin. [Occurs in Pāṇini, IV. 3. 152].

Vanaspati: G. III. 20, XII. 25. B. I. 8. 26. A. I. 7. 4; I. 11. 5; I. 17. 19; I. 30. 24; II. 2. 4.

According to U., this word means those trees which bear fruits, but no flowers. It further says  $v\bar{\imath}rud-vrk\bar{\imath}a\bar{n}amapi$  upalak $\bar{\imath}anartham$ ; on A. I. 11. 5 U. interprets Vanaspati as  $vrk\bar{\imath}a-m\bar{a}tram$ . Thus, the word appears to have meant creepers and trees in general. The tearing of the leaves and flowers of a Vanaspati is forbidden.

Vandhūka: Vi. 61.

Vārtāku: Vi. 79. 17.

Venu: B. I. 14. 11.

Vibhītaka: Vi 61. 2. A. II, 25. 12 (Vaibhītaka). Terminalia belerica. kali-drumaḥ—Vai.

From U. we learn that dice were made of the wood of this tree. Occurs in Pāṇini, IV. 3. 152.

Vīrudh: G. XII. 25. vīrudhām karavīrādīnām—MB.

Vrīhi: G. VII. 15. B. I. 14. 12. A. II. 6. 16; II. 16. 22; II. 23.9. Vi. 80. 1

It is mentioned as one of the articles to be used in Srāddha.

Yava: G. VII. 15. B. III. 6. 4-10; III. 8. 35. Vi. 79. 1.

It is regarded as very sacred and capable of washing off many sins. The  $Y\bar{a}vaka$ -vrata, in which one is to partake of boiled yavas, only for a certain period, for expiating sin, indicates the sacredness imparted to it.

#### B. FAUNA

The various animals, mentioned in the DS., may be classified as follows: a. Beasts. b. Birds. c. Fish and other aquatic animals.

#### a. Beasts

The beasts, mentioned in the DS., may be broadly classified as follows: (1) Eka-sapha: having one hoof (G, B, V); (2) Dvi-khurī: having two hoofs (B.); (3) Pañca-nakha: having five toes (B. V.); (4) Ubhayatodat: having two rows of teeth, i.e., one row each in the upper as well as in the lower jaw

Aja: G. VII. 15, XII. 22, XVII. 21. B. I 12. 4, II. 3. 9, II. 6. 34. V. XIV. 35, XXVIII. 9

This is one kind of village animals (grāmya-paśu) that can be eaten (B). The milk of a she-goat, within ten days of its giving birth to a young one, is a prohibited drink (V). In partition, a surplus share of this animal is to be given to the eldest brother of the same caste (B).

Ākhu: B. II. 12. 6.

The sight of ākhu-purīşa (dung of mice), at the time of taking one's meal, necessitates the performance of certain purificatory rites.

Anaduha: G. VII. 15, XIII. 29, XVII. 28, XXII. 23. B. I, 19. 5, 6. V. VI. 21, XIV, 45, 46.

The slaughter of this animal makes the slaughterer liable to prāyaścitta (B). V. says that medhya-anaduha may be eaten, according to the Vājasaneyins. 'Medhya' literally means 'fit for sacrifice'. Vna. describes this animal as anovahana-kṣamah pungavah, i.e., an ox capable of drawing a cart.

As'va: G. VII. 15, XIII. 16, 21, XIX. 17, B. I. 10. 29, I, 19. 8, II. 3. 9, II. 6. 34, III. 10, 15. V. XXVI. 17, XXVIII. 9.

From B. (I. 10. 29) dealing in as'va appears to be a condemned profession for Brāhmaņas. B. (I. 19. 8) prescribes equal prāyaścitta for the killing of an as'va and murder of a Śūdra. The dust, raised by horses, is considered to be not insanitary in a residential place (B). This animal is recommended for gift in certain cases (B).

Avi: G. VII. 15, XII. 22, XVII. 22. B. I. 12. 4, 11, II. 3. 9.

This is one of the grāmya animals that can be eaten according to B which, however, forbids the drinking of its milk, Elsewhere B. prescribes surplus (uddhāra) for the eldest brother in the case of this animal when a partition is effected.

Babhru: B. I. 19.8

,

This is generally the same as *nakula*. But, the two words being used side by side *babhru* appears to refer to a distinct kind of ichneumon as distinguished from the ordinary *nakula*.

The killing of this animal makes a man liable to the same prāyaścitta as that for the murder of a Śūdra.

Chāga: Vi. 80. 6

Dardura: V. XXI. 24. Frog.

The sin, caused by killing it, is to be expiated by penance accompanied by some gift.

Derikā: B. I. 19. 8. A. I. 25. 14. gandha-mūsikā—U.

The prāyaścitta for killing it is the same as that for killing a diddikā.

Dhenu: G. VII. 15, XIII. 29, XVII. 28. B. I. 19. 5, 6; III. 4. 5, III. 8. 19. A. I. 17. 24, 30; I. 26. 1, I. 31. 11. V. XIV. 45. 46

Its killing makes a man liable to heavy prāyaścitta. (B). A. condemns its killing without proper reason. The milk of a dhenu, within ten days of calving, is a prohibited food. Its flesh can be eaten according to A. V., on the authority of the Vājasaneyins, regards its flesh as edible and medhya (pure, or fit for sacrifice?).

Diddikā: B. I. 19. 8.

cucundarī—Vna.

The prāyaścitta for killing it is the same as that for murdering a Śūdra.

Dvikhurī: B. I, 12, 6

B., who alone uses this term, appears to include the following in this class (lit. having two hoofs):—rśya, harina, pṛṣata, mahiṣa, varāha, kuluṅga.

Eka-srka: A. I. 10, 19, I. 11, 29

eka-carah srgālah—U.

Its howl, when heard, causes cessation of studies.

Eka-sapha: G. XVII. 22, 26; XXVIII. 13. B. I. 12. 11. V. II. 28

eka-khurāḥ vaḍavādayaḥ—MB. eka-khurā aśvādayaḥ—Vna.

The milk of one-hoofed animals is regarded as undrinkable.

Elaka: A. I. 17. 22

avih-U.

Its milk is undrinkable.

Eṇī: A. I. 3. 3

mṛgī/.....dvividhā eṇyaḥ krsnāśca gaurāśca—U.

Its skin is prescribed as an upper garment for a Brahmacarin of the Brahmana caste.

Gaja: B. II. 6. 34 [Also see Hastī, infra]

The dust, raised by elephants, is considered to be healthy for a place of residence.

Gardabha: G. XVI. 8, XXIII. 17. B. II. 1. 3, 30. A. I. 10. 19. I. 26. 8

The bray of an ass is one of the causes of cessation of studies. Its flesh is necessary for expiating the sin incurred by an avakīrņī, i. e., a Brahmacārin having sexual intercourse with a woman. (A., B.). Among other things, the wearing of ass-skin is necessary for a bhrūṇahā expiating his sin (B).

Gavaya: A. I. 17. 29. V. XIV. 41, 43. Vi. 80. 9. (For a fish of the same name, see under c. below) go-sadrśah paśuh—U.

Its flesh cannot be eaten (A.). It is curious that V. mentions it as one of the kinds of fish that cannot be eaten. In a subsequent sūtra, however, V. prohibits the eating of gavaya which is read with śarabha which indubitably means a beast.

Go: It occurs at innumerable places in the different works on DS. So, we refrain from giving the references here. Important facts about the cow, as can be gathered from the texts, have been mentioned in chapter V.

Godhā: G. XVII. 25. B. I. 12. 5. A. I. 17. 37. V. XIV. 39.

kṛkalāsākṛtirmahākāyā—U.

Probably the gosāp of Bengal. Among the beasts with five nails (pañça-nakha) the flesh of the godhā can be eaten. (B, A, V.)

Harina: B. I. 12. 6. A. I. 3. 3. Vi. 80. 3.

This is one of the two-hoofed animals whose flesh can be eaten (B). Its skin is prescribed by A. as an upper garment of a *Brahmacārin* of the Brāhmana caste.

Hastī: B. I. 1, 11. V. III. I1. [See Gaja above.]

Khara: G. XII. 20, XXIII. 5. A. I. 28. 19, 21. B. II. 6. 34.

gardabha—U.

Its skin is to be worn by one intending to expiate the sin resulting from the desertion of one's youthful wife, and from the killing of a  $bhr\bar{u}na$  (A). The dust, raised by it, is considered to be inauspicious. (B)

Khadga: B. I. 12, 5. G. XVII. 25. A. I. 17. 37. V. XIV. 47. Vi. 79, 16

śṛṅga-mṛga—MB. mṛga-viśeşaḥ, yasya śṛṅgaṃ taila-bhājanam—U.

Among five-toed animals (pañca-nakha), its flesh is a prohibited food (B). According to A., however, its flesh can be eaten. V. refers to the difference of opinion on the prohibition of the flesh of this animal.

Kṛṣṇa: G. I. 18, Vi. 79, 16, kṛṣṇa-mṛgaḥ (MB.).

Kulunga: B. I. 12. 6.

Among the two-hoofed animals, its flesh is a prohibited food.

According to MW., it means an antelope.

Mahisa: B. I. 12. 6, II. 2. 5. G. XII. 21, XVII, 21. V. XIV. 35. Vi. 80, 10.

It is one of the two-hoofed animals whose flesh can be eaten. The rearing of she-buffaloes for livelihood constitutes a sin of the *upapātaka* kind<sup>1</sup> (B). The milk of a she-buffalo, within ten days of its calving, is condemned as a drink.

Maṇḍūka: G. I. 64, XXII. 21. B. I. 19. 8. A. I. 25. 14. The *prāyaścitta* for its killing is the same as that for killing a Śūdra (B., A)

Mārjāra: G. I. 64. V. XXI. 24. XXIII. 29.

<sup>1</sup> Presumably for members of the twice-born castes

The sin resulting from its killing can be expiated by krechra for twelve nights and some gifts. Students, engaged in study, between whom a cat passes, are to abstain from food for one day and one night (V).

Mrga: B. I. I. 11; I. 9. 2, III. 2. 16, III, 3. 21, 23.

It appears to have been used in the sense of beasts in general.

Mūşaka: G. XXII. 21. V. XXI. 24.

The prāyaścitta for killing it is the same as that for killing a cat (see 'Mārjāra'—above.)

Nakula: G. I. 64, XXII. 21. B. 1. 19. 8, A. I. 25. 14... V. XXI. 24, XXIII. 29.

The prāyaścitta for killing it is equivalent to that for killing a Śūdra. (B., A). According to V., the prāyaścitta is the same as that in the case of a mārjāra (supra). V. prescribes fasting for one day and one night to be undergone by a student engaged in study between whom this animal passes.

Pañca-nakha: G. XVII. 25. B. I. 12. 5. A. I. 17. 37. V. XIV. 39.

The DS, do not give an exhaustive list of animals included in this class. The following are the explanations of this word given by commentators:

> śṛgāla-vānarādayaḥ—MB. nara-vānara-mārjārādayaḥ—U.

It may be noted that B. appears to include only the following animals in this class:

Śvāviţ Godhā, Śaśa, Śalyaka, Kacchapa, Khaḍga.

Porcupine: It is one of the five-toed animals whose flesh can be eaten (B., A., V.)

Pṛṣata (or Pṛṣat):—B. I. 12. 6. V. XXI. 23. Vi. 80. 8.

It is one of the two-hoofed animals whose flesh can be eaten (B). According to MW., this word may mean a spotted antelope or a dappled cow or mare.

Pracalāka: A. I. 25. 14.

kāma-rūpī krkalāsah-U.

Chameleon—MW.

Pūti-khaşa: A. I. 17. 37.

śaśākṛtiḥ himavati prasiddhaḥ—U.

Ŗśya: B. I. 12. 6.

It is one of the two-hoofed animals whose flesh can be eaten. Painted or white-footed antelope—MW.

Rşabha: G. VII. 15, XXVIII. 14, 15; XXII. 14, 16, 18. B. I. 19. 1, 2; IV. 4. 10. A. I. 24. 4. V. XXI. 22.

It is one kind of animals that are to be given to the king for expiating the sin resulting from the murder of Kşatriyas, Vaisyas and Śūdras (B). It constitutes one of the things for dakṣinā in certain types of prāyaścitta (B., A, V.)

In Vedic Samhitās it has been used to denote a stud-bull. In the Brāhmaņas it stands for any male animal in general (Vide MW.)

Ruru: G. I. 18. B. I. 3. 15. A. I. 3, 5. V. XI. 62. Vi. 80, 7.

kṛṣṇa-mṛgaḥ—MB. (Black antelope). vindumān mṛgaḥ—U. (Spotted deer).

Its skin is to be worn by a Brahmacārin of the Kşatriya caste as the upper garment (B, A, V.)

Salāvṛkī: A. I. 10. 19, I. 11. 29.

vṛka-jātāvavāntara-bhedaḥ krostrītyanye-U.

Its cry causes cessation of study.

Sarabha: V. XIV. 43. A. I. 17. 29.

Its flesh is a prohibited food (V., A.).

U. describes it as astapāda āraņyo mṛgaḥ, i.e., a wild deer (or animal?) having eight legs.

Sarpa: G. I. 64, XXII. 27. V, XXI, 24.

The prāyaścitta for killing it is the same as that for killing a mārjāra (Supra).

Salyaka (or Saryaka): B. I. 12. 5. A. I. 17. 37. G. XVII. 25. V. XIV. 39.

varāha-višeşaḥ—Vna. yasya carmaṇā tanu-trāṇaṃ kriyate—U. kantaka-yarāha—MB.

Most probably the Sajāru of Bengal.

Sasa: G. XVII. 25. B. I. 12. 5. A. I. 17. 37. V. XIV. 39. Its flesh can be eaten (B., A., V.)

Śivā: B. I. 21. 18.

Its howl at night causes cessation of study till waking up after that night. As jackals' howl by night is very common in many parts of India, Vna.'s comment is that here howl of only old jackals (a rare phenomenon?) is meant. [One feels curious to know the means of distinguishing between the howl of a young jackal that of an old one.]

Sṛgāla: G. XVI. 8, B. I. 18. 18.

(It should be noted that this word has been spelt throughout the DS. literature with the dental sibilant, and most of the commentators have adopted this spelling).

That it was regarded as extremly abominable can be inferred from B.'s rule that a mark like this animal is to be placed on the forehead of a Brāhmaṇa who has committed the grave sins of brahma hatyā etc. before banishment from his residential place.

Sūkara (or Śūkara): G. XVII. 27, XXIII. 6. B. I. 12. 3, III. 6. 7. A.I. 17. 29 (grāma-sūkara), I. 21. 15. V. VI. 27, XIV. 47, XXIII. 30.

A. and B. prohibit the eating of the flesh of grāma sūkaras. Contact with it is supposed to defile things. V. (XIV. 47) appears to refer to the existence of differences of opinion on the edibility of the flesh of a boar not living in the village (agrāmya-sūkara).

Švā: G. I. 64, XIV. 30, XV. 24, XVI. 8, XXII. 14, 21. B. I. 6. 4, I. 9. 2, I. 11. 34, 37, 39, I. 14. 15, II. 6. 34, III. 6, 7. A. I. 10. 19, I. 15. 16, I. 16. 30, I. 21. 15, I. 28. 21, II. 17. 20. V. III. 45, XI. 9, XXI. 24, XXIII. 29. 30, 31, 33. Vi. 81. 7. Dog.

Its touch is supposed to defile not only places and articles, but also men. But, it is considered to be pure in a hunting excursion.

Its skin is to be worn by one expiating the sin of  $bhr\bar{u}na-haty\bar{a}$ .

The sight of śrāddhas by dogs is condemned. Food, meant for dogs, is to be given on ground and not in any utensil.

The prāyaścitta for killing a dog is the same as that for killing a cat, (See mārjāra, supra).

The passing of a dog between students, engaged in study, and its bark cause cessation of study.

Śvāpada: G. XXIII. 5.

It has been used to denote beasts in general. MB. gives the derivative meaning as beasts whose legs resemble those of dogs.

Śvāviţ (or śvāvit): G, XVII. 25. B. I. 12. 5. A. I. 17. 37. V. XIV. 39.

ulūka--MB. (Owl)

śvāvit kalpako yasya carmaņā tanu-trāņam kriyate—HG. śva-sadršah mrgah—Vna. (A beast like the dog).

varāha·višeṣaḥ—U. (A kind of boar).

It is one of the five-toed beasts whose flesh can be eaten.

Urabhra: Vi. 80. 4.

Uştra: G. XII. 20, XVII. 22, XXIII. 5. A. I. 17. 23, 29. B. I. 12, 11. V. XIV. 40.

The milk and flesh of this animal are prohibited as drink and food respectively.

Varāha: G. XXII. 26. B. I. 12. 6. Vi. 80. 8.

It is one of the two-hoofed beasts whose flesh can be eaten.

Vasta: G. I. 18. A. I. 3. 6. V. XI, 63, XXI. 23. Chāga—U.

Its skin is to be used as an upper garment by a Brahmacārin of the Vaisya caste (A, V.).

Vehat: V. XXI. 22.

The gift of this animal forms part of the expiatory rite consequent upon the killing of a cow.

Pāṇini (II. 1. 65) uses this word. The  $K\bar{a}sik\bar{a}$  explains it as  $garbha-p\bar{a}tin\bar{\imath}$ , i.e., a cow that miscarries.

Vit: Vi. 81. 8.

Vrka: B, III. 3. 6.

Vṛṣabha: G. XXII. 14.

Vyāghra: B. III. 3. 6.

#### b. Birds

Birds appear to have been broadly classified into (1) Vikira, Vişkira or Vivişkira (A. I. 17. 32; B. I. 12. 7; V. XIV. 48); (2) Pratuda: (A. I. 17. 33, G. XVII. 33) and (3) Kravyāda: (A. I. 17. 34),

Of these, 'Vişkira' denotes those birds which eat insects, corns, etc. after scratching (of scattering?) them with their legs. (Cf. U—pādābhyām vikīrya kīṭa-dhānyādi ye bhakṣayanti. B. (I. 12. 6) enumerates the following under this class: Tittiri, Kapota, Kapiñjala, Vārdhrāṇasa, Mayūra, Vāraṇa. 'Pratuda' is used to refer to those birds which eat things after pecking them with their beaks. (Cf. U—tunḍena pratudya ye bhakṣayanti). 'Kravyāda' is the designation of those which eat only flesh (Cf. U—kravyaṃ māṃsaṃ tadeva kevalaṃ ye'danti te gṛdhrādayaḥ). Other minor class-names are Rakta-pāda (those having red legs), Rakta-tuṇḍa (having red beaks), Jāla-pāda(web-footed). From A. (I. 17. 36), as explained by Haradatta, Lakṣmaṇa appears to have been a generic name for those birds which have white or red heads.

The principal birds, mentioned in the DS., are listed below: Baka: G. XVII. 32. V. XIV. 48.

It is one of the birds whose flesh cannot be eaten.

Balākā: G. XVII. 32. V. XIV. 48.

Being used in the same  $s\bar{u}tra$  in the same context with baka, it seems to have been a different bird.

Barhina: B. I. 19. 8. A. I. 25. 14.

The prāyaścitta for killing it is the same as that for killing a Śūdra. According to the Amara-koşa, it is synonymous with mayūra.

Bhāsa: B. I. 19. 8. A. 1. 17. 35, I. 25. 14. V. XIV. 48, XXIII. 30.

śyenākṛtiḥ pīna-tuṇḍaḥ—U. gṛdhra-viśeṣaḥ—Ibid.

It is one of the birds whose flesh is prohibited as food.

The prāyaścitta for killing it is the same as that for murdering a Śūdra.

Cakravāka: G. XVII. 26. B. I. 19. 8. A. I, 17. 35, I. 25. 14. V. XIV. 48.

# 'mithuna-carah'-U.

The sin for killing it is equivalent to that for killing a  $Bh\bar{a}sa$ . Its flesh cannot be eaten.

Caţaka: V. XIV. 48.

Its flesh cannot be eaten,

Dārvāghāta: V. XIV. 48.

It is probably the wood-pecker; its flesh cannot be eaten.

Grdhra: G. XVII. 27. V. XIV. 48, XXIII. 30.

Its flesh cannot be eaten.

Hamsa: G. XVII. 26. B. I. 19. 8. A. I. 17. 35, I. 25. 14. V. XIV. 48.

The prāyaścitta for killing it is the same as that for the murder of a Śūdra. Its flesh cannot be eaten.

Hārīta: V. XIV. 48.

Its flesh cannot be eaten.

Jālapāda: G. XVII. 33. V. XIV. 48.

Its flesh can be eaten, according to G. The word literally means 'web-footed'.

Kāka: G. XVII. 27, XXII. 21, B. I. 19, 8, III. 6, 7, V. XXIII. 30.

Its killing necessitates the *prāyaścitta* equal to that for killing a Sūdra. Its touch is supposed to defile articles. Its flesh cannot be eaten

Kalavińka: G. XVII. 26. V. XIV. 48.

grāma-caṭaka-MB, HG.

Its flesh is forbidden.

Kanka: G. XVII. 27. V. XIV. 48, XXIII. 30.

Its flesh is prohibited for the purpose of food.

Heron-MW.

Kapiñjala: B. I. 12, 7.

Its flesh can be eaten.

Heath-cock; francoline partridge—MW.

Kapota: B. 1. 12. 7. V. XIV. 48.

It can be eaten, according to B. But, V. prohibits pāṇḍu-kapota,

Khañjarīţa: V. XIV. 48.

Its flesh cannot be eaten. Same as Khañjana (wagtail).

Kokila: V. XIV. 48.

Its flesh is prohibited as food.

Kṛṣṇa-śakuni: G. XVII. 10. >

kāka-MB.

Its touch renders food impure.

Krakara: V. XIV. 48.

Its flesh is not edible.

Partridge (?)—MW.

Kruñca: A. I. 17. 36.

vṛnda-cara—U (Moving in flocks).

Snipe, Curlew-MW.

Certain types of this bird cannot be eaten.

Krauñca: V. XIV. 48. A. I. 17. 36.

The prohibition about Kruñca applies to this also.

mithuna-cara—U. (Moving in pairs)

A kind of curlew-MW.

Kukkuţa: G. XVII. 27. (with 'grāmya' prefixed), XXIII. 6 (ibid) A. I. 17. 32, I. 21. 15. B. l. 12. 3, I. 16

8, 12; I. 17. 14. V. XIV. 48 (with 'grāmya' prefixed), XXIII. 30. Vi. 81. 9 (with 'grāmya' prefixed).

Some texts prohibit this bird categorically, while others apply this prohibition only to *Kukkutas* of the village and not of the forest.

Kurara: V. XIV.

Its flesh is prohibited.

Osprey, eagle-MW.

Madgu: G. XVII. 32. V. XIV. 48.

jala-nimajjana-śīlaḥ--MB.

Diver-bird-MW.

Its flesh is prohibited.

Māndhāla: G. XVII. 32. V. XIV. 48.

vāggudaļ—MB.

Flying fox-MW.

Its flesh cannot be eaten.

Mayūra: B. I. 12, 7.

Its flesh can be eaten.

Naktamcara: G. XVII. 32 V. XIV. 48.

ulūkādayaḥ—MB.

Its flesh is prohibited.

Nicudāru: G. XVII. 33.

dārvāghātaḥ-MB. (Supra)

Its flesh cannot be eaten.

Pārāvata: V. XIV. 48, XXIII. 30.

It is included in the list of birds whose flesh cannot be eaten.

Plava: G. XVII. 26. A. I. 17. 33. V. XIV. 48.

śakatabilah—MB.

sakatabalākhyo baka-viśesah—U.

Its flesh is prohibited.

A kind of aquatic bird -MW.

Railātāka: V. XIV. 48.

Its flesh cannot be eaten.

Rakta-pāda: G. XVII. 27.

pārāvata-MB.

From HG. it appears to denote an aquatic bird having red legs.

Its flesh is forbidden.

Rakta-tunda: G. XVII. 27.

cakorādi-MB.

By this term HG. appears to mean aquatic birds having red beaks.

Its flesh is prohibited.

Sāranga: V. XIV. 48.

Its flesh is prohibited.

Name of various birds—peacock, Indian cuckoo, Rājahamsa, cataka, etc,—MW.

Sārikā: V. XIV. 48.

It is mentioned among birds whose flesh cannot be eaten.

Śuka: G. XVII. 32. V. XIV. 48. Ibid.

Suparna: A. I. 17. 35.

śyena--U.

Its flesh is prohibited.

Syena: G. XVII. 27. V. XIV. 48. B. III. 3. 6. Ibid.

Tittibha: G. XVII. 32. V. XIV. 48.

ţiţţibha-śabdā-nukaraṇa-śīlaḥ--MB.

Its flesh is prohibited.

Tittiri: B. I. 12. 7.

Its flesh can be eaten.

Ulūka: A. I. 10. 19. B. I. 19. 8. V. XXIII. 30.

The screech of this bird, when heard by students engaged in study, causes cessation of study.

The expiatory rite for killing this is the same as that for murdering a Sūdra.

Its flesh is prohibited.

Vāraņa: B. I. 12. 7.

Its flesh is prohibited.

It is a kind of bird. [Not to be confused with the same word meaning 'elephant'.]

Vārdhrānasa: B. I. 12. 7. A. II. 17. 3.

vārdhram carma tadākārā nāsikā yeşām te

vārdhrāņasāḥ-U.

The eating of its flesh is allowed.

Its flesh has been held by A. to be particularly gratifying to the Manes in a \$r\bar{a}ddha.

A kind of crane-MW.

(The word may also denote a rhinoceros and an old white he-goat—Vide MW.)

Vāyasa: B. I. 6. 4, I. 14. 15. A. I. 25. 14. V. XI. 9, XIV. 48.

Its touch is supposed to defile things. The prāyaścitta for killing it is the same as that for murdering a Śūdra. Its flesh is forbidden.

# c. Fish and other aquatic animals2

The various kinds of fish, mentioned in DS., may be roughly classified as Vikṛta-rūpa—(misshaped) and Avikṛta-rūpa (regular shaped). It is interesting to point out that, from certain passages of the DS. works, the word matsya appears to have been used to denote not only fish, but also other aquatic animals. (Cf. A. I. 17. 39, V. XIV. 41).

Brhacchiroromaśakari: B. I. 12. 8.

Bühler reads this, not with full confidence, as a compound of brhacchira and masakari. His suggestion of sama-sakari lacks plausibility (vide SBE, XIV, p. 185, f. n. 8). We

<sup>2</sup> For an attempt at the identification of the various kinds of fish and other aquatic animals, mentioned in DS., See S. L. Hora, JAS, Calcutta (vol. XIX, No. 1, p. 71 ff).

would suggest the components as brahacchiroroma and saphari; 'ka' for 'pha' is a common scribal error.

Ceta: V. XIV, 41. A. I. 17. 38.

It is included among the fish which cannot be eaten.

Cilicima: B. I. 12. 8.

This is allowed to be eaten.

Gavaya: V. XIV. 41.

(For a beast of the same name, see under a. above).

It is not allowed to be eaten.

Kacchapa: G. XVII, 25, B, I. 12. 5, A, I. 17. 37. V. XIV. 39.

It is allowed to be eaten.

Kulīra: V. XIV. 41.

It is mentioned among the fish which are prohibited.

Mrdura: A. I. 17, 39.

makara-U.

It cannot be eaten.

Nakra: V. XIV. 41,

It is prohibited.

Rājīva: B. I. 12. 8.

This fish can be eaten.

Rohita: B. I. 12. 8.

Ibid.

\$aphari: G. XVII. 3.

Sarpa-śīrşa: V. XIV. 42. (Sarpa-śīrsī): A. I. 17. 39.

A fish having the head like that of a serpent. It cannot be eaten.

Sahasra-damstra: B. I. 12. 8.

This kind of fish can be eaten.

Satabali: A. II. 17. 2.

bahu-śalyako rohitākhyaḥ-U.

This fish, if given to a Brāhmaṇa, is supposed to be particularly gratifying to the Manes in a śrāddha.

Śiśumāra: V, XIV. 41.

The Gangetic porpoise or dolphin-MW.

Its flesh is not allowed to be eaten.

Varmī: B. I. 12. 8.

This fish is allowed to be eaten.

Note:—As a general rule, those kinds of fish, which are misshaped (vikṛta-rūpa), are prohibited. An example is furnished by A. (I. 17. 39) which mentions manuṣya-śiras, explained by U. as jalamanuṣya.

#### CHAPTER VII

# ANCIENT INDIAN GEOGRAPHY AS REVEALED IN DHARMA-SÜTRAS

The DS. contain some geographical material about ancient India. We propose to collect here the geographical names mentioned in them. All the DS., available in print, do not appear to have been utilised in such standard works as De's Geographical Dictionary of Ancient and Mediæval India, Cunningham's Ancient Geography and Law's Historical Geography, and this explains the need for the present collection.

In this collection, we have set forth such information about the geographical names as can be gathered from the texts and the commentaries thereon.

The geographical names are arranged below in the English Alphabetical order under the following classes: A. Rivers. B. Mountains and Hills. C. Places in general.

#### A. RIVERS

Candrabhāgā: Vi. 85, 48.

Its bank is regarded as very sacred for purposes of śrāddha, japa, homa and tapas.

Gangā: B. I. 2, II; V. I. 12; Vi. 20. 23, 85 10.

According to some, the region between the Gangā and the Yamunā is called Āryāvarta (B., V.) [Also see Yamunā.] Its bank is very sacred for purposes of śrāddha, japa, homa and tapas.

According to Vi. (85. 28), the place where the Gangā falls into the ocean (Gangāsāgara-samgama) is very sacred.

Godāvarī: Vi. 85. 42

Its bank is sacred for śrāddha, homa, japa and tapas.

Gomatī: Vi. 85, 43, Do. Īrāvatī: Vi. 85, 49, Do.

Jyotişā: Vi. 85. 33, See Sona, infra. Do.

Kumāra-dhārā: Vi. 85. 25.

kāśmīra-deśa-krauñca-parvate kumāraśakti-prahārena jala-dhārā nireatāsti

sā kumāra-dhārā-Vai.

samudra işupāta kşetre vā

Mahā-gangā: Vi. 85. 23

Its bank is regarded as sacred for śrāddha, japa, homa and tapas.

Nadantikā (or, Nadintikā): Vi. 85. 19. Do.

Narmadā: Vi. 85. 8, Do.

Phalgu: Vi. 85. 22. 'gayāstha'—Vai.

Its bank is sacred for śrāddha, japa, homa and tapas.

Sarayū: Vi. 85. 32,

Its bank is regarded as sacred for śrāddha, japa, homa and tapas.

Sarasvatī: Vi. 85. 27. Do.

**Satadru:** Vi. 85. 47. Do.

Sindhu: Vi. 85, 50

Its bank is sacred for śrāddha, japa, homa and tapas.

[For a place of the same name, see below.]

Sona: Vi, 85. 33

According to Vai, the confluence of the Sona and the Jyotişā (supra) lies in the midst of the Vindhyas.

Its bank is sacred for śrāddha, japa, homa and tapas.

Vetravatī: Vi. 85, 44

Its bank is sacred for śrāddha, japa, homa and tapas.

Vipāśā: Vi. 85. 45. Do Vitastā: Vi. 85. 46. Do.

Yamunā: B. I. 2, 11; V. I. 12; Vi. 85. 9. See Gangā.

#### B. MOUNTAINS AND HILLS

Adarsa: V. I. 8. See Adarsana under 'Places in general' (Infra).

Amara-kantaka: Vi. 85. 6.

It is sacred for the performance of śrāddha, japa, homa and tapas.

Himavat: B. I. 2. 10; V. 1. 8

It constitutes the northern boundary of Aryavarta, according to B. and V.

Kālaka-vana: B. I. 2. 10. V. I. 8.

It constitutes the eastern boundary of Āryāvarta.

Mahālaya: Vi. 85. 18.

It is sacred for śrāddha, japa, homa and tapas.

Pāriyātra: B, I. 2. 10; V, 1, 8.

(1) A mountain-range (Bühler), (2) Western Vindhya range (MW.), (For the variant 'pāripātra', see Bühler, SBE., XIV. p. 147, f. n. 9).

It is the southern boundary of Aryavarta.

Śrī-parvata: Vi. LXXXV. 34.

dakşina desasthah śrī-śailo mallikārjuna-sthānam—Vai.

A mountain in the Deccan, the place of Mallikarjuna (a symbol of Siva).

Varāha: Vi, 85.7.

varāhākāre parvata-višese—Vai. On it śrāddha, japa, homa and tapas are commended.

Vindhya: V. I. 9.

The southern limit of Aryavarta.

#### C. PLACES IN GENERAL

Adarsana: B. I. 2. 10.

The region where the river Sarasvati disappeared. Adarśa is found as an alternative reading. It has been taken by Kaiyaṭa (in his commentary on the Maḥābhāṣya on Pāṇini, II. 4.10) as the name of a mountain.

Agastyāśrama: Vi. 85. 29.

puşkara-samīpe sarasvatī-tīre

......daksiņa-deśe svāmisthāne vā-Vai.

It is a sacred place for śrāddha, japa, homa and tapas.

Anga: B, I, 2, 14

People of this place are of mixed castes.

Āryāvarta<sup>1</sup>: B. I. 2. 10-13, V. I. 8-15. Vi. 84. 4.

The extent of  $\bar{A}ry\bar{a}varta$ , according to B., is as follows:

Bounded on the north by the Himavat, on the east by the  $K\bar{a}laka\text{-}vana^2$ , on the south by the  $P\bar{a}riy\bar{a}tra$  (or  $P\bar{a}rip\bar{a}tra$ ) and on the west by  $Adar\acute{s}ana$  (=the place where the river Sarasvatī dried up and disappeared.) That the exact extent of  $\bar{A}ry\bar{a}varta$  was a matter of controversy, even at the time of the composition of B., is clearly indicated by B's reference to the views of others according to which this tract of land lies between the Gangā and the Yamunā. The Bhāllavins, referred to by B., describe  $\bar{A}ry\bar{a}varta$  as follows:

paścāt sindhur visaraņī sūryasyodayanam puraḥ/ yāvat kṛṣṇo' bhidhāvati tāvaddhi brahavarcasam//

We may, however, negatively form an idea of the extent of  $\bar{A}ry\bar{a}varta$ , as conceived by B., by excluding those regions which have been declared unholy and a visit to which is said to render a man liable to expiation. The unholy places are as follows:

Anga, Āraṭṭa, Avanti, Dakṣiṇāpatha, Kalinga, Kāraskara, Magadha, Prānūna, Puṇḍra, Sauvīra, Sindhu, Surāṣṭra, Upāvṛt and Vanga. (B. I. 2. 14-16)

It is not, however, absolutely clear whether or not these prohibited places were also included in  $\bar{A}ry\bar{a}varta$  by B. V's conception of  $\bar{A}ry\bar{a}varta$  is the same as that of B. with the difference that the former reads  $\bar{A}dar\dot{s}a$  for  $Adar\dot{s}ana$  read by the latter. The other views, given by V., are the same as those referred to by B. According to Vi.,  $\bar{A}ry\bar{a}varta$  is the

- 1 For a discussion on Āryāvarta, as conceived by authors of DS., see Cunningham's Ancient Geography, p. XI-XIII. This work, however, does not take the Viṣṇu-smṛti into account.
- 2 Probably name of a mountain, as suggested by Patañjali on Pāṇini, II.4. 10. Some would identify it with Prayāga (Vide Cunningham, op. cit., p. Xli. f. n.). Others would take it as the ancient name of the Rajmahal hills in Bihar (Vide Geographical Dictionary, p. 84).
- 3 According to Bühler, the name of a mountain identified by Monier Williams (Skt-Eng. Dictionary) as the western Vindhya range.

tract of land beyond the regions known as *Mleccha-deśa*. *Mleccha-deśa* is the name given by Vi. to those places where the caste-system does not prevail (Vi. 84. 4).

Āraţţa: B. I. 2. 15.

Entrance into this place is said to render one liable to expiation.

Ausaja: Vi. 85, 52.

śūrpākāram dakṣiṇa-deśastham tīrtham—Vai. A place sacred for śrāddha, japa, homa and tapas.

Avanti: B. I. 2. 14

People of this place are said to be saṃkīrṇayonayaḥ (of mixed castes).

Bhṛgu-tunga: Vi. 85. 16.

amara-kaṇṭaka-samīpastho vindhyapādaḥ—Vai. Sacred for śrāddha, japa, homa and tapas.

Binduka: Vi. 85, 12.

dakşina-desastha-tīrtha-viseşah—Vai. Sacred for śrāddha, japa, homa and tapas.

Dakşināpatha: B. I. 2. 14.

People of this place are branded as saṃkīrṇa-yonayaḥ (i e., of mixed castes).

Gangādvāra: Vi. 85. 28.

Sacred for srāddha, japa, homa and tapas.

Gayā: Vi. 85. 4, 66. Do.

Kalinga: B. I. 2. 15, 16.

Entrance into this region is said to render a man liable to expiation.

Kālodaka: Vi. 85. 35.

yāmunas-tīrtha-viśesah-Vai.

Sacred for śrāddha, japa, homa and tapas.

Kanakhala: Vi. 85. 14.

uttara-parvatastham tryambakastham vā—Vai. Sacred for śrāddha, japa, homa and tapas.

Kanvāśrama: Vi. 85. 30.

mālinī-tīre—Vai.

Sacred for śrāddha, japa, homa and tapas.

Kāraskara: B. 1. 2. 15.

Entrance into this tract of land is said to render one liable to prāyaścitta.

Kauśikī: Vi. 85. 31.

Sacred for śrāddha, japa, homa and tapas.

Kedāra: Vi. 85. 17.

uttara-parvatasthah-Vai.

Sacred for śraddha, homa, japa and tapas.

Kubjāmra: Vi. 85. 15.

utkala-deśastham kşetram gangā dvārastham

vā—Vai.

Sacred for śrāddha, japa, homa and tapas.

Kuśāvarta: Vi. 85. 11.

tryambaka-giristho godāvarī-prabhavaḥ—Vai. Sacred for śrāddha, japa, homa and tapas.

Magadha: B. I. 2, 14.

People of this place are said to be sankīrṇayonayah (i.e., of mixed castes).

Matanga-vāpī: Vi. 85, 38.

gayā-dakşiņa-bhāgasthā-Vai.

Sacred for śrāddha, japa, homa and tapas.

Mleccha-visaya: Vi. 84, 1, 2, 4.

śrāddha in, even a visit to, this region is condemned. Vi. defines Mleccha-deśa as the land where the caste-system does

not prevail.

Naimişāraņya: Vi. 85, 28.

Sacred for śrāddha, japa, homa and tapas.

Nīla-parvata: Vi. 85. I3.

It is sacred for purposes of śrāddha, japa,

homa and tapas.

Pañca-nada: Xi. 85. 51.

kṛṣṇa-veṇā-tuṅgabhadrā-koṇānām pañcānām

nadīnām samāhāra-deśa-Vai.

Sacred for śrāddha, japa, homa and tapas.

Prabhāsa: Vi. 85. 26.

dvārakā-samīpe. Vai.

Sucred for śrāddha, japa, homa and tapas.

Prayāga: B. 85. 28.

Sacred for śrāddha, japa, homa and tapus.

Prānūna: B. I. 2. 15.

A visit to this tract of land renders one liable to expiation.

Puṇḍra: B. I. 2. 15.

A visit to this place renders one liable to expiation.

Puşkara: Vi. 85.1.

Sacred for śrāddha, japa, homa and tapas.

Saptārşa: Vi. 85. 39

A place of pilgrimage, according to Vai. Sacred for śrāddha, japa, homa and tapas,

Śākambharī: Vi. 85. 21. Do

Sauvīra: B. I. 2. 14, 15.

People of this place are like those of Surāstra. Besides, entrance to this region is said to render one liable to prāyaścitta.

Sindhu: B. I. 2. 14. V. I. 15. Vi. 85. 50.

People of this region are branded as saṃkīrṇayonayaḥ. It is rather curious that Vi. mentions it as a river.

Sugandhā: Vi. 85, 20

saugandhikā-nadī-samīpasthā--Vai. Sacred for śrāddha, japa, homa and tapas.

Surăștra: B. I. 2. 14

People of this region are said to be sankīrņayonayah. Trihalika-grāma": Vi. 85. 24.

śāla-grāmaḥ taṇḍulikāśrama

iti vā pāthah—Vai.

Regarded as sacred for śrāddha, japa, homa and tapas.

Upāvṛt: B. I. 2. 14

People of this place are characterised as sankīrņayonayah.

Uttara-mānasa: Vi. 85. 36.

kedārottara-parvatastham—Vai.

Sacred for śrāddha, japa, homa and tapas.

Vadavā: Vi. 85. 37.

tīrtha-viśeso daksina-deśasthah-Vai.

The identification of this place, given in the

Geographical Dictionary, appears to be different.

Sacred for śrāddha, japa, homa and tapas.

Vanga: B. I. 2. 15, 16.

Sojourn to this place is said to render one liable to expiation.

Vārāņasī: Vi. 85. 28.

Sacred for śrāddha, japa. homa and tapas.

# CHAPTER VIII DHARMASÜTRA-UDDHĀRA

The Smṛti-nibandhas of the different schools of India, and the commentaries on some of the major Dharma-sūtras as well as on the versified Dharma-sāstras of Manu and Yājñavalkya, abound in passages quoted from different writers on a variety of topics. Of these passages, some are verses while others are written in prose. Among the prose passages, some are lengthy while others are written in the typically terse sūtra style.

The passages resembling those of DS. are attributed to authors who are otherwise unknown or whose works are in MSS. In order to make an estimate of the nature and extent of this vast, but forgotten, literature and also to rescue part of it from oblivion we have to compile and examine the passages cited in the different works. The fact that some of these passages occur in certain works, which still exist in MSS., does not minimise the importance, or do away with the necessity, of such a compilation. The passages, if compiled, will provide the future editor of the works, from which they are quoted, with dependable material for constituting the texts concerned.

It is intended, in the following pages, to collect the prose passages alone; because, there is no evidence to prove whether the verses were taken from the DS. or from versified Dharma-śāstras. The passages, that are extremely lengthy, have been written in part the omitted portion being indicated by dots.

Vast in extent as the Smrti-nibandha literature is, many of the Nibandhas still lie buried in MSS. For our present purpose, we have examined the following works. For the sake of convenience, we have classified these works into A. Original works. B. Commentaries.

# A. Original Works

BS-Brāhmana-sarvasva of Halāvudha, ed. Tejas'candra, Calcutta, 1331 B.S. CC-Caturvarga-cintāmani, Bibliotheca Indica ed., Calcutta. DB-Dāya-bhāga of Jīmūtavāhana, ed. J. Vidyāsāgara, Calcutta, 1893. DV--Durgotsava-viveka of Śūlapāni, Skt, Sāhitya Parişat, Calcutta. DK-Dāna-kriyā-kaumudī of Govindānanda, Bibliotheca Indica, Calcutta, 1903. Durgā-pūjā-tattva, Skt. Sāhitya Parişat, Calcutta. GR-Grhastha-ratnākara of Candeśvara, Bibliotheca Indica, Calcutta, 1928. HL-Hāra-latā of Aniruddha, Bibliotheca Indica, Calcutta, 1909. KK-Krtya-kalpataru, GOS ed., Baroda, 1941-45, 1948, vols, I, II, V, VII, XI, XIV, KV-Kālaviveka of Jīmūtavāhana, Bibliotheca Indica, Calcutta, 1905. KR-Krtya-ratnākara of Candesvara, Bibliotheca Calcutta, 1925. PP-Prāyaścitta-prakarana of Bhavadeva Bhatta, ed. Girish Vedāntatīrtha, Rajshahi, 1927. PV— Prāvaścitta-viveka of Śūlapāni, ed. J. Vidvāsāgara, Calcutta. 1893. S-Sarasvatī-vilāsa of Pratāparudradeva, Vyavahārakānda, ed. Shamasastri, Mysore, 1927. SC—Smrti-candrikā of Devannabhatta. SCS-Do-Śrāddha-kānda, Mysore, 1918. SCA-Do-Asauca-kānda, ed. R. Shamasatri, Mysore, 1921, SCSK-Do-Samskāra-kānda, ed. L. Śrīnivāsācārya, Mysore, 1914. SCAH-Do-Āhnika-kānda. ed. Ibid. Mysore, 1914. SCV-Do-Vyavahāra-kānda, Pt. I, ed. Ibid, Mysore, 1914. Pt. II. Mysore, 1916. SV—Sambandha-viveka of Śūlapāni, ed. J. B. Choudhuri, Calcutta, 1942. SK-Śrāddha-kriyā-kaumudī of Govindananda, Bibliotheca Indica, Calcutta, 1904. SK1-Suddhi-kaumudī of Do, Do, Calcutta, 1905. ST-Smrti-tattva of Raghunandana, ed. J. Vidyāsāgara, Vol. I, Calcutta, 1895. ST<sup>1</sup>—Do, Vol. II. TC—Tīrtha-cintāmani of Vācaspati Miśra. Bibliotheca, Indica, Calcutta, 1912. TV--Tithi-viveka of Sūlapāni, ed. S. C. Banerji, Poona Orientalist, VI, pp. 230-235. VII. pp. 85-93. VM - Vyayahāra mātrkā of Jīmūtavāhana, ed. Asutosh Mookerji. VR-Vivāda-ratnākara of Candeśvara, Bibliotheca Indica, Calcutta, 1931. VV—Vrata-kāla-viveka of Śūlapāni, ed. S. C. Banerji, IHQ., 1941. (pp. 1-27).

## B. Commentaries

The commentary literature is extensive. It has not been possible to examine the contents of each and every work. For our present purpose, we have consulted the following commentaries:

Ap-Aparārka of Aparāditya (Comm. on the Yājñavalkya-smrti, Anandāśrama ed. Poona, 1903, Pts. I, II. Dip—Dīpa-kalikā of Śūlapāni (Comm. on the Yāiñavalkya-smrti), ed. J. R. Gharpure, Bombay, HG-Haradata's Mitaksarā. Comm. on the Gautamadharmasūtra. Ānandāsrama ed. Poona. 1931. Mit— Mitākşarā of Vijnāneśvara, Comm. on the Yājnavalkya-smṛti, Nirnayasagara Press, Bombay, 1926. MM—Manvartha-muktāvalī. Kullūka's Comm. on the Manu-smrti, Nitnaya-sāgara Press ed., Bombay, 1933. U—Ujjvalā of Haradatta, Comm. on the  $\bar{A}$  pastamba-dharmas  $\bar{u}$  tra, ed. A. C.  $\dot{s}$  astr $\bar{i}$  and A. R. Sastri, Benares, 1932. Vna-Vivarana of Govindasvamin. Comm. on the Baudhāyana-dharmasūtra, ed. A.C. Śāstrī, 1934.

From the various Smrti-nibandhas we find that the number of authors, to whom  $S\bar{u}tras$  are ascribed, is very large. For the present purpose, however, we take into account only the following authors as being most commonly cited.<sup>1</sup>

Auhors: 1. Atri, 2. Bharadvāja, 3. Bhāradvāja, 4. Cyavana, 5. Devala, 6. Hārīta, 7. Jamadagni, 8. Jātukarņa (or, Jātūkarņa), 9. Jātukarņi, 10. Jātukarņya, 11. Jāvāla, 12. Jāvāli, 13. Kasyapa, 14. Kāsyapa, 15. Kātyāyana, 2 16. Logākşi, 17. Laugākşi, 18. Paiţhīnasi, 19. Pracetas, 20.

<sup>1</sup> P. V. Kane has collected, though not exhaustively, many passages ascribed to Sankha-likhita (vide ABORI, vols. VII-VIII). Hence, these two authors, both individually and jointly, are excluded here. Also excluded is Brhaspati many of whose sūtras have been collected, edited and arranged under various topics under the title 'Brhaspatismṛti' by K. V. Rangasvāmi Aiyangar, GOS, Vol. LXXXV, Baroda, 1941.

<sup>2</sup> In his Kātyāyana-smṛti-sāroddhāra, Kane has collected the verses of Kātyāyana from various sources. We have, therefore, compiled here the prose passages only.

Sātātapa, 21. Satyavrata, 22. Satyāṣāḍha, 23. Sumantū,<sup>8</sup> 24. Uśanas,

First of all, we propose to collect the information available hitherto, about each of these authors, and then to compile the passages ascribed to each in the different works.

1. Atri<sup>4</sup>—Nothing is known about his personal history and date. The lowest limit of his date appears to be fixed by a reference to him in the *Manu-smṛti* (III. 16). That he was a very ancient writer is also proved by the inclusion of his name in the list of writers on Dharma-śāstra given in the Yājñavalkya-smṛti (1. 1. 4).

In the Dharmaśāstra-saṃgraha of Jīvānanda, there is an Atri-saṃhitā besides a Laghu-atri and a Vṛddhātreya-smṛti. There is an Atri-smṛti, entirely in verse, in the Smṛtīnāṃ Samuccaya. The same work appears to be contained in the Ūnaviṃśati-saṃhitā (Vaṅgavāsī ed.).

The following MSS. of Atri-smrti or-samhitā are available till now: Deccan College Collection—MS. Nos. 185-187 of G 1881-82. India Office Catalogue—Nos. 1305, 1306, 1308.

In view of the fact that the work exists exclusively in prose, as well as in mixed prose and verse, it is difficult to ascertain whether or not there were two Atris, one writing the Dharma-sastra and the other the Dharma-sutra. The problem is further complicated by the occurrence of some identical verses in the two works.

- 2. Bharadvāja<sup>4</sup>—No work of this writer is available. Verses and prose passages are ascribed to him in different works.
- 3. Bhāradvāja—It is difficult to say whether or not he is identical with the preceding one.
- 4. Cyavana<sup>5</sup>—No work of this author is as yet available. To him are ascribed both verses and prose passages in Smrti digests and commentaries.

<sup>3</sup> See HDH, I, pp. 107 ff.

<sup>4</sup> Ibid, pp. 126 ff.

<sup>5</sup> See HDH, I, p. 119.

- 5. Devala -No work of Devala has been recovered as yet. Both verses and prose passages are ascribed to him in different works.
- 6. Hārīta'—An MS. of Hārīta's work was discovered at Nasik. It is in mixed prose and verse.

In the *Dharmaśāstra-saṃgraha* of Jīvānanda, there are a *Laghu-hārīta-smṛti* and a *Vṛddha-hārīta-smṛti*. In the *Smṛtīnāṃ Samuccaya* there is a *Vṛddha-hārīta-smṛti* whose form is different from that of the same work contained in Jīvānanda's compilation, The *Laghu-hārīta-smṛti* of the *Smṛtīnāṃ Samuccaya* is different from the work of the same name in Jīvānanda's collection.

- 7. Jamadagni-No work of this author is known to exist.
- 8-9. Jātukarņa<sup>8</sup>—Probably the same as Jātūkarņa and Jātukarņi.
- 10. Jātukarnya—Both verses and prose passages are ascribed to him in later works.
- 11-12. Jāvāla, Jāvāli. (Perhaps both are identical)—No work of this writer is as yet known to exist.
- 13-14. Kasyapa, Kāsyapa. (Perhaps both are identical)—Nothing is known about him excepting quotations ascribed to him in later works.
- 15. Kātyāyana<sup>10</sup>—Quotations of verses from Kātyāyana are innumerable in later works. Kane is not accurate when he asserts that "all known quotations of Kātyāyana are in verse." Nor is he right in drawing the following inference from Medhātithi's reference to a sūtra work of Kātyāyana:

"We must either suppose that he is referring to some other work of Kātyāyana than the one in verse...or that

- 6 Ibid, p. 1201. For some additional information about this author, see B. Bhattacharji in JAS, Letters, XVIII, No. 2, pp. 85-89.
  - 7 Ibid, pp. 70-75, 244-246.
  - 8 Kane, op. cit., pp. 119-120
  - 9 See HDH, I, pp. 117-119. Ed. S. C. Banerji, ABORI, 1958.
  - 10 Ibid, p. p. 213-221.
  - 11 Ibid, p. 218.

Kātyāyana's work on Vyavahāra also contains some prose passages."12

Our collection of prose passages, attributed to Kātyāyana by different writers, proves conclusively that neither of the inferences of Kane is tenable.

Kane assigns Kātyāyana to the period between the 4th and the 6th century A.D.

Bṛhat-kātyāyana, Vṛddha-kātyāyana, Upa-kātyāyana and Śloka-kātyāyana are quoted in different works. A Karma-pradīpa is also ascribed to Kātyāyana.

- 16-17. Laugākṣi¹³, Logākṣi. (Perhaps two names are of the same author)—Both verses and prose passages of this author are quoted in later works. No work of this writer is as yet known to exist.
- 18-19. Paithinasi<sup>14</sup>—Verses and prose passages of this author have been frequently quoted in different works. We do not as yet know of any work of this author.
- 19. Pracetas<sup>15</sup>—Prose passages and verses of this writer are quoted in many a later work. No work of this author is as yet known. A *Vrddha-pracetas* and a *Brhat-pracetas* are also quoted at many places.

Kane is not absolutely accurate in holding that "a few prose quotations from Pracetas are noted in the *Smṛticandrikā* and by Haradatta (on Gautama XXIII. 1);" because, besides these, many other works quote prose passages from Pracetas, as has been shown in our compilation that follows.

- 20. Śātātapa. 16 Copious quotations of verses and prose passages from Śātātapa are found in later treatises. The great bulk of verses, ascribed to Śātātapa, raises the assumption that, perhaps, the *Sūtra* work of this author was different from the versified work ascribed to him; but there is no con-
  - 12 Kane, HDH, I, p. 218.
  - 13 Ibid'; pp. 235f.
  - 14 Ibid, pp. 121f.
  - 15 Ibid, HDH, I, p. 229.
  - 16 Ibid, pp. 128-129

miusive evidence about this. A Brhat-satatapa and a Vrddhamatatapa are mentioned in several works.

- No. 1361 of I. O. Calalogue, No. 1362 of 1. O. Catalogue (Sātātapa-smṛti), Mitra's Notices (11. p. 4) (Karma-vipāka), No. 205 of A 1882-83 of the Deccan College Collection (Vṛddha-śātātapa-smṛti). No. 136 O of I. O. Catalogue (Ibid).
  - 21. Satyavrata. No work of this author is known to exist.
- 22. Satyāṣāḍha. Kane does not mention him; but Satyaṣāḍha seems to have been an authoritative writer on Dharma-autra.
- 23. Sumantu.<sup>17</sup> Numerous verses and prose passages of Sumantu are quoted in later works. Whether the prose work of Sumantu was different from his versified treatise, as Kane supposes, it is difficult to say, especially in view of the fact that the extant Dharma-sūtras, at least a majority of them, are replete with verses. No work of Sumantu is known to exist. According to Vijnāneśvara (under YS, III. 1 6—NSP. ed.), Sumanta is quoted in the Bhavişyat-purāṇa. If this Purāṇa be the same as that mentioned in A. (II. 24. 6), then Sumanta must have been earlier than Āpastamba.
- 24. Usanas. 18 Kane has shown, on good grounds, that there was a sūtra work of Usanas on politics which has not yet been discovered. He also states that the following MSS. of a prose work of Usanas with a few verses, are preserved in the Deccan College Collection:
  - (1) No. 644 of Visrambag (i),
    - (2) No. 191 of A 1881—82.

In the Dharmaśāstra-samgraha and Smrtinām Samuccaya there is an Ausanasa-dharmasāstra which is in verse. The fact that one work in prose and the other in verse are attributed to the same Usanas, gives rise to the assumption that these works were probably composed by authors of a school

<sup>17</sup> See HDH, I, pp. 129-131.

<sup>18</sup> Ed. S. C. Banerji, ABORI, Vol. XXXIX.

taking its name from Usanas rather than that the same author composed these two works which, by reason of their very style, if not for anything else, should be supposed to have originated at widely separated periods.

## RECONSTRUCTION OF DHARMA-SŪTRAS

(Sutras under each author have been arranged in the Sanskrit Alphabetical Order)

## ATRI

| Sütra                                                                                                              | Work in which quoted | Page |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| aśānta-manasaḥ śānta-<br>manaso vā gāyatryā-<br>nụs'odhanāt śuddhiḥ/                                               | BS.                  | 76   |
| udutyam jātavedasamiti<br>saptakṛtva ādityopasthā-<br>panādiha kṛtaisca pāpaiḥ<br>pramucyate/                      |                      | 59   |
| naţa-nartaka-gāndharva<br>gāyana-gāndhika<br>bhuktvā pratigṛḥya ca st<br>gamane rahasye rahasya<br>prakāśam caret/ | rī-                  | 1123 |
| rajanī-pādam dhyānamev<br>samācaret/tat-pūrvam<br>abhakaṣyabrahma-hat                                              | /a<br>savituḥ/,      | 1221 |
| ВН                                                                                                                 | ARADVĀJA             |      |
| pakṣādyā yaṣṭavyā bhava                                                                                            | anti CC, III. 2      | 317  |
| prāņāyāmas caturvimsat<br>rātrādupavāsasca trimsa<br>doşa-gurutvam                                                 | <b>d</b>             | 1155 |
| mudgādḥakī-māşa-varjas<br>dvidalāni dadyāt/                                                                        | ņ<br>Scs.            | 211  |

## **CYAVANA**

Sütra Work in which quoted Page amāvāsyā-samkrānti-vyatīpātavişuvāyana şadasītimukhavişuvādi vaidhrti-grahanāntam sa eva punya-kālah/ CC. III. 2 678 ātma-ghātakasya sparšanavahana-dahane tapta-krechram caret/vimśatigāvo daksiņā brāhmaņesu/ 1190 Ap. āsetu-daršanāt pūto bhavatyaśvamedhā-vabhṛtha-snānāt pūto bhavatyubhayasirasam vā pradāya brāhmaņebhyah pūto bhavati/ grāmya-paśu-vadhe prājāpatyam caret hiranyam dakşinā mrgavadhe prājāpatyārdham tiladronam ca dadyāt/ Pv. 223

cāṇḍāla-saṅkareşu bhavana-dahanaṃ vapanaṃ sarva-bhāṇḍa-bhedanaṃ dāravāṇāṃ takṣaṇaṃ
śaṅkha-śukti-suvarṇa-rajatacelānāmadbhiḥ prakṣālanaṃ kāṃsyatāmrāṇāmākare śuddhiḥ sauvīra-payodadhi-takrāṇāṃ parityāgaḥ śeṣarasa-yavasa-dravyarakṣaṇaṃ gomūtra-yāvakā-hāro māṣaṃ kṣipet/
bāla-vṛddha-strīṇāmarddhaṃ
prāyaścittam/

| Sūtra                                          | Work in wh                              | ich quoted | Page |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------|
| (caṇḍāla for cāṇḍāla; s                        | arva-                                   |            | •    |
| mṛdbhāṇḍa-bhedanam                             |                                         |            |      |
| for vapanambheda                               |                                         |            |      |
| vaidalānām for celānān                         | •                                       |            | 1100 |
| for prakşālanam; rasav                         | at for rasa).                           | Ap.        | 1199 |
| dadhi-madhū-cchişţa-s                          | arpih-                                  |            |      |
| pakvānna-tila-taila-tak                        |                                         |            |      |
| rasa-visa-sastra-tailā-si                      |                                         |            | •    |
| kauşeya-vāso-lākşā-kşā                         | ira-lavaņa-                             |            |      |
| vikraye prājāpatyam c                          | aret/                                   | Pv.        | 425  |
|                                                | <u>-</u>                                |            |      |
| majapatyadvayam go-                            |                                         |            | Çi.  |
| prayaścittam rodhana-                          |                                         |            |      |
| yoktra-vadhe-pāda-vṛd<br>rodhane vikartanam, b | •                                       | •          |      |
| roma-vapanam vadhe                             |                                         | •          |      |
| vapanam/                                       | sasıkıraıjı                             | A n        | 1103 |
| <b>чаранаш</b> / <sub>і</sub>                  | :                                       | Ap.        | 1103 |
| • • • • • • • • •                              |                                         | · . · )    | 1,   |
| bāla-vṛddha-strīṇāmar                          | •                                       |            |      |
| prāyaścittam ā sodaśā                          |                                         |            |      |
| bālāḥ/saptatyūrddhan                           | <b>p</b>                                | ъ.         | 405  |
| sthavirāḥ/                                     |                                         | Dip.       | 105  |
| Do                                             | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | Pv.        | 28   |
| •                                              |                                         |            |      |
| brahma-hatyā surā-pā                           | nam                                     |            |      |
| gurutalpa-gamanam b                            | •                                       |            |      |
| suvarņa-haraņam dvij                           |                                         |            |      |
| mahāpātakāni                                   |                                         | *          |      |
| tat-samparkāt pañcam                           | am mahā-                                |            |      |
| pātakam/                                       |                                         | Pv•        | 39   |
| •                                              |                                         |            |      |

| Sūtra                                                                                                                   | Work in which quoted | Page      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| śvānam śvapākam preta-<br>deva-dravyo-pajīvinam (                                                                       |                      |           |
| yājakam soma-vikrayiņa                                                                                                  | ım                   |           |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                 | •••••                |           |
| ghṛtaṃ prāśya punaḥ sn                                                                                                  |                      |           |
| trirācāmet/,                                                                                                            | Mit.                 | 322-323   |
| Do                                                                                                                      |                      |           |
| (yūpa for pūya; gāyatrya                                                                                                |                      |           |
| śatam for gāyatrī                                                                                                       | <br>Ар,              | 922       |
| satum).                                                                                                                 | Ap.                  | , , ,     |
| DE                                                                                                                      | EVALA                |           |
| akāmāpannam madhu                                                                                                       | •                    |           |
| vājasaneye na dūşyanti/                                                                                                 | Pv.                  | 308       |
| agamyā-gamanamapacā: para-bhāryā varņottamā sva-duhitā sagotrā cāņḍ patitā pravrajitā tiryag yonayaścāgamyāḥ/           |                      | 586       |
| " (with slight variation                                                                                                | ons) KK, II          | 412       |
| aṇimā mahimā laghimāśāntimadhigacchatī vyāptih/                                                                         | prāptiḥ              | , 216-217 |
| anutvāccāpalyā-llāghavi<br>vā yoga-bhrastasya ma<br>pratyānīyārthe yojanaņ                                              |                      | V 173     |
| atah paramaşţācatvārim<br>vārşikīm vedacaryāmad<br>tişthet asaktasced vārşik<br>caturvimsati-vārşikīm d<br>vārşikīm vā/ | hi•<br>cīm           | 266       |
|                                                                                                                         |                      |           |

| Sūtra                                                                                               | Work in wl                   | nich quoted     | Page    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|
| atha sarasvatī-gangā-ya<br>vipāśā-vitastā-kauśikī-<br>pramucyate svastimām<br>(This passage follows | sarva-pāpaiḥ<br>śca bhavati/ | adā<br>KK. VIII | 249-250 |
| atha vai vaiśvadevādyā<br>brāhmaņān svasti vāca                                                     |                              | SK.             | 56      |
| atha mūla-prakṛtir avy<br>mahānahaṃkāraḥ paño<br>prakṛti-vikṛtayaḥ<br>kramaḥ/                       | ca tanmātran                 | niti<br>KK. XIV | 100-101 |
| athātaḥ pāda-doṣān-ma<br>vāk-śarīrajān vyākhyās<br>tatra moha-rāgaci                                | syāmaḥ/                      |                 |         |
| dvādaśa mānasāḥ/                                                                                    |                              | Ap.             | 222     |
| **                                                                                                  |                              | KK. II          | 387     |
| 39                                                                                                  |                              | KK. XIV         | 84      |
| athāto dāna-vidhim vy<br>(Then follow many ver                                                      |                              | p/<br>KK. VV    | 5       |
| anṛtaṃ dvividhamasat<br>visaṃvādaśceti/ tatra<br>prāgabhyupagat<br>asaṃpravartanaṃ visa             | tānāṃ                        | GR.             | 510     |
|                                                                                                     | ight variation               | ns) KK. II      | 309     |
| abhakşya-bhakşane kro                                                                               | cchram/                      | HG.             | 199     |
| aśvinyādi tribhāḥ sarvi<br>dahanāntikāḥ/                                                            | ā nāgādyā                    | KK. XIV         | 1017    |
| asvātantryamstr                                                                                     | īdharmaḥ/                    | VR.             | 428     |
| ārşāḥ pūrva-vṛttāntāśra<br>pravṛtti-phalā itihāsaḥ                                                  | •                            | CC, III. 1      | 22      |

| STUDY IN THEIR OR                                                                                                  | RIGIN AND DEVE                                       | LOPMENT         | 249     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Sūtra                                                                                                              | Work in w                                            | hich quoted     | Page    |
| <b>rgyajussāmātbarvā</b>                                                                                           | ņo vedāḥ/                                            | KR.             | 28      |
| kuvindām śveta-vā<br>kuşmāndam ca na                                                                               | •                                                    | Pv.             | 249     |
| kūṭa-sākṣī-puṃstvo<br>strī-jita-setu-bheda<br>rangopajīvīo<br>-samaya-bhedi-vāg<br>kāru-silpika-hastyā<br>varjyāḥ/ | ka<br>lattāpavyayī<br>dusta-parusa                   | ceti<br>Ap.     | 449     |
| kṛtaḥ prakṛto'kṛtal<br>baliharaṇaṃ praty<br>sṭakāhoma iti pāka<br>sapta/ ekaviṃs<br>dhvaro veda uktaḥ              | avarohaņama-<br>a-yajña-saṃsthāḥ<br>śatividho yajño' | GR.             | 96      |
| kşatra-dharmo'dhy<br>deva-pitr-pūjanam<br>nartana-gāyana-tal<br>raṅgopajīvanaṃ ce                                  | /vyavahāra-<br>lāvataraņa-                           | KK. II          | 254-255 |
| guru-pitṛ-mātṛ-bhi<br>/paiṣṭi<br>mādhvikānāṃ surā<br>yauna-maukha-<br>śrauvāṇi patita-sai<br>tattulyāni bhavant    | ika-gaudika-<br>āpāne kastatamam<br>mprayoge         | n/.<br>Pv.      | 40-41   |
| goghnaḥ şaṇmāsār<br>parivṛto go-vraja-<br>gobhireva saha ca                                                        | nivāsi                                               | Mit.            | 419     |
| go-bhartṛ-viśvasitā<br>pravrajita-bandhu<br>vṛṣalī-pa<br>vikrayī vrātyo niṣi                                       | -mitra-ghātakā<br>tiḥ soma-                          | /, <b>Ap.</b> . | 1046    |

| Sūtra                                                                                                                                  | Sūtra Work in which quoted      |                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| caṇḍāla-saṃyoge jātaśca eva syād brahma- vadho prāyaścittaṃ vārṣikam pañcadaśa-dhenavo dāta prājāpatya-vratā śaktāva jānan saṃvatsaram | oddiştam<br><br>vyāḥ ṣāṇmāsika- | 494 <b>-</b> 495<br>158 |  |
| tataḥ sthūla-madhya-kşu<br>trividhānām padārthānān<br>tūṣṇīm vā pracchannam<br>haraṇam steyam/,                                        | m prasahya                      | 312                     |  |
| tato himsāpacārah steya<br>dūşaņam iti caturvidhāh<br>kṛta-pranāśanam<br>dravyāpadhvamsanam ca<br>mityevam/                            | śarīrajāḥ/<br>/                 | 393                     |  |
| tatra daśavidhā hiṃsā/u<br>jananaṃ santāpa-janana<br>karaṇaṃhita-pratise<br>vadha iti/                                                 | idvega-<br>m rujā-              | 304                     |  |
| tatra sāṃkhyānāmekā n<br>prakṛtiḥ/sapta prakṛti-vi<br>daśa bahiḥ karaṇān                                                               | ikṛtayaḥ                        | 7 101                   |  |
| tāmra-rajata-suvarņāsma<br>sankha-sukti-sphatikānā<br>bhinnam bhinnamiti na                                                            | m                               | 293                     |  |
| (omits 'asma'; reads 'bhonce)                                                                                                          | innam'<br>SK.                   | 307                     |  |
| (omits śankha-śukti and na dosan)                                                                                                      | ST.1                            | 296                     |  |

| UDY IN THEIR ORIGIN AND DEVELO                                                               | OPMENT               | 25  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| Sûtra Work in whi                                                                            | ch quoted            | Pag |
| tīrthambhavati/                                                                              | TC.                  | 1   |
| •                                                                                            | KK. VIII             | 1   |
| tīrthe puṇyatame yathāvaddeha-<br>sannyāsātpūyate kṣatriyaḥ                                  |                      |     |
| śastropajīvinaśca/                                                                           | Pv.                  | 4   |
| (with certain variations)                                                                    | Ap.                  | 106 |
| teşāmeva paruşa-vacanānām<br>parokşamūdāharaņam apavādaḥ/,<br>guru-nṛpatì/prāgabhyupa-       |                      |     |
| gatānāmasampravartanam visamvāda                                                             | h/ Ap.               | 17  |
| teşām trividho mūrti-viseso-dyutimatduşkrtāyanam-ajñānam -akarmanyamiti tiryag-yoni-sārīram/ | KK. XIV              | 1(  |
| trividhah prānāyāmah kumbho                                                                  | in the second second |     |
| recanam pūraņamiti/niḥśvāsa, -nirodhaḥ kumbhaḥ/ajasra- niḥśvāso recanam/niḥśvāsā-            |                      |     |
| dhmānam pūraņamiti/<br>mūrdhānamāhatya nivrttirudghātaḥ/,                                    | Ap.                  | 10  |
| trividhaḥ prāṇāyāmaḥ kumbhoprāṇāyāmaṃ                                                        |                      | •   |
| na yuñjīta/,                                                                                 | KK, XIV              | 1   |
| deva-manuşyayoh puruşārtho'bhyudaubhayatrā-pavargah phalam/                                  | -                    | . 1 |
| devatāyatanaṃ śūnyāgāra-giri-<br>kandara-nadīmanasā                                          |                      | •   |
| taccintanam dhyānam/                                                                         | KK. XIV              | 1   |

| Sūtra                                                                                                                                                                         | Work              | in | which | quoted  | Page    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-------|---------|---------|
| dvididho grhastho yāyā sālīnasca/tayoryāyāvara pravaro presyacatuspada-grha-grāmadhana-dhānya-yukto lokānuvartī sālīnaḥ/                                                      |                   |    |       | Mit.    | 39-40   |
| na catvaropadvār ayor-n<br>purīṣe kuryāt/na kṛṣṭa-<br>kṣetre na śasya-pūrṇe<br>na yajña-bhumau na<br>yajñiyānāṃ vṛkṣāṇāmao                                                    |                   | I. |       | Ap.     | 179     |
| na ciramekatra vasedan<br>vārşikāt/śrāvaņādiścatu<br>vārşiko vrata-kālaḥ/<br>ato hemanta-pratyāsann<br>hemantaḥ pravişṭaḥ grīş<br>śarad varṣāsu/                              | rmāsik<br>aķ śiśi | ro | aḥ    | Pv.     | 111-112 |
| nityam pratyāvṛtte ādity<br>nivṛttamupaloḍya me<br>praśānta-dhūme kāle<br>grāmam praviśya<br>madhu-māṃsa-<br>-kubīja-virahitām gṛhītv<br>tattenaiva<br>pātreṇānyena vā tūṣṇīm | ā                 |    |       |         |         |
| bhūtvā matrayā bhuñjīt                                                                                                                                                        |                   | -  |       | Ap.     | 164     |
| (with slight variations) nişṭhā-bhibhavo nidrā-bi bhayānakotpattirjñāna-ṭ bhogātiśayaḥ kopa-naipu vidyāsthānāni(?) dī                                                         | oīḍā/,<br>uṇya:   |    |       | KK, XIV | 59      |
| yoginām daśopasargāh/                                                                                                                                                         | -                 |    | K     | K. XIV  | 212     |

| Sūtra                                                                                      | Work∕ in  | which | quoted  | i  | Page        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|----|-------------|
| pañcaitāni mahā-pātak<br>brāhmaņaḥ/sadbhir-nā<br>nānugrāhyo'bhiśastaḥ                      | inusambhā |       |         |    |             |
| vivarjitah patitatamo b                                                                    |           | ua-   | Pv.     |    | 35          |
| "                                                                                          |           |       | ST.     |    | 543         |
| **                                                                                         |           |       |         |    |             |
| (nābhibhāşyaḥ for nān<br>parivarjitaḥ for vivarji                                          |           | yo;   | Ap.     | 10 | 44-1045     |
| parivrājako dīksā-prab<br>sarvārambhān paritya<br>vidyācāra-kula-<br>vayo-vṛttāni parebhyo | -         |       |         | -  |             |
| na kathayet/                                                                               |           |       | KK. XI  | V  | 49          |
| prakṛti-bandho<br>vaikārika-bandho dak<br>iti bandha-trayība                               |           |       |         |    |             |
| hetavaḥ/                                                                                   | •         |       | KK. XI  | V  | 124         |
| prathamam mātā-pitrb<br>garbhādhānādibhih<br>evamupanīto dvipitrk<br>syāt/                 | ••••      |       | KK. I   |    | 100         |
| prathamam mātā-pitr<br>garbhādhānādibhiḥ sa                                                | aṃskṛto   |       |         |    |             |
| garbhāṣṭame varṣe up<br>bhavati/                                                           | anayanarn |       | C, III. | 2  | <b>74</b> 5 |
| brahma-hatyā suvarņi<br>guru-talpa-gamanam<br>ceti mahā-pātakāni/                          |           | ņ     | Pv.     |    | 10 <b>7</b> |
| brahmacāri-dharmo b<br>svādhyāyāvasyaka-br<br>tadabhāve tatp                               | ahma      | /aṃ   |         |    |             |
| dāreşu cānuvrttirāma                                                                       | raņāt/    |       | KK.     | I  | 272-273     |

| Sūtra                                          | Work in    | which quote | ed Page |
|------------------------------------------------|------------|-------------|---------|
| brāhmaņastu sunā dast                          |            | șța         |         |
| manasā sarva-k                                 |            |             |         |
| kurvīta piturabhāve sa                         | tyācāryaḥ/ | Ap          | . 1137  |
| māsopavāsī-somapī-tya                          |            | •           |         |
| suvarņa-steyam mahā-                           | pātakatam  | am/ Pv.     | 123     |
| yathā satkṛtiścānasūyā                         | ca         |             | ·       |
| sadā śraddheti kīrtitā/                        |            | Pv.         | 345     |
| ratna-kşetra-veśma-her                         | na-rūpyā-  |             |         |
| bharaṇā-dinyuttamāni                           |            |             |         |
| dvipada-dhānya-phalo                           |            | î.          |         |
| kārpāsādīni madhyamā                           | ini/       | Pv.         | 418     |
| rāga-dveşa-mohāḥ kaşā                          | iyā        |             |         |
| ucyante teşām yama-ni                          | iyama      |             |         |
| -lakşanena tapasā paņo                         |            |             |         |
| tattva-jņānena cā-paka                         | ırşaņam    |             |         |
| kaṣāya-pācanam/                                |            | KKX. I'     | V 168   |
| vājapeyā-śvamedha-rāj                          | •          |             |         |
| pauņdarīka-gosavāday                           | o mahā-    | CCATT       | 44.4    |
| yajña-kratavaḥ/                                | _          | SCAH.       | 414     |
| vişāṇi-daṃştri-śva-śṛgā                        |            |             |         |
| vid-varāha-khara-vāna                          |            |             |         |
| vāyasa-pumscalībhir-d<br>sravantī māsādyasodas |            |             |         |
| prāņāyāmān kuryāt/                             | sa         | Pv.         | 448     |
| - · · ·                                        |            | •           | 440     |
| vişayebhyo nivartyā-b                          | -          |             |         |
| manaso'vasthāpanam                             |            | Ap.         | 986     |
| vratopavāsa-niyamaih                           | śarīropatā | •           |         |
| tapas/                                         |            | KK. I       | 13      |
| śarirendriya-mano-bud                          | _          | _           |         |
| tmanām dhāranāddhār                            | aņā/       | Ap.         | 1025    |
| **                                             |            | SK.         | 347     |

| STUDY IN THEIR ORIGI                                                                                          | N AND DEVELOP                                   | MENT      | 255   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------|
| Sūtra                                                                                                         | Work in which                                   | quoted    | `Page |
| śikhām baddhvā vasity                                                                                         |                                                 | Dip.      | 4     |
| śikṣāpraṇītāḥ/                                                                                                | 1                                               | KR.       | 35    |
| śikṣā-vyākaraṇam niru<br>chandaḥ-kalpo-jyotiṣāi<br>vedāṅgāni/tathā ārṣāḥ<br>pūrva-vṛttāntāśrayāḥ              | ņi                                              |           |       |
| pratipatti-phalāḥ itihā:                                                                                      | saḥ/                                            | KK. I     | 30⁵   |
| <ul> <li>(up to vedāṅgāni)</li> <li>śūdra.dharmo dvijāti-s</li> <li>pāpa-varjanam</li> </ul>                  |                                                 | III. 1    | 17    |
| nṛtya-gīta-veṇu-vīṇā-n<br>mṛdaṅga-vādanādīni/                                                                 | nuraja                                          | Mit.      | 37    |
| (vādanāni for vādanā                                                                                          | dīni)                                           | Ap,       | 162   |
| saucāmbhaḥ stimitāṃ<br>spṛṣṭvācāmet prayatn                                                                   | •                                               | SK.       | 347   |
| śrāvaņādayaścatvāro<br>varşā-kālaḥ/                                                                           | māsā                                            | Mit.      | 337   |
| şanmāsāmstaccarman<br>go-grāsāhāro go-vrato<br>gobhireva samcaran<br>mucyate/                                 | yavāsi                                          | Pv.       | 202.  |
| sakrdbhojanam sakr<br>ubhaya-kālam agniho<br>guroh pūrvotthānam<br>praņāma-samdista-ka<br>nityo-pāsanama-paci | otram<br>jaghanya-samveśa<br>aranam-işṭa-śuśrūş | n-<br>nam |       |
| putradāresu vā tad v                                                                                          |                                                 | Ap.       | 72.   |
| sa gomithunena ca/                                                                                            |                                                 | ST.       | 128-  |

| Sūtra                                           | Work in          | which quoted | Page       |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|
| sa tathā nivṛtto nirguṇaś                       |                  |              |            |
| bandho janma-jarā-mara                          |                  |              |            |
| vinirmuktahparama                               |                  |              | _          |
| kāntikam-adhigacchati s                         | āṃkhyan          | n/ KK. XIV   | 7          |
| sa bhikşur arāgānukrośa                         | oradhāna         | ıh           |            |
| kaşāyīvirodha-visma                             | -                | •            |            |
| trāsa-vitarka-tandraśceti                       | -                |              |            |
| dharmāḥ/,                                       |                  | KK. XIV      | 50         |
|                                                 | -dovo            |              |            |
| sarva-prāņisvanukroso h<br>tustirapāya dharmārj |                  |              |            |
| nardanam ceti/                                  | а чаша-          | KK. XIV      | 21         |
| патоапати сетт/                                 |                  | KK. AIV      | 21         |
| sāyujyam sālokyam prak                          | ŗtilayo          |              |            |
| moksaśceti caturvidham                          |                  | am/          |            |
| devatānāmaika-jalpa                             | aṃ(?)            |              |            |
| sāy <b>ujya</b> m/                              |                  | KK. XIV      | 8          |
| surāpāne brāhmaņo rūpy                          | // A =           |              |            |
| tāmra-sīsānām-anyatama                          |                  |              | •          |
| agnikalpam pītvā śarīra-                        |                  |              |            |
| tyāgat pūyate/                                  |                  | Pv.          | 94         |
| 99                                              |                  | - · ·        | <i>,</i> . |
|                                                 |                  |              |            |
| (inserts trapu between tā                       |                  |              |            |
| sīsānām; parityāgāt for                         | tyāgāt)          | Ap,          | 1071       |
| snātvā-naduho'lankṛtya                          | orāhman:         | ān           |            |
| bhojayet/                                       | •                | GR.          | 430        |
|                                                 |                  |              |            |
| (To this the following is                       | added            |              |            |
| by KK:                                          |                  |              |            |
| saurabheyānām puņyam                            |                  |              |            |
| rājne dattvā pancamād l                         | r <b>āhma</b> ņā | in           |            |
| dattvā toşayet)                                 |                  | KK.          | 194        |
|                                                 |                  |              |            |

| Sūtra                                                                                                               | Work in                    | which      | quoted            | Page          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------|---------------|
| svajāti-śocanam sarva -praņāmas-titikşā vya-<br>śuddhir aparāpamāna<br>bhṛtya-poṣaṇam pradl<br>karma-parivarjanamit | vahārā-<br>ṃ sva-<br>nāna- |            |                   |               |
| dharmaḥ/j                                                                                                           |                            |            | Pv.               | 12            |
| (sodhanam for socana<br>jana; aparāvamānam<br>apamānam; inse<br>sthānam between pos                                 | for<br>rts <i>sva-kari</i> | mānu-      |                   |               |
| pradhāna; omits par                                                                                                 | •                          |            | Ap.               | 118           |
| hutaḥ prahuta ahutaḥ<br>bali-haraṇamrāja<br>pauṇḍarīka-gosavādaṣ<br>yajñāḥ kratavaḥ/                                | sūya-                      | •          | KK. II            | 119           |
|                                                                                                                     | HĀRĪTA                     |            | •                 |               |
| akşunna-pāka-yajnah<br>pūto bhavati/yathā                                                                           |                            | -          | yaḥ               |               |
| agneragnihotramiti śi                                                                                               | utiḥ/                      |            | GR.               | 102           |
| agnihotra-vaśayajñāb<br>śnīyānnānyamabhijitā<br>stvagyajñābhijita                                                   | itmana-<br>im              |            | 100 (1)<br>11 (1) | 0.0           |
| anyamabhijitam nāśn                                                                                                 |                            |            | GR.               | 98            |
| aja-meşa-mahişa-hari<br>ruru-prşata.nyanku-ç<br>vāsinaśca mahāvarāh                                                 | kşa-mahāra                 |            | GR.               | 375           |
| anguşthasyottarato re<br>tīrthampratigrah<br>pratigrhņīyāt/                                                         |                            | <b>a</b> ′ | C, III. 1         | 32.34         |
| E                                                                                                                   |                            |            | · , 111, 1        | JJ-J <b>-</b> |

| Sūtra                                          | Work in           |        | quoted | Page      |
|------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----------|
| aņutvāllāghavā-ccāpal<br>yoga-bhrastasya manas | -                 |        |        |           |
| yojanam pratyāhārah/                           |                   |        | Ap.    | 1025      |
| atha sūnāṃ vyākhyāsy<br>jaṅgama-sthāvarādīn p  |                   |        |        |           |
| sūnayantīti sūnāḥ/.                            | · ·               |        | ST.1   | 93        |
| atha brāhmaņānām bh                            | •                 | •      | GR.    | 316       |
| jātavedo ghṛtaṃ o                              |                   | am/    | GK.    | 310       |
| atha śārīram pavitram yadahnā rātryā           | <i>1.</i>         |        |        |           |
| pāpamakārşam rudro                             | mā                |        |        |           |
| tasmādenaso viśvān m                           |                   |        |        |           |
| tvamhasah/                                     |                   |        |        |           |
| (Then follow some ver                          | •                 |        |        |           |
| avadhūto vā langhito'                          |                   |        |        |           |
| pūto bhavati/śuci                              |                   |        | \      |           |
| parivadennākrośettad                           | vratam            |        |        | 1002 1004 |
| sārvakāmikam/                                  |                   |        | Ap.    | 1223-1224 |
| athadharmaḥ/                                   |                   |        | KR.    | . 9       |
| athāto dharmam vyāk                            |                   |        |        |           |
| śruti-pramāņako dhar                           | • •               | śca    |        |           |
| dvividhā vaidikī tāntr                         | ikī ca/           |        | MM.    | 28        |
| athātścāndrāyaṇaman                            | <b>ukram</b> işyā | maḥ/   | Mit.   | 485       |
| athātastrinayanoktasy                          | -                 | ışasya | *      |           |
| kalpam vyākhyāsyām                             |                   |        |        |           |
| yah puruşah pingalo l                          |                   | ıla-   |        | •         |
| muşalasumanā-bl                                | •                 | . 4    |        |           |
| tulāpuruşamabhimantāṣādḥyāṃ kārt               |                   | ııyam  |        |           |
| phālgunyām puņye vā                            | •                 | 629    |        | •         |
| vihito dharmah/                                | . nakjauc         | -ôn    | Ap.    | 1239-1241 |
|                                                |                   |        |        |           |

| A STUDY IN THEIR ORIGIN AND DEVELOPMENT 25                                 |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Sūtra Work in which quoted Page                                            | ,  |
| athāvarņeşu prajāya na patati patitīti                                     |    |
| samśayah, nasarvānyeva janayanna<br>dūsvati/ GR. 3                         | ^  |
| ,                                                                          | 8  |
| athāṣṭau vivāhāḥ sambhavanti                                               |    |
| brāhmo daivo gāndharva āsuro<br>rākṣasaḥ paiśāco mānuṣaḥ kṣātraśceti/      |    |
| teşām pūrve saptobhayatasteşām                                             |    |
|                                                                            | 9  |
| athoddhṛtānnaḥ paṅkti-mūrdhani                                             |    |
| sarvān prcchatyagnau karişye/ SCS. 31                                      | 7  |
| athodakumbha-kuśa-puşpa-samin-                                             |    |
| mūla-haraņa-sammārjanopalepā-                                              |    |
| nga-śuśrūṣā prabhṛtibhir gacchantam                                        |    |
| tişthantam sayanamasınam bhaktya-                                          |    |
| nuvarteta nāsya nīrmālya-sayanā-<br>sana-cchāyā-pāduke vā kamayeta/ SCSK 1 | 19 |
|                                                                            |    |
|                                                                            | 23 |
|                                                                            | 49 |
|                                                                            | 65 |
| adhva-gamanā-krośa pūraṇam/ VR. 185-2                                      | 49 |
| anāhitāgniśceda-nyamā-dadhyāj-<br>janāgnim vā parigrhya/ SCV. 5            |    |
|                                                                            | 94 |
| anāśramī samvatsaram prājāpatyam                                           |    |
| caritvā āśramamu-peyāt dvitīye<br>krechram tṛtīye krechrātikrechramata     |    |
|                                                                            | 57 |
|                                                                            | 50 |
| anindannanyair vitarkayan                                                  |    |

anindannanyair vitarkayan vidhivad vastra yugam dattvā saha dharmam caryatāmiti brāhmah/

GR. 66

| Sūtra                                                                                                                                                               | Work in whi                              | ch quoted  | Page         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------|
| (prājāpatyaḥ for brāhm<br>and other minor variat                                                                                                                    |                                          | CC. I.     | 685          |
| anista-gandho-paghrāta śravaṇa-darśane keśa-kīṭaannādyasyopag kāñcana-rajata-bhasma anyatamenādbhih saṃs mantra-prokṣaṇa-parya karaṇamā-ditya-darśan pûtaṃ bhavati/ | ghātena<br><br>spṛṣṭa-<br>agni-          | Ap.        | 267          |
| anuktānām sattvānām<br>tikrcehro grāmyāņām c<br>nṛtācottamānām/                                                                                                     | · •                                      | HG.<br>VR. | 200<br>25I   |
| antarurvoratnī kṛtvā tr<br>dīśca pivet/                                                                                                                             | irapohār-                                | HG,        | 334          |
| anyāparigṛhītaścāpaḥ/                                                                                                                                               |                                          | SK.        | 101          |
| aprajām navame varșe                                                                                                                                                | :/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | SCV.       | 574          |
| abhiplutānu-petya para<br>varņān vedamāpaḥ pra<br>tetyantarjale'ṣṭaśataṃ<br>tilāḍhakaṃ brāhmaṇāy                                                                    | ivaha-<br>japtvā                         | Ap.        | 112 <b>I</b> |
| ardha-pañcamān māsā<br>utsrjati pañcārdha sass                                                                                                                      | •                                        | CC. III. 2 | 397          |
| asaddravya-pranīto ya<br>anṛtvik-pranītah cyava<br>pranītahyairupasṛ<br>alāvuko bhavati/                                                                            | te/avidvat-                              | i<br>GR.   | 127          |
| asaddravya-dānam-asv<br>dattvādīyamāna d                                                                                                                            |                                          |            |              |
| samarpanam/                                                                                                                                                         |                                          | CC, 1      | . 18-19      |

| Sūtra                                                                                                                                                                                                                               | Work in which                                                    | quoted | Page               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| asurā-madya-pāne' lpa<br>śleşmātaka-prāśane mā<br>masūraka-vamane mar<br>bhakşaņe'medhyā-vapa                                                                                                                                       | șa-<br>ica-<br>unnānām-                                          | An     | 1160               |
| apām pāne ca sāntapar<br>asau tṛpyatāmiti udakā                                                                                                                                                                                     |                                                                  | Ap.    | 1160               |
| niyamayati/                                                                                                                                                                                                                         | mlanii                                                           | HL.    | · I49              |
| akṛṣṭene-tyādityaṃu-pa<br>sarva-bhūtātmā bhava                                                                                                                                                                                      | t <b>i</b> /,                                                    | BS.    | 59                 |
| āgulphāt kṣālayet pāda                                                                                                                                                                                                              | u <u>/</u>                                                       | SK.    | 338                |
| āpatsu kṛṣiṃ prāhuḥ k<br>yovanavidyāyojya (?) i<br>na parvasu sandhi<br>velayor vāhayet/vihval<br>/śnātvā-naḍuho' li<br>brāhmaṇān bhojayet/s<br>puṇya-nimittaṃ ṣaḍbh<br>rājñe dattvā pañcamād<br>ṃstoṣayet/, " (with many variants) | bāla-vṛddha<br>i-<br>yeta cet<br>aṃkṛtya<br>aurabheyāṇāṃ<br>āgaṃ | Ap,    | 937<br><b>4</b> 30 |
| āmaṃ vā gṛhṇīran kṛtā                                                                                                                                                                                                               | innasya vā                                                       |        |                    |
| ciramasya na subhikşā<br>vṛttau···vṛttiṃ prāpy                                                                                                                                                                                      |                                                                  |        | 462-463            |
| ā maņibandhanāt pāņī<br>ā janghāt pādau/,                                                                                                                                                                                           | prak§ālya                                                        | SCAH.  | 255                |
| (reads thus:—ā manih<br>pāṇī prakṣālya jaṅghā<br>pādau jñāti-śreṣṭha-kā<br>nnādyakāmo vā dakṣi<br>caraṇāṅguṣthe pāṇima                                                                                                              | b <b>h</b> yāṃ<br>mo'<br>ṇe<br>vasrāvya                          |        |                    |
| prāṇānālabhya nābhin                                                                                                                                                                                                                | nupasp <u>r</u> šet/,                                            | GR.    | 151                |

| Sūtra                                                                                        | Work in                | which   | quoted | Page |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------|------|
| āmantritā āmantrayitā<br>śucyastām rātrim nina                                               |                        |         | SK.    | 82   |
| ayam gauh pṛśnir-akra<br>ityetāmṛcam trirantarj<br>japan sarvasmāt pāpā                      | ale                    |         |        |      |
| pramucyate/                                                                                  |                        |         | SK.    | 490  |
| ārogya-vṛttiḥ cikitsita<br>pāpayonişu jāyante ta<br>syāt/                                    |                        |         | GR.    | 451  |
| āsanā-bhivādano-tthān<br>tithyāni dharma-sādha<br>sādhūnāmeteşām prac<br>kanyāyā atikramo na | ināni<br>lāne          |         | GR.    | 55   |
| āhitāgniścet pramīyata<br>pāsanāvakşaņāgnim p<br>sarpa-rājñībhira-nusa<br>ndhānāvaset/       | ragṛhya                |         | SCV.   | 594  |
| imam ma ityudakāva                                                                           | rtanam/                |         | BS.    | 25   |
| ucchiştasya gamana e<br>na grhī niyamātikram                                                 | kāhamu-pa              | avāsaḥ/ | Ap.    | 1188 |
| unnayanān mātā pitṛj<br>apohati/                                                             |                        |         | BS.    | 189  |
| upādhyāye rājani ca i<br>ca mṛte sabrahmcārii<br>candrārkayo rāhu-da<br>śakra-dhvaja-patana  | ņi ca<br>rśane         | ye      |        |      |
| ca mṛte trirātram/                                                                           |                        |         | Ap.    | 190  |
| rtamiti sambhūtābhio<br>rtamastītyanrtam/tac<br>tasmānna vyasai<br>krīņīyānna vikrīņīyāt     | caturvidha<br>nādibhiḥ |         |        |      |
| kitava-vṛttiḥ syāt/                                                                          |                        |         | GR.    | 508  |
|                                                                                              |                        |         |        |      |

|                                          | RIGIN AND DEVI            |             | 263              |
|------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|
| Sūtra                                    | Work in w                 | hich quoted | Page             |
|                                          | mpanna-vṛttyāpat-         |             |                  |
| sadvṛttayo bhava                         | nti/                      | GR.         | 415              |
| eka-vratabha                             | vanti/                    | VR.         | 410              |
| ekā linge tisro'pā<br>savye sat prsthe s | ine dadyād dvādaš<br>apta | ia į        |                  |
| padbhyām/                                |                           | SCAH.       | 245              |
| 99                                       |                           |             |                  |
| (inserts mṛttikām                        | nādosāt                   |             | •                |
| pāņī praksālya be                        | =                         |             |                  |
| dadyāt and daśa;                         |                           |             |                  |
| reads Şaţ twice;                         |                           |             | •                |
| saptobhābhyām 1                          | or sapta                  |             |                  |
| padbhyām; adds                           | s to                      |             |                  |
| the lines the follo                      | owing:—                   |             |                  |
| dviguņam brahm                           | acāriņām                  |             |                  |
| triguņam vānapr                          | asthānām 🗼                |             |                  |
| caturguņam bhik                          | şūṇām)                    | GR.         | 146              |
| eteşāmevā-dhīyā                          |                           | • •         |                  |
| gamane trirātran                         | -                         |             |                  |
| tryaham ca vivas                         | set/,                     | SCSK.       | 158              |
| eteşāmekatamen                           | odḥāṃ dharma-             |             |                  |
| patnīm prāhuh/                           |                           | GR.         | 60               |
| etairastabhir-gar                        | bha-saṃskārair            | i e         | ·                |
| garbhopaghātāt                           | pūto bhavati/             | BS. 186,    | 189, 194,<br>207 |

evameva guru-pitrvya-strī-gamane
kanyā-sagotrā-svasrīyāgamane cāndrāyaṇam vā sābhyāse matipūrvake ca pitrvyādi-strī-gamane gurutalpaprāyaścittam/anyathā tu
cāndrāyaṇam/

| Sūtra                                                                                                          | Work in which quoted   | Page |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| om tejosīti annādyapan<br>bhimantrayet/om dyau<br>/agniraśmi-jar                                               | stā dadātviti<br>nmanā |      |
| jātavedāhaviragī<br>iti japet/                                                                                 | niḥ somaḥ<br>BS.       | 171  |
| audara-retasa-kāmaja-k<br>agnīnlokadvaya-s                                                                     |                        |      |
| tvameteşām/,                                                                                                   | GR.                    | 565  |
| kanişthāyāḥ paścāt prāj<br>vapanaṃ homa-tarpaṇe<br>kuryāt/                                                     |                        | 688  |
| kanyā-dūşī soma-vikray<br>vṛṣalī-patiḥ kaumāra-dā<br>tyāgī surāmadyapaḥ śū                                     | āra-<br>dra-           |      |
| yājakamāsaṃ go<br>yāvakamaśnīyuḥ/                                                                              | -mūtra<br>Mit.         | 448  |
| ('pratikartā' for 'pratiha<br>kāmam dīne prosite ārt                                                           |                        | 1153 |
| vā jyestho'rthāmscintay                                                                                        | • •                    | 604  |
| kārşṇāyasa-pāṇayo'adh<br>dha upaveśina ekam pir<br>dakāñjalim ca nirasya p<br>mṛnmayeşu patra-puṭeṣ<br>śnīran/ | ņḍamu-<br>pāṇiṣu       | 158  |
| kāleya pālāśa-kovidāra-<br>bilva-kaņţaki-vŗkşa-nirg<br>śikhaņḍi-śirīşa-mālatī-k                                | guņdī-<br>aravīra-     |      |
| vadari-karañja-veņu-vai                                                                                        | rjam/ SCAH.            | 280  |

Sūtra

Work in which quoted

Page

(kāle for kāleya; bilvaka
for bilva; for kanţaki...
karañja reads śāka-vṛkṣa
niśunṭhī-śikhaṇḍi; adds
to the line—plakṣamāṣaka-vadarī-karañja-śamīsīṃśapā ityeke/dadhitha
harītaky aśvakarṇa-śātanimbā-malakānityapare/
bilva-khadirāmra-pailālaśirīṣā-pāmārgāṇāme-katamam
anārdraṃ nātiśuṣkaṃ nātisthūlamapothitāgrama-nauṣṭha
.....udaṅmukho vāgyata
āsīno danta-dhāvanaṃ bhakṣeta/

173

kuruşve-tyanujñātah pūrvoddhṛte'gnau sakṛdācchinnair-upamūla-tūnaih paristīrņa-samittantreņa prānmukho mekṣaṇamāhutidvayaṃ hutvā mekṣaṇam agnāveva kuryāt/ SCS.

\_

kṛtirniyamo jaihmam niyamārjavam chadma-māyā-vyājayuktā nikṛtiḥ kātḥinyā-sādhya-vaişamya-dauṣṭyam sabdhāva-yuktam hyetanniyamārjavam bhavati/

GR.

GR.

525

454

318

kṛmi-kīṭa-pipīlikā-jalaukaḥ-patangāsthi-prāśane go-mūtra-gomayā-hāras trirātreņa visudhyati/

Mit.

GR.

krodha.....santoşo guru-susrūşa ceti niyamaḥ/karma.....vyādhayaḥ sambhavanti/

| Sūtra                                                                                                                                                                                          | Work                                                           | in wh                           | ich quoted | d Page      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| kşatriyasyā-bhivādane<br>pavasedevam vaisyasya<br>sūdrasyā-bhivādane tri<br>pavset/                                                                                                            | āpi                                                            |                                 | ST.        | <b>7</b> 91 |
|                                                                                                                                                                                                | .,                                                             |                                 | J1.        | 791         |
| kşatriyavad brāhmaņīş<br>kşatriyāyāṃ śūdravad<br>śūdrāṃ hatvā nava mā                                                                                                                          | vaiśyāŗ                                                        |                                 | Mit.       | 433         |
| kṣāropasveda-caṇḍa-ni<br>prakṣālanādibhir vāsān<br>evaṃ tapo-dāna-yajña<br>śuddhimupayānti dhm<br>dhātavo' gnau doṣebhy<br>viśrambhāt snehāt lob<br>pramādād vā aśubhaṃ<br>sadyaḥ śaucamārabhe | ņsi śudi<br>iḥ pāpa<br>āyamān<br>yastasm<br>hāt bha<br>i kṛtvā | hyanti<br>kṛtaḥ<br>nā iva<br>āt | ST.        |             |
| kşīra-hotā'āhārya-vṛtto                                                                                                                                                                        | o viśeşa                                                       | vṛtaḥ/                          | AP.        |             |
| gardabha-carma parid                                                                                                                                                                           | hāya/                                                          |                                 | MM.        | 443         |
| garbha-patane trirātra<br>sādhīyo rajo-viśesatvā                                                                                                                                               |                                                                | įām                             | HL.        | 69          |
| (srāve for patane; tri s<br>strīņām transposed; ac<br>'pitrādisapiņḍānāṃ tv<br>sadyaḥśaucam)                                                                                                   | dds                                                            |                                 | MM.        | 191         |
| garbhaghnīma-dhovar<br>gurugāminīm pānavyā<br>dhana-dhānya-vikraya<br>ca varjayet/                                                                                                             | isaktāṃ                                                        | l                               | SCV.       | 578         |
| garbhiṇīmadhovarṇag<br>sūtāgāminīṃ pāpa-vya<br>dhana-dhānya-kṣaya-l                                                                                                                            | asanāsa.                                                       |                                 |            |             |
| varjayet/                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                 | ST.1       | 150         |

| Sūtra                                                            | Work in             | which       | quoted   | Page    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|---------|
| (This passage appears<br>slightly modified form<br>previous one) | of the              | o ab b o as |          |         |
| garbhādhānavadupeta sandadhātierair                              |                     | aronaņ      |          |         |
| saṃskārairgarbhaghā                                              | āt pūto             |             | 677      | 0.57    |
| bhavati/                                                         |                     |             | ST.      | 857     |
| gudatila-puşpa-mūla-                                             | -                   |             |          |         |
| pakvānna-vikraye sor                                             |                     |             |          |         |
| saumyah krcchrah/lā<br>samvatsarena pūto bl                      | •                   | •••••       |          |         |
| hīna-mānonmāna-san                                               |                     |             |          |         |
| sankīrņa-vikraye ca/                                             |                     |             | Mit.     | 426     |
| **                                                               |                     |             |          |         |
| (The variants are too                                            | many                |             |          |         |
| to be noted)                                                     |                     |             | Ap,      | 1113    |
| gurutalpago mṛṇmay                                               | īmā-yasīm           | vā          |          |         |
| striyāḥ pratikṛtim agi                                           | oiva <b>rņ</b> ām   |             | ¥ - *    |         |
| kṛtvā tāmālingya pūt                                             | o bhavati/          |             | Ap.      | 1083    |
| guruņānujñāto' lankā                                             | rādīn g <b>r</b> bņ | īyāt        |          |         |
| nityamu-ttara-kālam                                              | -                   |             |          |         |
| vibhṛyāt/āmantrya g                                              |                     |             |          |         |
| dārānāgrhyāgnīnādhā yācitopapannam sādl                          | •                   | _           | аша•     |         |
| sadyo vā ayācanāt de                                             | •                   |             | the      |         |
| vṛttādānam kurvīta n                                             | •                   |             | GR.      | 6       |
| gṛhamedhī śarad-vas                                              | antayar-vrī         | hi-         |          |         |
| yavābhyām yajeta va                                              | rşāsu               |             |          |         |
| śyāmākair-āpatkalpe                                              | 'nyaiḥ              |             |          |         |
| purātanairvā/                                                    |                     |             | ST.      | 814-815 |
| goghnas-taccarmauro                                              | ldhva-              |             | <b>.</b> | ,       |
| bālam paridhāya/                                                 |                     | ١.          | Mit.     | 419     |

| Sūtra                  | Work         | in      | which  | quoted | Page    |
|------------------------|--------------|---------|--------|--------|---------|
| gomayena mṛdā vā k     | amaṇḍalu     | m       |        |        |         |
| parimṛjya pūrvavadā    | ācamyādit    | yar     | ņ      |        |         |
| somamagnim va nirī     | kșeta/,      |         |        | SK.1   | 337     |
| 99                     |              |         |        |        |         |
| (upasprśya' for ācam   | -            |         |        |        |         |
| vīkṣeta for nirīkṣeta) | 1            |         |        | ST.    | 332     |
| grāmāraņyānām paś      | ūnāmaśna:    | nti,    | 1.     |        |         |
| avya-ja-meşa-mahişa    | -hariṇa-     |         |        |        |         |
| khadga-ruru-vṛṣabha    | -ŗśya-       |         |        |        |         |
| nyanku-mahāranya-v     | vāsinaśca    |         |        |        |         |
| varāhāṃstathā śaśak    | a-śalyaka    | -       |        | •      |         |
| medhāgodhā-kūrma       | -tittiri-may | yūr     | a-     |        |         |
| vārdhrīņasa lāvaka-l   |              |         |        |        |         |
| kapiñjalān saśalkām    | -            | ān      |        |        |         |
| yathopapannān bhal     | kşayet/      |         |        | Ap.    | 248     |
| grāmyopayoge vāna      | prasthānāi   | ņ       |        |        |         |
| cāndrāyaņam/ sva-d     |              |         | •      |        |         |
| niyamātikrame phala    | a-cāndrāya   | aņa     | ım/    | Ap,    | 1187    |
| caturthe'hni snātāyā   | m yugmās     | u c     | a'/    | SCSK.  | 39      |
| cākrika-lohakāra-bh    | akşyānna-    |         |        | •      |         |
| bhojane trirātramu-    | **           | 0-1     | mütran | 1      |         |
| kṛcchram caret/ pun    | nścali-veśy  | ān      | na-    |        |         |
| bhojane sapta-rātrar   | n/ dīksita.  | · • • • | ••     |        |         |
| saṃkīrṇānna-bl         | nojane ca/   |         |        | Ap.    | 1176    |
| cikitsaka-vṛṣala-pres  | sya-kāruka   | ì-      |        |        |         |
| kitava-śvakrīdaka      |              |         |        |        | _       |
| sūcakā-niyāmaka-ku     | ıśīlavādīn   | da      | ive    |        |         |
| pitrye ca varjayet/    |              |         |        | Ap.    | 453-454 |
| cūdākaraņena catur     | tham/        |         |        | BS.    | 207     |
| caitra-śrāvaņa-mārg    | aśīrşāņām    | ā-      |        |        |         |
| dipratipado nityā/,    |              |         |        | ST.    | 159     |
|                        |              |         |        |        |         |

| A | STUDY IN THEIR ORIGIN AND DEVEL                                                                              | OPMENT   | 269      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|   | Sūtra Work in which                                                                                          | h quoted | Page     |
|   | jāta-mṛte mṛtajāte vā kulasya                                                                                |          |          |
|   | trirātram/                                                                                                   | HL.      | 41       |
|   | "                                                                                                            |          |          |
|   | (sakulyasya for kulasya)                                                                                     | ST.1     | 260      |
|   | (sapiṇḍānāṃ daśāhaḥ for                                                                                      |          |          |
|   | kulasya trirātram)                                                                                           | Ap.      | 910      |
|   | (daśāham for daśāhaḥ)                                                                                        | SCA.     | 12       |
|   | (as in SCA)                                                                                                  | Mit.     | 310      |
|   | jāte kumāre pitrņām modāt<br>puņyam tadahah tasmāttila-pūrņa-                                                |          | ,        |
|   | pātrāṇisaṃskāra-puṇyūrthān<br>kurvanti chinnāyāmaśaucam/                                                     | HL.      | 28       |
|   | (āmodāt for modāt ; chedanāt                                                                                 |          |          |
|   | for chedāt)                                                                                                  | Ap.      | 26       |
|   | (āmodāt for modāt)                                                                                           | SCSK.    | 50       |
|   | (inserts ca between jāte and kumāre; āmodāt for modāt;                                                       |          |          |
|   | reads up to tadahaḥ)                                                                                         | CC.III.2 | . 582    |
|   | jāyā-patyorna vibhāgo vidyate/                                                                               | SCV.     | 624      |
|   | jīvati pitari putrāņāmarthādāna-<br>visargākşepeşu na svātantryaṃ kāma<br>dīne prosite ārtiṃ gate vā jyeştho | ŵ        |          |
|   | 'rthāṃścintayet/                                                                                             | ST.¹     | 136, 178 |
|   | (asvātantryam for na svātantryam;                                                                            |          |          |
|   | omits kāmam cintayet)                                                                                        | SCV.     | 600      |
|   | ***                                                                                                          | DB.      | 23       |

| Sūtra                                                              | Work in which                   | quoted | Page |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|------|
| jīvanneva vā pravibha<br>vṛddhāśramaṃ vā gad                       | cchet svalpena vā               | 1      |      |
| samvibhajya bhūyişth<br>padisyet punastebhya                       | -                               | ST.    | 165  |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                             |                                 |        |      |
| (vibhajya for pravibh sa between vaset and                         | - ·                             |        |      |
| adds ksīņāmsca vibha                                               |                                 | SCV.   | 611  |
| jīvati kņetrajamāhura<br>dvāmuņyāyaņama-nu<br>kņetram phalati nākņ | pta-bījatvān-nābījar            | ņ      |      |
| ubhaya-darsanādubh                                                 |                                 | Ap.    | 734  |
| jyeşthe' nirvişte kanîy<br>parivettā bhavati par                   | yān nirviśan<br>ivinno jyeşţhaḥ |        |      |
| parivedanīyā paridāy                                               |                                 | 0.70   | 110  |
| yājakaḥ te sarve pati                                              | ıaņ/                            | ST.    | 119  |
| ***                                                                |                                 |        |      |
| (nirviśamānah for nii                                              | rviśan :                        |        |      |
| parivitti for parivinn                                             |                                 |        |      |
| parivedanī for o ved                                               |                                 |        |      |
| pariyaşţā for o kartā                                              | ; omits                         |        |      |
| iti and adds samvatse                                              | araṃ                            |        |      |
| prājāpatyena kṛcchra<br>"                                          | ṃ pāvayeyuḥ).                   | Mit.   | 426  |
| (nirviśamānaḥ for nir                                              | viśan;                          |        |      |
| drops bhavati; pariv                                               | itto for                        | •      |      |
| parivinno; parivedan                                               | ī for                           |        |      |
| vedanīyā; te and sarı                                              |                                 | ,      |      |
| transposed; drops iti                                              |                                 | ,      |      |
| saṃvatsaraṃ prājāpa                                                | · ·                             |        |      |
| pārayeyuḥ tāmupan                                                  | •                               | ā      |      |
| nirviśeta, evam dhari                                              | mo na na lupyate)               | Ap.    | 1116 |

| Sūtra                                                                                                                                                                                      | Work in                                       | which      | quoted     | Page           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| (inserts tu between jyeş, and anirvişţe; parikartă parivettā before yājaka and sarve transposed)                                                                                           | for                                           |            | GR.        | 87             |
| tasmātpūrayet/                                                                                                                                                                             |                                               |            | VR.        | 252            |
| tasmād adbhirabhyukş                                                                                                                                                                       | y <b>a d</b> adyād                            | ā-         | ST.        | 893            |
| (avokşyaitad for abhyu<br>eva ca for ceti)                                                                                                                                                 | kşya;                                         |            | ST.1       | 354            |
| tasmānnānṛtaṃ vadet/ vikraya-vivāhaanind tvādiśūnyam/svabhāva chalaśūnyam/ tasyaişa yadāha svāgat gṛha-devatāstena prīṇā yat-pādāvasecanaṃ ku pitṛṃstena prīṇāti/yat. sarvān kāmāna-vāpnot | itaṃ glāni<br>itaḥ<br>tamiţi<br>iti/<br>irute | i <b>-</b> | GR.<br>BS. | 507<br>156-157 |
| tilaiḥ śrāddhaṃ puṣṭik<br>kuryātyavāgubhiḥ<br>sarvakāmah/                                                                                                                                  | āmaḥ                                          |            | ST.        | 227            |
| tīrthe dravyotpattau c<br>satyaṃ śrāddhaṃ vidl                                                                                                                                             |                                               |            | VK.        | 19             |
| trtīya-savane cāndram<br>carumsāvitrya-bh<br>prāśnīyāt/                                                                                                                                    | •                                             | n          | Ap.        | 1243           |
| trayaḥ snātakā bhavai<br>snātako vrata-snātako<br>snātakaśca/                                                                                                                              | •                                             | a-         | MM.        | 77.            |

| Sūtra                                                                                          | Work in which qu    | uoted        | Page       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| trimuhūrtāpi kartavyā<br>darśā ca bahvrcaih/                                                   | pūrvā               | ST.          | 269        |
| tryavaram śuddhavatīb<br>snātvā-ghamarşaṇam-a<br>japitvā dhautamahatar<br>paridhāya sāmnā saum | ntarjale<br>ņ vāsaḥ |              |            |
| dityamupatistheta/                                                                             |                     | Mit.         | 486        |
| (drops antar)                                                                                  |                     | Ap.          | 1245       |
| danta-dhāvanam bhakaagnihotrādi-devatā                                                         | • •                 | GR.          | 178        |
| damo dayā dānam dṛd                                                                            | ḥavratatvaṃ ceti/   | GR.          | 498        |
| dambha-cchadmābhyā<br>dīyate pratipadya vā s                                                   | • •                 | GR.          | 72         |
| daśame' hnyaranyam g<br>śmaśru-karmānah<br>svastyayanādi-dharmā                                |                     | HL.          | 194        |
| daśa savye sat prsthe s<br>bhābhyām tisrbhih pā                                                | sapto-              | Ap.          | 36         |
| dānānṛtami-jyānṛtam (<br>kṛtākṛtam/na mayā                                                     |                     |              | <b>510</b> |
| devatā adhigantukām                                                                            | a ācāmet/ Se        | САН.         | 263        |
| devāschandāmsi vedārsamvatsaram sāva                                                           | • • •               | BS.          | 106        |
| devāśca pitaraścaiva t<br>va/,                                                                 |                     | /a=<br>CC, 1 | 91-92      |

| Sūtra                                                                                        | Work                | in   | which   | quoted     | Page    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|------------|---------|
| daivenottoreņānna saņ<br>saṃskṛtosāgniṃ p<br>sāyaṃ prātarahara                               | rāhuḥ/              | a    |         |            | ,       |
| prāpayati/tasyāharaha                                                                        |                     |      | ā sāyai | ņ          |         |
| bhavati tasmānno gnihotrī syāt/,                                                             | parișțā-            |      |         | GR.        | 117-118 |
| dvividho brahmacārī u<br>naisthikasca/tayoh                                                  | -                   | āņo  |         |            |         |
| brahmaṇaḥ sāyujyaṃ                                                                           | gaccha              | ti/j |         | Ap.        | 71-72   |
| (omits the entire portifollowing naisthikaśca                                                |                     |      |         | SCSK.      | 172     |
| dvividha eva samskārd<br>brāhmo daivasca/gard<br>smārto brāhmaḥ/pāka<br>haviryajña-somasceti | bhādhā:<br>i-yajña- | aādi |         |            |         |
| daivenottareņa saṃsk<br>samānatāṃ salokatāṃ<br>gacchati/                                     | •                   |      | 'n '    | SCSK.      | 34      |
| dvividhāstṛtīyo brahm<br>sadyovadvaśca/tatra<br>vādinīnāmu-panayana<br>vivāhaḥ kāryaḥ/,      | brahma              | •    | anam    | SCSK.      | 62      |
| dvividhamapi grhasth<br>yāyāvaram ca/śālīnaļ                                                 | puņya               | taro |         | <b>ṁ</b> , |         |
| yāyāvaraḥ śreyān/<br>gṛhya-śālīnas-tretā-śāl                                                 |                     |      | 10      | GR.        | 415     |
| na kārşņāyase mṛṇma                                                                          |                     | • •  | i/i     | Ap.        | 148     |
| na gormūtrapurīṣābh<br>na pathi sikhā visrjet<br>18                                          | -                   | ijet | L       | · Ap.      | 225     |

| Sūtra                                     | Work in                               | which  | quoted | Page |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|------|
| na grāmābhimukham                         | pretam nich                           | areyul | ḥ/ HL. | 119  |
| **                                        |                                       |        |        |      |
| (adds yadi vartmani g                     | tāmaḥ                                 |        |        |      |
| syāttadā tanmadhye                        |                                       |        | C W    | 110  |
| na gantavyam)                             |                                       |        | SK.    | 112  |
| omits <i>nirhareyuḥ</i> , an              | d reads inst                          | ead    |        |      |
| na kuryādudakam tato                      |                                       |        | Ap.    | 870  |
| na ca tadaśniyād yenā                     |                                       |        | •      |      |
| deva-pitṛ-manuşya-ya                      | jñān na                               |        |        |      |
| kuryāt/, ,                                |                                       |        | SCAH.  | 615  |
| na catvaropadvārayor                      |                                       | •      | •      |      |
| purīse kuryāt na gomana yajñiyānām        | aye                                   |        |        |      |
| vrksanamadhastat/                         |                                       |        | SCAH.  | 238  |
| **                                        |                                       |        |        |      |
| (omits na gomaye                          | gosthe ;                              |        |        |      |
| sampūrņe for pūrņe)                       |                                       |        | GR.    | 140  |
| na nagnām striyam p                       |                                       |        |        |      |
| vīkseta nodayāstamas                      | au candrār                            | kau/   | Ap.    | 180  |
| **                                        |                                       |        | GR.    | 560  |
| na parvasu sandhi-ve                      | layor vāhay                           | et/    | SCAH.  | 453  |
| na pretasparšino grān                     | nam praviše                           | eyurā- |        |      |
| nakşatra-darsanād rā                      |                                       | tyasya |        |      |
| brāhmaņānumatād ve                        | eti/ <sub>4</sub>                     |        | SK.1   | 112  |
| ),                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _      |        |      |
| (brāhmaņānumatyā f<br>adds asaktau brāhma |                                       | •      |        |      |
| gṛhītvā pravišeyuḥ).                      | '······                               |        | ST.1   | 319  |
| na prosite' lankuryān                     | na veņīm n                            | uñcet  | SCAH.  | 59:  |
| - <del>-</del>                            |                                       |        |        |      |

| STUDY IN THEIR ORIGIN AND DEVELO                                                                                  | PMENT       | 275       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Sūtra Work in which                                                                                               | 1 quoted    | Page      |
| dadhyanupānam na vā kṣutānnam na jugupsitam/,                                                                     | GR.         | 363       |
| nava sūtāyāḥ payaḥ na pivet sarajastvā                                                                            | t/, SCS.    | 233       |
| na vaṭa-plakṣodumbara nīpa(?) vā bhakṣayet/,                                                                      | ST.         | 823       |
| na śūdrāya vṛttiṃ prāhuḥ trivarṇa-<br>śuśrūṣā vā' sya vṛttiḥ/dānadharma<br>ìtyeke/,                               | GR.         | 476       |
| na sandhyāyāṃ śayīta nāśucirna<br>nagnaḥ/,                                                                        | BS.         | 180       |
| nāgnivelayoḥ pravaset parvasu ca/,                                                                                | Ap.         | 122       |
| nānyavatsāyāḥ steya-yogāt na<br>evaṃ na navaprasūtāyāḥ<br>sarajastvāt/                                            | GR.         | 369       |
| nāmagotrayorūrjam vahantīriti snāna-vastramapīdya vā pitrmstarpayet/                                              | BS.         | 107       |
| nāśiṣaḥ pratigṛhṇanti nānnaṃ<br>vikirenna svadhāṃ ninayet/,<br>pitṛ-mantra                                        | *)          |           |
| tāni bhuktavadbhyo dadyāt/,                                                                                       | Ap.         | 528       |
| nāśuciindhīta/,<br>nāstiko nāstika vṛttiḥ/,<br>nirhṛtya saṃskartā' po gatvā'<br>plāvyāsau tṛpyatāmi-tyudakāñjaliṃ | KR.<br>Mit. | 61<br>439 |
| ninayati/                                                                                                         | SCA.        | 100       |
| (nişkramya for nirhṛtya; ninayanti for niti).                                                                     | Ap.         | 874       |

| Sūtra                                                                                                                                  | Work              | in         | which    | quoted   | Page |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|----------|------|
| nottaredanupaspṛśya/,                                                                                                                  |                   |            |          | GR.      | 165  |
| nottarīya-viparyāsam k                                                                                                                 | uryāt/,           |            |          | GR.      | 220  |
| nodanmukho' śnīyāt/<br>nodanmukhaḥ śayanās<br>vāśnīyāt na kārṣṇāyase<br>na mṛṭpātre na bhinnā                                          | · ·               |            |          | ST.      | 431  |
| vakīrņe/                                                                                                                               |                   |            |          | GR.      | 312  |
| pañcatapo' bhrāvakāśi<br>nutişţheyuḥ grīşma-va                                                                                         | -                 |            | -        | SCA.     | 1089 |
| patita-duşkṛtibhyaḥ p<br>mayajñiyaṃ na tena p                                                                                          |                   |            | _        |          | 543  |
| patita-pāṣaṇḍa-nāstika<br>nṛtā-ślīlā-dikamupavā<br>vivarjayet/,                                                                        |                   | āşa:       | ņā-      | ST.¹     | 543  |
| (insert ādi between nā saṃbhāsaṇa; omits as varjanīyamiti for viva                                                                     | ślīla ;           | nd         |          | CC.111.2 | 194  |
| (with slight variations                                                                                                                | 3)                |            | ,        | CC.II.I  | 1008 |
| patita-yājanāt patita-s<br>sankaritvamu-paiti/sa<br>sankaris-sankīryate/, s<br>jjātitascyavate/,                                       | nkīrņa            | -yāj       | anāt     | SCAH.    | 461  |
| patitasya tu kumārīm<br>horātramu-poşitām pr<br>hatena vāsasā-cchādit<br>teşām mama naita iti<br>triruccairabhidhānām<br>hetorudyahet/ | ātaḥ śu<br>āṃ nāh | kle:<br>am | nā-<br>- | SCA.     | 1000 |
| TOTAL MATERIAL!                                                                                                                        |                   |            | 1        | oun.     | 1089 |

| i, |                               |                                                                                     |                  |              |             |              |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|
| A  | STUDY IN 7                    | HEIR ORIGIN                                                                         | AND I            | DEVELOP      | MENT        | <b>277</b> . |
|    | Sūtra                         | 7                                                                                   | Work in          | n which      | quoted      | Page         |
|    | manasāpi<br>skārāt/ta         | nā-sana-vastrā-<br>nādhyavasyet<br>thaika-pātre m<br>nyucchişṭa-nirr                | apunas<br>adya-  | sa <b>ṃ-</b> |             |              |
|    | guru-bhai                     | tṛ-sutebhyaḥ/,                                                                      |                  |              | SCV.        | 586          |
|    | payo na p                     | oivet/                                                                              |                  |              | SCS.        | 234          |
|    | yāvakāpu<br>pācayedā          | am kṛṣara mā<br>pānnam śaskul<br>tmārthe-na vā ṛ<br>-nīpa-mātulaṅg                  | īr-na<br>olakșod | umbara-      | GR.         | <b>357</b> . |
|    | pavitram                      | "<br>asi drupadādi v<br>le trirāvartayity                                           |                  |              | ņa-         |              |
|    | brahmah                       | -                                                                                   | a muc            | yato         | BS.         | 94           |
|    |                               | ātako-papātak<br>mnipāte vā ag                                                      |                  |              | me-<br>Mit. | 473          |
|    | ,,                            |                                                                                     |                  |              |             |              |
|    | drops <i>vā</i> ,<br>pālankyā | <i>apātaka</i> for <i>pāt</i><br>. <i>eva</i> and <i>triḥ</i> ),<br>-nālikā-pūti-vā | rtāku-m          | āşa-         | BS.         | 89           |
|    |                               | igru-nṛpamāşa-<br>śrāddhe na dad                                                    | -                |              | SK.         | 23           |
|    | nālikā-ku                     | thus: pālank<br>sumbha-surasā<br>śrāddhe na da                                      | i-nișpāv         |              | SCS.        | 216          |
|    | yadyāgra                      | putrā itare<br>yaņah<br>gṛhṇīyād vā/                                                | grahāḥ           |              | ŭ.          | 234          |
|    | puṃsava<br>phalam//           | nāt pumsīkaro                                                                       | ti kāma          | μ'n          | BS.         | 186          |

1.1

| Sūtra                                                                                                                                      | Work                        | in   | which | quoted     | Page   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------|------------|--------|
| purāṇa-pañcaviṃśatyā<br>eṣā dharmavṛdo<br>dharmāccyavate/,                                                                                 |                             |      |       | GR.        | 447    |
| pūrtavṛttaścājīvan śuṣ<br>tṛṇa-vikrayaṃ vā kury<br>vā rakṣet/,                                                                             |                             |      |       | Ap.        | 933    |
| (pūrva-vrttişvājīvan fo<br>omits tṛṇa, vā kurvīta                                                                                          |                             |      |       | GR.        | 520    |
| pūrva-vṛttişu vṛttyarth<br>dhvānam gacchet/na<br>nānudako nāyajñopav<br>saha/                                                              | niyama-                     | velā | yāṃ   | GR.        | 548    |
| pūrvāśramayor-nekşuo<br>stainyam'/,                                                                                                        | dvaya-gı                    | aha  | iņe   | GR.        | 520    |
| praņavo vyāhrtayah sa<br>sāvitram pavitram yer<br>pāpebhyo vimucyate s<br>māsāt pūto bhavati/d<br>sahasrāņi japtvā sarva<br>bhavatītyāhuh/ | na sarva<br>śataṃ ja<br>aśa | ptv  | ā.    | <b>Ap.</b> | 122    |
| pratipanmiśrā bhaved<br>pūjyaiva tula-makara<br>bhūtaviddhāpi pūjyā/                                                                       | -yoge                       | irye |       | CC.III.2   | 451    |
| prayatatvād vopacitar<br>nāśayatīti/                                                                                                       | maśubha                     | ıṁ   |       | ST.        | 467    |
| prānmukha āyuşkāmo<br>dakşiņamukhah śrīkā                                                                                                  | •                           | •    |       | aḥ/ˌ SCSK. | 115    |
| prānmukha udanmukpādāvabhyuks                                                                                                              |                             |      | -     | ato        | - ــ ب |
| bhavati/                                                                                                                                   |                             |      |       | GR.        | 156    |

| <b>67</b> 4          | TT 4                     |            |         |
|----------------------|--------------------------|------------|---------|
| Sūtra                | Work in which            | 1 quoted   | Pag     |
| -                    | aṃskāra-puṇyārthān       | CCIIIA     | 50      |
|                      | u chinnāyāmāśaucam/      | CC.111.2   | 58      |
| **                   |                          |            |         |
| (nābhi for nādī; or  | nits <i>chinn</i> āyām). |            |         |
| pretasprśo grāmaņ    | na pravišeyurā-          |            |         |
| nakşatra-darsanāt i  | rātrau cedādityasya/     | Ap.        | 88      |
| 39                   |                          |            |         |
| (sparše for sprso; g | grāmam and na            |            |         |
| transposed)          |                          | SCA.       | 9       |
| pretābhibhūtatvāc-   | chāvāśaucam jāte         |            |         |
| vrddhi-yogena        |                          |            |         |
| bhavati/             | ·                        | SCA,       | 1       |
| ,,                   |                          |            |         |
| (vṛddhi-yogād bhā    | ktvāt for vṛddhi-yogend  | <b>a</b> ; |         |
| bālāḥ kulānugati-c   | chedāt kleśa for nābhy   | a          | ,       |
| ccheda).             |                          | SCA.       |         |
| bandham yathā stl    | nāpitam tathaiva prati-  |            |         |
| pālayet/             |                          | SCV.       | 32      |
| brahmacaryam nā      | ma divyasamāga-          |            |         |
| maścāsām/            |                          | GR.        | 52      |
| · hrahmacārī sandh   | yāmupāsyotthitaḥ sāvit   | rvāh       |         |
|                      | -patistheta, utkramyā-g  |            |         |
| kāryam vrātapatyā    | ihutya'tītām sampādyoj   | pasthitam  |         |
| • • • •              | punarmano-vrātapatīb     |            |         |
|                      | a-yajñopavīta-kamaņda    | • • • •    | <i></i> |
| ca trayyā-hutyā ya   | thūrtham pratīyāt/,      | Ap.        | 11      |

| Sūtra                                                                              | Work                          | in          | which   | quoted     | Page |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------|------------|------|
| brahmaņyatā deva-<br>saumyatā-paropatā                                             | pitā-nasūyat                  | ā           |         |            |      |
| mṛdutā-pāruṣyam i<br>vāditvaṃ trayo                                                |                               |             | n       | MM.        | 30:  |
| brāhme muhūrte pi<br>svādhyāyamāvartya                                             | •                             | viśc        | et/,    | SCSK.      | 138  |
| 19                                                                                 |                               |             |         | CC. III. 2 | 692  |
| brāhmeņa tīrthena<br>tarpaņāni prājāpat<br>balikarma-bhojanā<br>pitryeņa/pratigrah | yena kuryāt,<br>ini daivena/ţ | mā<br>oitry | rjanā-c | amana-     | 39   |
| bhakşyāṇāmāma-m<br>rudhira-bhakşaṇe (<br>pañcagavyaṃ ca/;                          | -                             |             |         | PP,        | 66   |
| bhūmāveva nidadl<br>pātrāņi/,                                                      | ıyān-noparyı                  | ıpaı        | ·i      | SCS.       | 342  |
| bhaikşamavokşitar<br>darsitama-nujfiāta;<br>prāhus-tadasnan b                      | ma-mṛta-sam                   | -           | _       | a          |      |
| brahma-siddhima                                                                    |                               |             |         | SCSK.      | 113  |
| manasā saṅkalpay<br>karmaṇā pratipād                                               |                               | apa         | ti      | SK.        | 86   |
| (copapādayati for                                                                  | pra…ti)                       |             |         | ST.1       | 533  |
| maņivāso gavādīn<br>sāvitryasta-sahasra<br>sata-sahasramasat                       | am japet                      |             |         | ST.¹       | 361  |
| (sāvitryāḥ for ṣāvi<br>vrataḥ for vratam                                           |                               | ).          |         | Ap.        | 1151 |

| ^ |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |

| markaţa-śva-bhāsa-mārjāra- jālapāda-barhiṇamekatama- vadhe gām brāhmaṇāya dadyāt/, Ap. 1: mahā-pātakā-tipātakā-nupātako- papātakānāmekatamameva saṃnipāte cāghamarṣaṇameva trir-japet/, Mit. mātṛ-duhitṛ-snuṣā-gamanam-ityatipātakāni/ Ap. 10 mārjanārcana-balikarma-bhojanāni daivena//, ST.1                                                                        | 142<br>131<br>471<br>048 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| markaṭa-śva-bhāsa-mārjāra- jālapāda-barhiṇamekatama- vadhe gāṃ brāhmaṇāya dadyāt/, Ap. 1.  mahā-pātakā-tipātakā-nupātako- papātakānāmekatamameva saṃnipāte cāghamarṣaṇameva trir-japet/, Mit.  mātṛ-duhitṛ-snuṣā-gamanam-ityatipātakāni/ Ap. 10  mārjanārcana-balikarma-bhojanāni daivena/, ST.¹  (adds tīrthena to the line). ST.  (adds tīrthena kuryāt) SCAH. 359- | 471                      |
| papātakānāmekatamameva saṃnipāte cāghamarṣaṇameva trir-japet/, Mit. mātṛ-duhitṛ-snuṣā-gamanam-ityatipātakāni/ Ap. 10 mārjanārcana-balikarma-bhojanāni daivena/, ST.¹  (adds tīrthena to the line). ST.  (adds tīrthena kuryāt) SCAH. 359-                                                                                                                             |                          |
| mātṛ-duhitṛ-snuṣā-gamanam-ityatipātakāni/ Ap. 10 mārjanārcana-balikarma-bhojanāni daivena// ST.¹  (adds tīrthena to the line). ST.  (adds tīrthena kuryāt) SCAH. 359-                                                                                                                                                                                                 |                          |
| mārjanārcana-balikarma-bhojanāni daivena/i ST.¹  (adds tīrthena to the line). ST.  (adds tīrthena kuryāt) SCAH. 359-                                                                                                                                                                                                                                                  | U-10-                    |
| daivena/  ST.1  (adds tīrthena to the line). ST.  (adds tīrthena kuryāt) SCAH. 359-                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| (adds tīrthena to the line). ST.  (adds tīrthena kuryāt) SCAH. 359-                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61                       |
| (adds tīrthena kuryāt) SCAH. 359-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 396                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 390                      |
| māşa-masūra-madhu-parānna-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 613                      |
| maithunāni pratyaham varjayet/, vratopeto nākāle vācam visrjet/, strī-śūdrocchişţā-bhibhāşaņe ācāmet/ Ap. 1                                                                                                                                                                                                                                                           | 230                      |
| (insert māṃsa bet madhu and parānna; vratye'hni for pratyaham; varjayet for visrjet; omits strī ācāmet').  SCAH.                                                                                                                                                                                                                                                      | 434                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 <b>7</b>              |
| mukhyam śrāddham māsi māsi<br>aparyāpta-vṛttam prati-dvādaśāhena<br>vā bhojyā ekāhe dvādaśāpi vā/, Ap.                                                                                                                                                                                                                                                                | 540                      |

| Sūtra                                                                                                                          | Work in                   | which                   | quoted      | Page                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| mṛddāru-vidalā-lābu-śī<br>pātro vā pāṇi-pātro vā<br>grāmaṃ pravisennocchi<br>srienna kutsayet/na cā                            | bhikşārthan<br>stam dadyā | n-not-                  | Ap.         | 964                 |
| ••                                                                                                                             |                           | ny we <sub>1</sub>      | -           | 21                  |
| ya evamavāpnuvar                                                                                                               | • •                       |                         | KR.         | 21                  |
| ya evam vidvān pitrn y<br>ādityāścāsya prītā bhav                                                                              | -                         | o rudrā                 | MM.         | 130                 |
| yajñiyāḥ samidha āhṛṭ<br>palepano-dbodhane san<br>gacchedāhṛṭya niv                                                            | nūhana-sam                |                         | a-<br>SCSK. | 170                 |
| yathā kṣāropasveda-car<br>prakṣālanādibhir-vāsār<br>evam tapo-dāna-yajñai<br>śuddhimu-payānti/                                 | nsi śudhyan               | ti                      | ST.         | 467                 |
| yad devebhyo juhoti de<br>tenābhiyajati yat pitrb<br>tena yat<br>dattvodīkṣeta<br>godohanāt/,                                  | •                         | kaṃ                     | SCAH.       | 566                 |
| (abhijayati for abhiyajomits yat before pitrbh<br>yah for yat; omits tend<br>after rsi-lokam; omits<br>the portion after bhūta | iyah;<br>1                | <b>)</b> / <sub>3</sub> | GR.         | 274                 |
| yadyamīmāṃsyaṃ syā<br>sparśāc-chuddhaṃ bha<br>brāhmaṇānāṃ ka                                                                   | vati/upagh                | āta                     | MM.         | 203                 |
| yadyasamāptavedāḥ ka                                                                                                           | -                         |                         |             |                     |
| saha vaseyuh/                                                                                                                  | -mr) wiinemaa             | 1                       | Ap.         | <b>7</b> 2 <b>2</b> |

| Sūtra                                                                                                                                                                                                  | Work                                                        | in  | which | quoted     | Page      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|-----------|
| yaḥ samāpya vedāna-sam<br>vratāni samāvartate sa<br>vrata-snātakaḥ/ubhayaṃ<br>samāpya yaḥ samāvartate<br>sa vidyāvrata-snātakaḥ/,                                                                      |                                                             |     |       | MM.        | 138       |
| yāna-śayanānya- parihāryāṇyeke manyante tanna varṇaviśeṣācchukla malina-saṃsarga-darśanā saṃsarga-saṃyogācca tas pṛthak śaucāc-chreyāṃsal                                                              | a-<br>.t-pāpa-<br>:māt                                      |     |       | MM.        | 257       |
| (vastu or varna; samsargā for samsarga daršanāt; pā samsargāt for pāpasam adds vyādhisamsarga-yog pāpa-samsargāt; adds ca tasmāt; adds iti after šrey adds to the passage švānu šuddhyantardhāya samāp | āpa-<br>yogācca<br>ācca aft<br>after<br>vāmsah;<br>upapatta | ter |       | GR.        | 588       |
| rajata-stainye cāndrāyaņ<br>tāmre kārṣṇāyase prājāpa                                                                                                                                                   |                                                             | rcc | hram, | Ap,        | 1111      |
| rājāsrayeņa vadha-daņdāl<br>visesāt rāksasah/<br>retorakta-garbhopaghātal<br>jātakarmaņā prathamama                                                                                                    | ohighāta<br>h pañcas                                        | guņ |       | GR.<br>BS. | 77<br>194 |
| lomnām svādane hasta-daprakṣālita-pāṇipādasya tvadhika-bhojane loṣṭa-mṛttikā-dane ahorāt bhojanāc-chuddhih/                                                                                            | atta-bho<br>bhojane                                         | oja | ne    | Ap.        | 1173      |
| lohamaye mṛṇmaye vā p                                                                                                                                                                                  | ātre bhu                                                    | ñji | ta/   | SCSK.      | 116       |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                             |     |       |            |           |

| Sūtra                                                                                      | Work                     | in   | which             | quoted      | Page  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------|-------------|-------|
| lostra-vidhirukta dra<br>nisedho'pyasārāc-chi                                              |                          |      |                   | GR.         | 143   |
| gocaraḥ/,                                                                                  | 1 (                      |      |                   | OK.         | 145   |
| valkala-śāṇa-carma-c<br>lake-vāsāḥ/,                                                       |                          | unja | грп <b>а-</b>     | MM.         | 212   |
| vāji-rāsabha-vadhe k<br>cāndrāyaņam caret/v<br>vadhe prājāpatyam t<br>poşitaḥ/markaṭa-jāla | rithā paśu-<br>ri-rātro- | inā  | me-kat            | ama_        |       |
| vadhe brāhmaņāya g                                                                         | _                        | -    | mc-kat            | Ар,         | 1134  |
| vāstu-pāla-bhūtebhy<br>haņam (bali-haraņan                                                 | o balira-                |      | a <b>h</b> /.     | ST.         | 422   |
| **                                                                                         | ui, onuiu j              | w)   | ~ <del>~</del> 11 | <b>52</b> . | •==   |
| (ahutaḥ for bhūta-ya                                                                       | ajñaḥ)                   |      |                   | SCAH.       | 566   |
| vidyā-tapo' dhikānāi                                                                       | ṃ ca pratha              |      |                   |             |       |
| māna-miṣyate/,                                                                             |                          |      |                   | SK.         | 112   |
| vibhajişyamāņa eka                                                                         | -                        | īnā  | ya                |             |       |
| dadyād viṃśaṃ                                                                              | -                        |      |                   | HG.         | 231   |
| putrāye-tarānau-ras                                                                        | aya <sub>I</sub> ,       |      |                   | U.          | 238   |
| "                                                                                          |                          | ,    |                   |             |       |
| vrthā paśu-ghāte provedo vai vidyā brāh                                                    |                          | /    |                   | ST.         | 520   |
| tat-parijñānārthama<br>śayyārūdḥā-pāduko<br>pādocchiṣṭānin                                 | -pānadā∙ro <sub>l</sub>  | pita |                   | SCSK,       | 130   |
| tadanyatra bhojane<br>śaśaka-śalyaka-med                                                   | lhā-godhā-               |      |                   | Ap.         | 1188  |
| kūrmasaśalkāņ<br>matsyān nyāyopapa                                                         | annān bhak               |      | et/,              | GR.         | 377   |
| śālīnādātma-vṛttiyā yāyāvaraḥ/daśa da                                                      | śakṛta-                  |      |                   | GR.         | 419   |
| prasthāno' kṛtapras                                                                        | ыпапаэсец/               | i    |                   | OK.         | -1,20 |

| Sūtra Work in wh                                                                                                                         | ich quoted | Page      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| śāvāntah śāvamāśaucam pūrvāśaucena śudhyati/laghunā laghu śuddhyettu/śiṣṭāhpratipattavyāh/                                               | Ap.<br>KR. | 898<br>33 |
| śunā daṣṭas-tryahame-kāhāraḥ samu-<br>dagrāṃ nadīṃ gatvāgomāyu-<br>mārjāra-sarpa-nakula-mūṣakair-                                        |            |           |
| daşţānām/                                                                                                                                | Ap.        | 1137      |
| śuska-kāsthena vā mṛjīta/                                                                                                                | GR.        | 143       |
| śūdra-yājako garhitam dravyam<br>nāga-hrade prakşipya brāhmaņānu-<br>petya brūyāt trāyantu mām bhavanto<br>varņa-sāmyam/,                | SCAH.      | 462       |
| śaucam nāma dharmādipatho brahmāyatanam śriyo' dhivāso manasa prasādanamtacca                                                            |            | 522       |
| śaucamu-paristād vaksyāmah/                                                                                                              | GR.        | 522       |
| śreyasaḥdahet/                                                                                                                           | VR.        | 396       |
| śva-gomāyu-mārjāra-sarpa-<br>nakula-mūşikānuvṛttāv-eteşāmevā-<br>dhīyānānāma-ntarā-gamane<br>trirātramu-pavāsaḥ tryaham ca<br>vinivaset/ | CC, III. 2 | 766       |
| śvitri-kuşthyudari-yakşmā-<br>mayāvyanārşeyamabrahma-<br>samānārşeyam cetyetāni na<br>jñāyante tām putrikā-<br>śankayā na vivāhayet/     | GR.        | 23-24     |
| śvitri-kuşthy-udari-yakşmā<br>alpāyurvarjanīyāni<br>bhavanti/kulānurūpāḥ prajāḥ<br>tasmāt kula-nakşatra-<br>vijñānopapannāṃ varayet/     | Ap.        | 84-85     |

| Sūtra                                                                                                        | Work                   | in         | which | quoted | Page |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------|--------|------|
| Do ' *                                                                                                       |                        |            |       |        |      |
| (with many variations)                                                                                       |                        |            |       | U.     | 221  |
| śvobhūte śrāddhakarma<br>diśam gatvā dakşiņa-pr<br>samūlān kuśānāhareda<br>gṛhītāścāpaḥ/,                    | avaņām                 | •          | 1     | SK.    | 46   |
| (gives only the first two                                                                                    | words)                 |            |       | SK,    | 48   |
| śvobhūte ekoddistam k                                                                                        | uryāt/                 |            |       | SK.1   | 74   |
| şat prşthatah/,<br>şad varşāni rājanye prā                                                                   | ikṛtaṃ                 |            |       | GR.    | 148  |
| brahmacaryam/vaisye                                                                                          | trīņi/,                |            |       | HG.    | 177  |
| (vaišye and trīņi transpadds sārdham śūdre kş brāhmanīşu/vaišyavat i śūdravacca vaišyāyām nava māsān).       | atriyavad<br>kşatriyāy | ām,        |       | . Ap.  | 1129 |
| saṃvatsarotsanne gnih<br>kṛtvā punarādadyāt/dv<br>cāndrāyaṇe kuryāt/triv<br>saṃvatsaraṃ kṛcchraṃ<br>dadyāt/, | ivarşotsa<br>varşotsan | nne<br>ne  | somāy | ana-   | 1154 |
| sa tasya svāgatamargh<br>camanamā sanam ca p                                                                 | 7                      | <i>l</i> . |       | SCAH.  | 590  |
| satyavādī sadā tuşţaḥ nityaṃ snāna-śīlaḥ<br>bhavati/,                                                        | -                      |            | mī    | GR.    | 494  |
| sandinī vṛṣasyanti tasy<br>na pivet tadṛutmatī bh                                                            |                        |            |       | SCS.   | 233  |
| ne biter radiarmen on                                                                                        | u 1 a i i /,           |            |       | •      |      |
| 1)                                                                                                           |                        |            |       | MM.    | 179  |

| Sūtra                                                 | Work in which                                                            | h quoted  | Page         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Do                                                    |                                                                          | -         | <del>-</del> |
| (syandini for sand<br>bhavati for tad                 | · ·                                                                      | Ap.       | 246          |
| •                                                     | e dasa-rātrādityapare<br>havatīti dharmavidaḥ'/,                         | ММ.       | 179          |
| samānato mṛte rik                                     | •                                                                        | DB.       | 65           |
| samenaiva mṛte ri                                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                  | SCV.      | 614          |
| sarva-vāsasām plā                                     | vanena śuddhih/,                                                         | Ap.       | 262          |
| yadenam yān<br>śreyasyam brahma<br>kāmānavāpnoti/     | a vidvān brāhmaņo tamanuyāntīti avarcasaṃ tena sarvān kṣaṇama-bhojanama- | GR.       | <b>291</b>   |
| yasmin yasmi<br>śārīra-vācika-mān                     | in vayasi<br>asānyā-pnoti/                                               | Ap.       | 998          |
| (with many variat                                     |                                                                          | GR.       | 567-568      |
| saśalkān matsyān bhakşayet/,                          | nyāyopapannān                                                            | MM.       | 181          |
| sahasūnaṃ lāṅgal<br>na vidyate/                       | am tad brāhmaņe                                                          | GR.       | 429          |
| sāyaṃsandhyā-sta<br>nādhīyīran prātaḥ<br>tvahorātram/ | sandhyā-stanite                                                          | C. 111. 2 | 764          |
| (rātrim for rātrau                                    | ; ca for tu)                                                             | Ap.       | 188-         |
| sāvitryā' bhimant                                     | ritamu dakom'                                                            |           |              |

| Sūtra                                                                                                        | · Work                               | in           | which    | quoted    | Page |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------|-----------|------|
| suprakşālita-caraņaḥ s<br>rakṣāṃ kṛtvā udaka-pi<br>rātri-sūktaṃ japtv<br>namaskṛtyadakṣiṇ<br>śirāḥ svapet/   | ūrņa-ghaṭā<br>ā vişņuṃ               | di           | S        | САН.      | 628  |
| surāpo'gnivarņām surā                                                                                        | im pītvā                             |              |          | •         |      |
| ghṛtamayaḥ payo vā h<br>vitapya mṛtyunā pūto                                                                 | iraņyam v                            | ā            |          | Ap,       | 1071 |
| staraņāsana-piņdesu sa<br>parivarjayet/                                                                      | ıţ kuśān                             | •            |          | SK.       | 48   |
| strişvakīrņīcatusp<br>gardabham pasumālab<br>dharmeņa bhūmau pas<br>apsv-avadānaiḥ pracār<br>kāmakāmāya svāl | heta pāka<br>śu-puroḍāś<br>yājyam ju | a-ś          | rapaņa   | m·<br>U.  | 150  |
| sthitira-vicchinnaveda<br>sankaritā avicchinnārş<br>kulaguņāh/vedāngāni                                      | seyatvam v<br>dharmādh               | ā it<br>yāt: | i<br>ma- | <b>CD</b> | 400  |
| jñānam sthitisceti şadv                                                                                      | •                                    | itan         | n/       | GR.       | 499  |
| snātvā vāsasī paridhāy                                                                                       |                                      |              |          | ST.1      | 305  |
| snāpayitvā'naduho'lan<br>bhojayet/                                                                           | nkŗtya brā                           | hma          | aņān     | SCAH.     | 454  |
| svayam kanyā varayat<br>gāndharvaḥ/,                                                                         | e sa                                 |              |          | GR.       | 76   |
| sva-sirasā yavasamādā<br>dadyād yadi tāḥ gṛhṇī<br>prāvartayeyuḥ/                                             |                                      |              |          | ST.       | 472  |
| (pratigrhņīyuḥ for pra                                                                                       | vuh:                                 |              | · .      | τ, .      |      |
| pravartayeyuh for prā                                                                                        |                                      |              |          | Ap.       | 1209 |

| A | STUDY   | IN     | THEIR                                     | ORIGIN                             | AND DEVELOP                  | MENT   | 289  |
|---|---------|--------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|------|
|   | Sūtra   | ı      |                                           |                                    | Work in which o              | luoted | Page |
|   | •       | ,,     |                                           |                                    |                              |        |      |
|   | (pravar | taye   | yuḥ for                                   | prā                                | yuḥ).                        | Mit.   | 469  |
|   | samām   | ana    | nti saṃs                                  | cya-ntard<br>sparśe sa<br>a/āsanar |                              |        |      |
|   | yānama  | a-nt   | ardhāya                                   | samācai                            | cet/                         | SCS.   | 258  |
|   |         | •      | āḥ śokā <sup>.</sup><br>ā <b>s-s</b> araj | vișțatvāt                          |                              | SCS.   | 234  |
|   |         | -      | •                                         | •                                  |                              | SC3.   | 234  |
|   |         | -      |                                           | aitya-vṛk<br>bhala-cay             | •                            |        |      |
|   | -       |        |                                           | -                                  | ana-<br>naṇa-mahā-           |        |      |
|   | •       |        | -                                         | _                                  | āsāhasāni                    |        |      |
|   | varjaye | -      | •                                         | •                                  |                              | Ap.    | 64   |
|   | **      |        |                                           |                                    |                              |        |      |
|   |         |        |                                           | ı; pracay                          |                              |        |      |
|   |         |        | -                                         | saṃsidd.                           |                              |        |      |
|   | -       |        |                                           | pāņo                               |                              | CCC ex | 100  |
|   | manas   | ana    | sa-virua                                  | anani 10                           | r mah <b>t</b> isāhasāni).   | 2C2K.  | 126  |
|   |         |        |                                           | nurādhā-                           |                              |        |      |
|   |         |        | -                                         | tara-bho                           | =                            |        |      |
|   | _       |        | yāsane-t                                  | ohogāran                           | ibho hitār-                  | C.TT   |      |
|   | thāya   | •      |                                           |                                    |                              | ST.    | 672  |
|   |         |        | -                                         |                                    | maṇa-samīpe                  |        |      |
|   | •       |        |                                           | •                                  | ane panktya-                 |        |      |
|   | _       |        | •                                         | •                                  | ūtra-purīṣa-                 |        |      |
|   | •       |        | •                                         |                                    | nna-bhojane<br>ramabhojanam/ | Mit.   | 458  |
|   | Suulai  | iii se | ina svat                                  | ne tinat                           | ташаопојапашт,               | WIIL.  | 438  |
|   |         |        |                                           | JAM <i>A</i>                       | ADAGNI                       |        |      |
|   |         | _      |                                           | aṣṭavyaṇ                           |                              |        |      |
|   | •       | -      | -                                         | amītānād                           | 'n                           |        |      |
|   | _       |        | yatvāt/                                   |                                    |                              | SCS.   | 357  |
|   | ninde   | yur    | -nāvaśe                                   | ayeyuh                             |                              | SCS.   | 357  |
|   | 19      |        |                                           |                                    |                              |        |      |

| Sūtra                                            | Work in             | which quoted      | Page |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|
| mātṛ-tulyama-nulomānā<br>piṭr-tulyaṃ pratilomānā | •                   | HG.               | 91   |
| JĀIUKARŅĀ                                        | A (OR, JĀTŪ         | JKARNA)           |      |
| ūrddhvam tri-paksāt yat                          | :                   |                   |      |
| śrāddham mṛtāhanyeva<br>tad bhavet/              |                     | SI <sup>2</sup> . | 339  |
| paviţram cāsmai prayac                           | chati/              | ST.               |      |
|                                                  | chati <sub>i,</sub> | 51.               | 734  |
| pramīta<br>rāma-gotramudāhṛtya                   | •••••               |                   |      |
| yāvatā pitrkāryamasāve                           | tätte               |                   |      |
| udakamiti pitrn pitāmal                          |                     |                   |      |
| prapitāmahān/ekaikasm                            |                     |                   |      |
| trīmstrīn dadyāt/                                |                     | ST.               | 378  |
| ***                                              |                     |                   |      |
| (nāma-gotramu-ccāryam                            | for                 |                   |      |
| nāmaāhṛtya; omits                                |                     |                   |      |
| yavatākāryam;                                    |                     |                   |      |
| manāvetatte (?) for                              |                     |                   |      |
| masāvetatte; inserts                             |                     |                   |      |
| jalāñjalīn between                               |                     |                   |      |
| trīn and dadyāt).                                |                     | BS.               | 107  |
| JĀT                                              | UKARNYA             |                   |      |
| ācāryādestu bhāryāsu                             |                     |                   |      |
| gurutalpa-vratam caret/                          |                     | Mit.              | 408  |
| omkāreņa dadyāt                                  |                     |                   |      |
| pratigṛhṇīyācca/                                 |                     | CC, I.            | 101  |
| aurasa-kșetrajābhyām m                           | ātā-pitroḥ          |                   |      |
| kṣayāhe pārvaņameva k                            | artavyam            |                   |      |
| dattakādibhirekoddistan                          | a /                 | Mit.              | 84   |
|                                                  |                     |                   |      |

| Sūtra                                                                          | Work in which   | quoted | Page |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| vastrottarīyābhāve<br>dvyangulam tryangulam<br>caturangulam vā sūtrair-        |                 |        |      |
| vastrākṛti pari-maṇḍalaṃ<br>taduttarīyaṃ kuryāt/                               |                 | SCAH.  | 302  |
|                                                                                | JĀVĀLA          |        |      |
| brahmacaryam samāpya a<br>bhaved gṛhī bhūtvā vanī<br>vanī bhūtvā pravrajet/ita | bhavet<br>rathā |        |      |
| brahmacaryādeva pravraj<br>vā vanād vā/                                        | ed grhād        | MM.    | 218  |
| (ascribed to Jāv                                                               | āla-śruti)      |        |      |
| vidyuti prātar-ahar-anadh                                                      | ıyāyaḥ/ˌ        | HG.    | 135  |
| J                                                                              | ĀVĀLI           |        |      |
| atīte sūtake sve sve trirāt<br>cāmet/                                          | ramā 🧣          | HG.    | 115  |
| gṛhī vanaṃ praviśet/yad<br>gṛhameva kāmayeta tadā                              |                 |        |      |
| yāvajjīvama-gnihotram<br>juhuyāt/                                              |                 | SCSK.  | 171  |
| anaśana-gatānāma-śani-                                                         | KAŚYAPA         |        |      |
| hatānāma-gni-jala-praves<br>bhṛgu-saṃgrāmakāntāra-                             |                 |        |      |
| gatānām garbhāņām jāta                                                         | •               |        |      |
| dantānām tri-rātreņa śudhyati/                                                 | ,               | Ap.    | 904  |
| "<br>(hatānām for gatānām                                                      |                 |        |      |
| pravişţānām fot pra                                                            |                 |        |      |
| nām; deśāntare for kānt                                                        | āra).           | Ap.    | 917  |

| Sūtra                                                                                                                                                                                                                    | Work                                    | in         | which | quoted | Page    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------|--------|---------|
| āhitāgniḥ sva-dāra-nirat<br>rtukālābhigāmīyat<br>kimcāśī tolaka-bhedaka-<br>sūcakān pariharamāṇah<br>yujyate/<br>udayāstamaye skanditvā<br>kṣispandane karṇa-krośa<br>cityārohaṇe yūpa-saṃspa<br>ca sacailaṃ snātvā puna | vedhaka<br>śreyasā<br>-<br>ne<br>arśane | <b>!-</b>  |       | GR.    | 494-495 |
| māmiti japet mahāvyāhņ                                                                                                                                                                                                   | tibhiḥ                                  |            |       | A      | 022     |
| saptājyahutīr-juhuyāt/,                                                                                                                                                                                                  | ***                                     |            |       | Ap     | . 922   |
| bālānāma-jāta-dantānām<br>rātreņa śuddhiḥ/                                                                                                                                                                               | 111-                                    |            |       | Ap.    | 910     |
| 99                                                                                                                                                                                                                       |                                         |            |       |        |         |
| (adantajātānām for ajāta dantānām),                                                                                                                                                                                      | ! <b>-</b>                              |            |       | Mit    | . 315   |
| loke bhūti-karmasu vai<br>tadādīnyeva vākyāni<br>syur-yathā puņyāham su                                                                                                                                                  | samṛddl                                 | nan        | n/,   | CC. I  | . 146   |
| śva-vidāla-jātyanta-sthāv<br>gardabhostrāsva-strīvadh<br>prāyascittam brāhmaņeb<br>nivedya sadrātro-positas<br>cīrņānte tilān dadyāt/                                                                                    | le<br>hyo                               |            |       | Ap.    | 1131    |
| ajāvika-vadhe trirātram<br>cīrņe hiraņyam dadyāt<br>vastram vā/                                                                                                                                                          |                                         |            |       | Pv     | 232     |
| anasana-hatānāma-sani-<br>hatānāma-gni-jala-<br>pravistānām bhrgu-samg<br>-desāntara-mṛtānām garb<br>jāta-dantānām tri-rātreņa                                                                                           | hāņām                                   | <b>h</b> / |       | HL     |         |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b></b>                                 | 71,        |       |        |         |

| Sūtra                                                                                                                                                                              | Work in                                                   | which     | quoted    | Page |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| " (anaśana-mṛtānāṃ fo<br>garbhāṇām and jāta-c<br>tri-rātram for tri                                                                                                                | dantānām trans                                            | sposed    | ;<br>ST². | 284  |
| (omits anasanaas<br>inserts maraņe betwe<br>and tri)<br>kāka-balāka-haṃsa-sā                                                                                                       | en dantānām                                               |           | HL.       | 237  |
| kāraņḍava-cakravāka<br>gṛdhra-śyenn-khañjak<br>kalaviṅka-kapota-pār<br>prāyaścittama-horātr<br>ṣitaḥ sarva-bījāni ca                                                               | a-madgu-<br>āvatādīnām va<br>opo-                         | dhe       | PV.       | 239  |
| gām hatvā taccarmaņ<br>māsam gostheśayas-ti<br>snāyī nityam pañcagy                                                                                                                | rişavana-<br>yā-hāraḥ/,≯                                  |           | HG.       | 178  |
| go-balīvarda-vadhe ki<br>kāmakāra-kṛte'pyeke/<br>damana-bandhana<br>vipattau prāyaścittam<br>brāhmaņebhyo nivedy<br>kṛcchramācaret/cīrṇā<br>dakṣiṇāṃ gāṃ viprāy<br>tila-dhenuṃ ca/ | dogdhrī-<br>viniyogeşu<br>/,<br>/a saśikham<br>nte        | citta m / | Ap.       | 1096 |
| tṛṇa-kāṣṭha-rajju-muñ<br>carma-veṇu-vidala-ph<br>patra-valkalādīnām ca<br>-chaucam/mṛddāru-ca<br>tyanto-pahatānām<br>samidhāma-saṃskṛtā-                                           | ala-<br>uilavac-<br>armaņāma-<br>.evaṃ kṣudra-<br>medhyā- | · /       |           | 20.5 |
| dy upahatānāme-kapu                                                                                                                                                                | rușoddharyāṇā                                             | m/_       | Ap.       | 295  |

| Sūtra                                                                                                                                                 | Work in which quo         | ted P                                   | age |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----|
| (bhurja for muñja; omits jatu; reads śaņakşauma-between bhurja and carm phala; omits the portion                                                      | cīra<br>a; drops          | Ap.                                     | 262 |
| taih saha brāhmaņo na v<br>na yāceta na dadyāt<br>dvipada-catuspada-dhāny<br>hiraņya-vastra-varjam/                                                   |                           | HL.                                     | 27  |
| bālānāma-jāta-dantānām<br>rātreņa śuddhiḥ                                                                                                             | tri-                      | SCA.                                    | 26  |
| maṇḍūka-makara-matsya<br>dīnāṃ vadheṣv-ekarātraṇ<br>lavaṇaṃ dadyāt/                                                                                   |                           | Pv.                                     | 240 |
| mṛga-mahiṣa-varāha-kuñ<br>gaṇḍaka-tarakṣu-ṛkṣa-vā<br>siṃha-vyāghra-pṛṣata-car<br>rurukādīnāmanyeṣāṃ ca<br>horātropoṣitaścīrṇānte gh                   | nara-<br>nara-<br>vadhe'- | Pv.                                     | 230 |
| lasuna-palāņdu-gṛñjana-k<br>bhakṣaṇenivedya ṣaḍ<br>cīrṇānte prācyāmu-dīcyān<br>gatvā brahmāsanamāstīr<br>praṇītena vidhinā punaḥ<br>saṃskārama-rhati/ | lrātropositas-<br>ṃ disi  | HG.                                     | 199 |
| lokeşu bhūti-karmasveva<br>tadānīm ca vākyāni syuḥ                                                                                                    |                           |                                         |     |
| svastry-ddhir-astviti/                                                                                                                                | (as<br>joi                | SCA.<br>cribed<br>ntly with<br>astamba) | 134 |

| Sūtra                                                                                                 | Work             | in         | which | quoted | Page    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------|--------|---------|
| vāpī-kūpā-rāma-setu-sabhi<br>tadāga-yajña-vapra-devāy<br>bhedane prāyaścittam brā                     | atana-<br>hmaņel | bhy        | 10    |        |         |
| nivedya catasra ājyāhutīr-<br>juhuyāt/,                                                               | •                |            |       | Pv.    | 246     |
| śūdre sāntapanam tila-dh                                                                              | enum c           | a /        |       | PP.    | 21      |
| sikatābhir-danta-śṛṅga-śa<br>śuki-maṇīnām/                                                            | àkha-            |            |       | Ap.    | 255     |
| KĀT                                                                                                   | YĀYAN            | ΙA         |       |        |         |
| athāto nitya-snānam nady<br>mṛd-gomaya-kuśa-tila-<br>sumanasa āhṛtya                                  | ādau             |            |       |        |         |
| prakśālya pāṇipādaṃ<br>kuśopagraho baddha-śikh<br>iti dveṣyaṃ pratisiñcet/                            | na .             |            |       | GR.    | 208     |
| aparāhņe vratopāyanīyan<br>aśnīta/                                                                    | a-               | •          |       | KK.II. | 141     |
| ā caturthyā yadahaḥ sam<br>tadahaḥ/                                                                   | padyate          | e          |       | KR.    | 320     |
| ābhyudayike pradaksiņan<br>cārahprayuñjīta yugi<br>sayet/                                             | _                |            |       | CC.I.  | 141     |
| grāmyābhir-oşadhībhir-<br>māsam trptiḥ tadalābhe<br>mūla-phalair-adbhir-vā<br>sahānnenottarāstarpayan | ti <i> </i> ;    |            |       | •SCS.  | 252-253 |
| chāgomeşānālabhya<br>śeṣān kṛtvā labdhvā vā<br>svayaṃ mṛtānāṃ vāhṛtya                                 | ı pacet,         | <b>/</b> . |       | SCS.   | 203     |

| Sūtra Work in whice piņdavacca paścimā pratipattih/                                                                  | h quoted GR. | Page<br>284 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| sāvitryā brāhmaṇamūpanayīta<br>triṣṭubhā rājanyaṃ jagatyā<br>vaiśyaṃ sarveṣāṃ vā sāvitrī/                            | KK.I.        | 106         |
| sauvarņa-rājatau-dumbara-<br>khadga-maņimayānām-<br>anyatameşu yāni vidyante<br>patra-puṭādiṣu vā/                   | SCS.         | 291         |
| striyah pratipadi dvitīyāyām<br>strī-janma avistrtīyāyām<br>ekādaśyām dvādaśyām dhānyam                              |              |             |
| śastra-hatasya caturdaśyāma-                                                                                         | KR.          | 323         |
| māvasyāyām sarvam<br>svāhākāra-pradānahomaḥ/                                                                         | MM.          | 93          |
| LAUGĀKŞI (OR, LOGĀKŞI                                                                                                | )            |             |
| atha caturmasyani caitryam                                                                                           |              |             |
| paurņamāsyām phālgunyām                                                                                              | Ap.          | 166         |
| anupasṛṣṭaṃ suvarṇaṃ dhārayet/                                                                                       | Ap.          | 176         |
| kuşmāṇḍair-juhuyād yo'pūta iva manye<br>yadarvācīnameno bhrūṇa-hatyāyās tasn<br>mucyetāyonau vā retaḥ siktvā' nyatra |              |             |
| agne tvam pārayeti svistakrtam<br>vaišvānarīyena sūktena prānmukhah<br>prāñjalir-upatistheta/ japet parāñci          |              |             |
| sūktāni vaisvānaryam ca japet/                                                                                       | Ap. 12       | 27-1228     |
| caturtham piṇḍamu-tsrjya<br>traidham kṛtvā piṇḍeṣu                                                                   |              |             |
| nidadyāt/,                                                                                                           | Ap.          | 530         |

| 4 | STUDY | IN  | THEIR | ORIGIN | AND | DEVELOPMENT |
|---|-------|-----|-------|--------|-----|-------------|
| n | 31001 | 117 | IDCIR | OKIGIN | AND | DEVELOPMENT |

| Sūtra Work in                                                             | which quoted  | Page |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| tat savitur vareņyamiti brāhmaņasy<br>tām savituriti rājanyasya/ višvā    | ra /,         |      |
| rūpāņīti vaisyasya/ om bhūr-bhuval<br>svarityuktvā tatsavitur-vareņyamiti |               |      |
| sāvitrīm trirāha/,<br>sarvāmantatah                                       | CC.111.2      | 33   |
| »,                                                                        | CC.111.2      | 33   |
| (upto vaiśyasya with                                                      |               |      |
| slight modification).                                                     | KK.I.         | 106  |
| tṛtīye garbhamāse sīmantonnayanar                                         |               | 44   |
| kārayet/                                                                  | SCSK.         | 44   |
| (Omits unnayanam; adds śuddha-                                            |               |      |
| pakşasya puņyāhe parvaņi vā)                                              | CC.111.2      | 734  |
| tṛtīye māse darśanamā-dityasya/                                           |               |      |
| (ardhamāse for māse)                                                      | KK.I.         | 92   |
| trtīyasya varsasya bhūyisthe gate                                         |               |      |
| cūdāḥ kārayet/, dakṣiṇataḥ kapūjā<br>vasiṣthānāmu-bhayato' tri-kasyapān   | ām            |      |
| muņdā bhrgavah pañca cūdā                                                 | ari.          |      |
| angiraso vajimekamangalartham/                                            |               |      |
| śikhino'nye yathākula-dharmam<br>vā/ śuddha-pakṣasya puṇyāhe              |               |      |
| parvaņi vā/                                                               | Ap,           | 29   |
| 99                                                                        | •             |      |
| (with many variations)                                                    | KK.I.         | 95   |
| ,,                                                                        |               |      |
| (Only the following portion:—                                             |               |      |
| trtīya-varşasya bhūyişthe gate cūḍār<br>kārayet).                         | ņ<br>CC.III.2 | 742  |
|                                                                           | CC.111,2      | 172  |

| hich quoted        | Page                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| yato'<br>ca-       | 59                                                                                |
| SCSK.              | 39                                                                                |
| Ap.                | 145                                                                               |
|                    |                                                                                   |
| CC.111.2           | 356                                                                               |
| CC.III.2           | 743                                                                               |
| SCSK.              | 57                                                                                |
|                    |                                                                                   |
| KK.I.              | 93                                                                                |
| CC.III,2           | 740                                                                               |
| yeti<br>yed<br>yam |                                                                                   |
| SCSK.              | 68                                                                                |
| KK.I.              | 101                                                                               |
|                    | SCSK.  Ap.  CC.III.2  CC.III.2  SCSK.  KK.I.  CC.III.2  am yeti yed yam ase SCSK. |

| 1 | Λ | c  |
|---|---|----|
| _ | ч | ٠, |
|   |   |    |

| Sūtra                                                                                                                          | Work in which                            | quoted   | Page       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------|
| 19                                                                                                                             |                                          |          |            |
| (upanayanam for upanāya omits itişoḍaśe vā)                                                                                    |                                          | CC,111.2 | 745        |
| sarvāņi prāyaścittāni mai                                                                                                      | nojyotiriti                              |          |            |
| saptabhiḥ/                                                                                                                     |                                          | Ap.      | 30         |
| sāyamevā-gnimindhītetye                                                                                                        | ke'/                                     | SCSK.    | 86         |
| sāyamāhutim hutvā tadai                                                                                                        | va prāta-                                |          | •          |
| rāhutim juhuyāt/                                                                                                               | -                                        | Ap.      | 122        |
| PA                                                                                                                             | AITHĪNASI                                |          |            |
| akṛtacūḍānām trirātram/                                                                                                        |                                          | HL,      | 40         |
|                                                                                                                                |                                          | SCA.     | 2 <b>7</b> |
| ,,                                                                                                                             |                                          | ST.1     | 272        |
| 19<br>11                                                                                                                       |                                          |          |            |
| (adds saguņa-sapiņdānām                                                                                                        | tu                                       |          |            |
| dvivarsa-paryantam sadye                                                                                                       |                                          |          |            |
| śaucam after the above li                                                                                                      | ne).                                     | SK.1     | 24         |
| agnimedhenopāsīta nānya<br>agnir-bhūmyāmiti vijnāya<br>set/yadi pravaseduktamu<br>prāśitamagnyādheya<br>neveşţyāmevamaupāsanas | ate/ na prava-<br>pasthānaṃ<br>ṃ juhuyāt | GR.      | 100        |
| agnir-vai devatā manuşyā                                                                                                       | •                                        |          | -          |
| pitryajña iti pāka-yajñāh                                                                                                      | · ·                                      | KK. 11   | 8          |
| agniranguşthastenaiva sar                                                                                                      | •                                        |          |            |
| sthānāni spṛśet/                                                                                                               | ı va ili                                 | ST.      | 338-339    |
| otheren obisets                                                                                                                |                                          | SCAH     | 259        |
| 9)                                                                                                                             |                                          | SCAR     | 239        |
| agnyutsādi tapta-kṛcchren<br>pradeśinyā nāsike saṃspi<br>mikābhyāṃ netre kanīnik<br>śrotre madhyamāṅguṣtḥā                     | rset anguşthana-<br>anguşthabhyam        |          |            |
| sarvābhiḥ śiraḥ/,                                                                                                              |                                          | GR.      | 155        |

| Sūtra                                                                                    | Work in which                          | quoted   | Page |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------|
| agnimevopāsīta nānyagnyādheyam                                                           | •                                      | KK. II   | 125  |
| atha dattakrīta-kṛtrin<br>putrāḥ para-parigral<br>jātāḥ te asaṃgata-ku<br>yaṇā bhavanti/ | neņa dvārşeyeņa                        | Ù.       | 237  |
| atha grhastha-dharm                                                                      | nāṃścarişṣyann-<br>vṛttimu-papādadīta/ |          | 171  |
| adhyayanam yajanan<br>samgrāme cāpalāyan<br>bhāvaśca dharmaḥ k                           | am-iśvara-                             | KK. 11   | 253  |
| athāvikreyāņi brāhm<br>pakvānnam madhu-<br>ghṛtamudakam                                  | kṣīraṃ dadhi-                          |          |      |
| śańkhaścorņā ceti vi<br>kaikasmin prājāpaty                                              | • •                                    | Pv.      | 425  |
| anṛtama-bhiśapyamā<br>māsaṃ samācaret pā<br>dvimāsaṃ kṛcchram                            | itakeşu mahā-pātakeş                   | u<br>ST. | 11   |
| (anṛtena for anṛtam<br>samācaret)                                                        | ; caret for                            | ST.      | 443  |
| (anṛtenābhiśasyamāi<br>mānaḥ; omits māsa<br>samācaret; tu māsai                          | m: caret for                           |          |      |
| for dvimāsam caret)                                                                      |                                        | Dip.     | 104  |
| (anṛtenābhiśasyamā<br>mānaḥ : omits i<br>for samācaret ; māsa                            | māsaṃ ; caret                          |          |      |
| dvimāsam for pātak                                                                       | • •                                    | Ap.      | 1148 |

| Sūtra                | Work                             | in   | which  | quote  | 1          | Page        |
|----------------------|----------------------------------|------|--------|--------|------------|-------------|
| antarudaka ācānto'   | antareva śud                     | dh   | 0      |        |            |             |
| bhavati bahirudaka   |                                  |      | a      |        |            |             |
| śuddho bhavati/tasi  |                                  |      |        |        |            |             |
| bahirekam ca pādar   | • •                              | et   |        |        | _          |             |
| sarvatra śuddho bha  | avatı/,                          |      |        | ST     | •          | <b>4</b> °0 |
| ,,                   |                                  |      |        |        |            |             |
| (pūto bhavati for fi | rst                              |      |        | CIT    |            | 005 051     |
| śuddho bhavati)      |                                  |      |        | 21     | •          | 337, 371    |
| aputrasya svaryātas  | ya bhrāt <b>ṛ·g</b> ā            | mi   |        |        |            |             |
| dravyam tadalābhe    | -                                |      | ıretām |        |            |             |
| patnī vā jyeşthā sag | otra-śişyasya                    | 1    |        |        |            |             |
| brahmacāriņaśca/     |                                  |      |        | HC     | ì.         | 228         |
| "                    | 47                               |      |        |        |            |             |
| (labhetām for hare   |                                  |      |        | Α.     |            | 744         |
| omits sagotraci      | ariņasca)                        |      |        | A      | ρ.         | /44         |
| (omits mātā; śişya   | sa for éisvas                    | val  |        | DE     | <b>!</b> * | 154         |
| (Omits mata ; sigya  | su tot sişyus                    | •    | ,      |        | •          | 10.         |
| alābhe kanyāyāḥ sr   |                                  |      |        |        |            |             |
| api vā kşatriyāyām   | -                                |      |        |        |            |             |
| vaiśyāyāṃ śūdrāyā    | m vetyanena                      | iti  | 1      | KK.    | II         | . 38        |
| avakīrņī gardabhāj   | inam vaset as                    | san  | ab-    |        |            |             |
| andhino dvijan val   | •                                |      |        |        |            |             |
| sadyah saucam/ sa    |                                  |      | ram/   | HL.    |            | 87          |
| 13                   |                                  |      |        |        |            |             |
| (vahitvā and dahitv  | vā transposed                    | I)   |        | ST.    | ı          | 283, 293    |
| avi-kharoşţra-mānı   | ușī <b>-k</b> ṣī <b>ra-pr</b> āś | an   | е      |        |            |             |
| tapta-kṛcchraḥ pur   |                                  | -    | -      |        |            |             |
| anirdaśāha-go-mal    | _                                |      | ne     |        |            |             |
| ṣaḍrātrama-bhojan    |                                  | -    | _      | ••     |            |             |
| dvistanīnām kṣīra-   | pāne'pyajāva                     | ırja | metad  | eva/ l | Ait.       | . 452       |

<sup>\*</sup> The passage is ascribed to Sankha, Likhita, Paithīnasi and Yama together.

| (avi-khary-uṣṭrī for aviṣṭra dugdha for kṣīra; inserts prājā-patyam between upanayanam and ca). Ap. 1160 avikreyāṇi brāhmaṇasya pakvamannaṃ lavaṇaṃ madhukṣīraṃ dadhi ghṛtaṃ śarkarā teja lākṣāraktavāsāḥ guḍaṃ tailaṃ sarve cāraṇyāḥ paśavaḥ vidyā-pūrteṣṭa-śaṅkhā/ PP. 120 asamānārṣeyīṃ kanyāṃ varayet pañca mātṛtaḥ pariharet sapta pitṛtaḥ/trīn mātṛtaḥ pañca pitṛto vā/ KK. II 8T.¹ 109 U. 221 Ap. 82 Ap. 82 (reads pariharet after sapta pitṛtaḥ) GR 10 (asamānārṣa-gotrajām for asamānārṣeyīm; reads pañca mātṛtaḥ after pariharet; omits trīn mātṛtaḥ). Dip 8 arāma-taḍāgo-dapāna-puṣkariṇī-sukṛta-suta-vikraye triṣavaṇa-srāyy-adhaḥ-śāyī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sūtra Woi                                                                                      | rk in wh                | ich quoted    | Page  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------|
| (avi-khary-uṣṭrī for aviṣṭra dugdha for kṣīra; inserts prājā- patyam between upanayanam and ca). Ap. 1160 avikreyāṇi brāhmaṇasya pakvamannam lavaṇaṃ madhukṣīraṃ dadhi ghṛtaṃ śarkarā teja lākṣāraktavāsāḥ guḍaṃ tailaṃ sarve cāraṇyāḥ paśavaḥ vidyā- pūrteṣṭa-śaṅkhā/ PP. 120 asamānārṣeyīṃ kanyāṃ varayet pañca mātṛtaḥ pariharet sapta pitṛtaḥ/ trīn mātṛtaḥ pañca pitṛto vā/ KK. II 8  " ST.¹ 109 " U. 221 " Ap. 82 " Ap. 82 (reads pariharet after sapta pitṛtaḥ) GR 10 " (asamānārṣa-gotrajām for asamānā- rṣeyīm; reads pañca mātṛtaḥ after pariharet; omits trīn mātṛtaḥ). Dip 8 ārāma-taḍāgo-dapāna-puṣkariṇī-sukṛta- suta-vikraye triṣavaṇa-srāyy-adhaḥ-śāyī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | omits tapta-krcchra; inserts p<br>patyam between punarca;<br>portion after 'ca')               | rājā-                   |               | 200   |
| lavaņam madhukşīram dadhi ghṛtam śarkarā teja lākṣāraktavāsāḥ guḍam tailam sarve cāraṇyāḥ paśavaḥ vidyā-pūrteṣṭa-śaṅkhā/ PP. 120 asamānārṣeyīm kanyām varayet pañca mātṛtaḥ pariharet sapta pitṛtaḥ/trīn mātṛtaḥ pañca pitṛto vā/ KK. II 8 ST.¹ 109 ST.¹ 109 Ap. 82 Ap. Ap. 82 Ap. 82 Ap. Ap. 82 Ap. Ap. Ap. 8 | (avi-khary-uşţrī for avişţr<br>dugdha for kşīra; inserts prāj                                  | ā-                      | Ap.           | 1160  |
| mātṛtaḥ pariharet sapta pitṛtaḥ/ trīn mātṛtaḥ pañca pitṛto vā/ KK. II 8  " ST.¹ 109 " U. 221 " Ap. 82 " Ap. 82 " Ap. 82 (reads pariharet after sapta pitṛtaḥ) GR 10 " (asamānārṣa-gotrajām for asamānā- rṣeyīm; reads pañca mātṛtaḥ after pariharet; omits trīn mātṛtaḥ). Dip 8 ārāma-taḍāgo-dapāna-puṣkariṇī-sukṛta- suta-vikraye triṣavaṇa-srāyy-adhaḥ-śāyī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lavaṇaṃ madhukṣīraṃ dadhi g<br>śarkarā teja lākṣāraktavāsāḥ g<br>tailaṃ sarve cāraṇyāḥ paśavaḥ | gh <b>ṛta</b> ṃ<br>uḍaṃ |               | 120   |
| trīn mātṛtaḥ pañca pitṛto vā/ KK. II 88  " ST.¹ 109 " U. 221 " Ap. 82 " Ap. 82 " (reads pariharet after sapta pitṛtaḥ) GR 10 " (asamānārṣa-gotrajām for asamānā- rṣeyīm; reads pañca mātṛtaḥ after pariharet; omits trīn mātṛtaḥ). Dip 8 ārāma-taḍāgo-dapāna-puṣkariṇī-sukṛta- suta-vikraye triṣavaṇa-srāyy-adhaḥ-śāyī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                | -                       | ٠             |       |
| "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                | -11                     | KK. II        | 8     |
| Ap. 82  " Ap. 82  " Ap. 82  (reads pariharet after sapta  pitṛṭaḥ) GR 10  "   (asamānārṣa-goṭrajām for asamānā- rṣeyīm; reads pañca mātṛṭaḥ after pariharet; omits trīn mātṛṭaḥ). Dip 8  ārāma-taḍāgo-dapāna-puṣkariṇī-sukṛṭa- suta-vikraye triṣavaṇa-srāyy-adhaḥ-śāyī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91                                                                                             |                         | ST.1          | 109   |
| " Ap. 82 (reads pariharet after sapta pitṛtaḥ) GR 10 " (asamānārṣa-gotrajām for asamānā- rṣeyīm; reads pañca mātṛtaḥ after pariharet; omits trīn mātṛtaḥ). Dip 8 ārāma-taḍāgo-dapāna-puṣkariṇī-sukṛta- suta-vikraye triṣavaṇa-srāyy-adhaḥ-śāyī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,,                                                                                             |                         | U.            | 221   |
| (reads pariharet after sapta pitṛtaḥ) GR 10  (asamānārṣa-gotrajām for asamānā- rṣeyīm; reads pañca mātṛtaḥ after pariharet; omits trīn mātṛtaḥ). Dip 8  ārāma-taḍāgo-dapāna-puṣkariṇī-sukṛta- suta-vikraye triṣavaṇa-srāyy-adhaḥ-śāyī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                                                                                             |                         | Ap.           | 82    |
| pitṛtaḥ) GR 10  "  (asamānārṣa-gotrajām for asamānā- rṣeyīm; reads pañca mātṛtaḥ after pariharet; omits trīn mātṛtaḥ). Dip 8  ārāma-taḍāgo-dapāna-puṣkariṇī-sukṛta- suta-vikraye triṣavaṇa-srāyy-adhaḥ-śāyī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91                                                                                             |                         | Ap.           | 82    |
| rṣeyīm; reads pañca mātṛtaḥ after pariharet; omits trīn mātṛtaḥ). Dip 8 ārāma-taḍāgo-dapāna-puṣkariṇī-sukṛta- suta-vikraye triṣavaṇa-srāyy-adhaḥ-śāyī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pitṛtaḥ)                                                                                       |                         | GR            | 10    |
| suta-vikraye trişavana-srāyy-adhah-sāyī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rșeyim; reads pañca mātrtah a                                                                  | fter                    | Dip           | 8     |
| caturtna-kālāhāraņ samvatsareņa pūto bhavati/ Mit. 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | suta-vikraye trisavaņa-srāyy-ac                                                                | ihah-śāyi               | Ī             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | caturtha-kālāhārah samvatsare                                                                  | ņa pūto                 | bhavati/ Mit. | . 447 |
| ārdra-vāsāḥ pivet/ HG. 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ārdra-vāsāḥ pivet/                                                                             |                         | HG.           | 186   |

| A                      | STUDY | IN   | THEIR | ORIGIN | AND | DEVELOPMENT |
|------------------------|-------|------|-------|--------|-----|-------------|
| $\boldsymbol{\Lambda}$ | SIUDI | 11.4 | THEIR | MIDIN  | AND | DEVELOPMENT |

| Sütra                                              | Work in which    | quoted     | Page         |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|
| ā himavata ākumāryāḥ si<br>nadi sūryodagayanam pu  | ınar-yāvad vā kṛ | ṣṇa•       |              |
| mṛgo vicarati tatra dharī<br>bhavati/              |                  | CC. II. 1  | 29           |
| idam haviri-tyevam                                 |                  |            |              |
| sāṅguṣṭhama-nyavidhaṃ<br>dadyāt/                   | brāhmaņebhyo     | SK.        | 164          |
| ,,                                                 |                  |            |              |
| (aṅguṣṭḥ a for sāṅguṣṭho<br>uttānābhyāṃ hastābhyāṇ | •                | ST.        | 222          |
| dakşinena dakşinam savy                            | /ena             |            |              |
| savyam pādāvabhivādaye                             | et/              | SCSK.      | 103          |
| **                                                 |                  |            |              |
| (savyena and savyam tra                            | nsposed;         |            |              |
| (adds daksiņoparibhāven                            | na 🥻             |            |              |
| vyatyāso vāyam                                     |                  |            |              |
| śişţa-samācārāt).                                  |                  | MM.        | 43           |
| ucchistam reto mūtram s<br>unmrjyācamya prayato b  |                  |            |              |
| prakṣālya ca tam pradeśa                           | amu-             |            |              |
| cchişţādi-lipta-kāyabhāg                           | am /             | GR.        | 163          |
| ŗtumpu-pāsīta tasminna                             | pi parvāņi       |            |              |
| varjayet pumāmsamupa                               | ādayet/,         | CC. III. 2 | 724          |
| ekādaśāhe viramet/                                 |                  | SK¹        | 155          |
| ekādaśāham bhuktvā rāt                             |                  |            | <b>5</b> (2) |
| dṛṣṭvānīlalohita-prā                               | duronave ca/     | CC,111.2   | 763          |

| Sūtra Work in which quoted aupavasathye'hani bhuktam havişyamityuktam/na krudhyen-nānṛtam vadet na vṛthā janaiḥ saha saṃbhāṣeta/śucir-dānto'pramatto jitendriyo vrajet/madhyāhnasyo-pariṣṭād-dhaviṣyam bahiredhāṃsi sannidhāpyāgni-parigrahaṇam kṛtvā na prasared adhaḥ śayīta kāmam vādhyet paurṇamāsyām kļpta-śmaśrur-alamkṛto' bhyakto gandha-puṣpāṇi seveta/pitarohave |        |         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|--|
| śucikāmaḥ/śrāddha-kalpena brāhmaṇa-tar<br>vyākhyātam/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GR.    | 113     |  |  |
| <b>3</b> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KK. II | 142-143 |  |  |
| kamandalum yajñopavītam kāṣāyam vastramiti samānāni/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SCSK   | 76      |  |  |
| kalila-kāsa-śvāsameva rathyā-catvara-<br>-śmaśānāni cańkramyā-cāntaḥ<br>punar-ācāmet/                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SK¹    | 350     |  |  |
| kalila-kāsa-śvāsāgame ca rathyā-catvara-<br>śmaśānā-krānteşu ca punarupaspṛśet/                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GR.    | . 167   |  |  |
| kākolūka-sparšane sacelam snānam/<br>anudaka-mūtra-purīsa-karaņe<br>sacelam snānam mahā-vyāhṛtibhir-                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |  |  |
| homaśca/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SCAH.  | 310     |  |  |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ap.    | 924     |  |  |
| kākolūka-kṛkalāsa-kańka-vṛka-khara-śṛgāla-śaśa-barhiṇa-mūṣaka-cakravāka-haṃsa-praveṇī-nakula-maṇḍūka-viḍāla-śvavadheeteṣāmekaikasmin śūdravadvihitaḥkalpaḥ/                                                                                                                                                                                                                | Ap,    | 1131    |  |  |
| , ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P      |         |  |  |

| A STUDY IN THEIR ORIGIN AND DEVI                                                                                                           | ELOPMENT    | 305   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Sütra Work in w                                                                                                                            | hich quoted | Page  |
| kānda-valkala-puşpa-praroha-rasa-<br>gandhādīnām sādršyena pratinidhim<br>kuryāt sarvālābhe yavah pratinidhir-                             | 0.77        | - · - |
| bhavati/,                                                                                                                                  | ST.         | 947   |
| kāṇḍa-mūla-parṇa-puṣpa-phala<br>pratinidhir-bhavati/                                                                                       | KK. II      | 166   |
| 99                                                                                                                                         | CC. I       | 140   |
| <b>)</b> )                                                                                                                                 | CC. II, 1   | 42    |
| (mūla for valkala; inserts parņa between mūla and puṣpa; inserts phala between puṣpa and praroha; omits the portion after                  |             |       |
| kuryāt).                                                                                                                                   | KR.         | 73    |
| kāmaṃ tu pāpīyase dadyānna 🦫<br>jyāyasīṃ vṛddhimu-pādadīta<br>"                                                                            | SCAH.       | 472   |
| (inserts daśa ityeke between dadyāt and na; adds natveva kanīyasīm)                                                                        | GR.         | 446   |
| kāmam tu pāpīyase dadyād daśa<br>ityeke/na jyāyasīm vṛddhimu-pādadīta<br>na tveva kanīyasīm/                                               | KK. II      | 217   |
| kunakhī syāvadantaḥ pitrā vivadamānaḥ strījitaḥ kuṣṭhī pisunaḥsevakascetya- bhojyānnā apāħktyā asrāddhārhā eṣāṃ bhuktvā dattvā cāvijñānāt- |             |       |
| trirātram/,                                                                                                                                | Ap.         | 1175  |
| (with variations)                                                                                                                          | Mlt.        | 460   |

| Sūtra                                                                                                                           | Work                                           | in                   | which                    | quoted          | Page |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|------|
| kulotpannām yuktācārā<br>pitŗ-mātŗ-svasṛ-duhitar                                                                                | o mātula-                                      | et /_                |                          | -               |      |
| sutāśca dharmatastā bh                                                                                                          | ıaginyo                                        |                      |                          |                 |      |
| varjayet (iti vijñāyate)                                                                                                        |                                                |                      |                          | KK. II          | 8    |
| kṛṣṇājinānāṃ gaura-sa<br>raurava-vastājinānāṃ b                                                                                 |                                                |                      |                          |                 |      |
| taṇḍulaiḥ/                                                                                                                      |                                                |                      |                          | Ap.             | 259  |
| kṣetram saṇḍābhyāmar                                                                                                            | adudbhy                                        | āṃ                   | kṛṣīta                   | ••••            |      |
| kṛṣistūtpannam/                                                                                                                 | •                                              | -                    |                          | KK. II          | 192  |
| gaņānnam gaņikānnam<br>sāmvatsare jyotisika-gr<br>vandhakīnām reto bhis<br>parivitti-parivividāna-v<br>vṛṣalīpati-didhisupati-p | āmakūţā:<br>ak śalyak<br>iddha-pra<br>unarbhū- | nnai<br>rtak<br>ajan | ņ vişan<br>pūyaḥ<br>ana- | n,              | •    |
| rudhiram patitānām ca                                                                                                           | ·····/:                                        |                      |                          | GR.             | 349  |
| gandhān pitrgotranāma                                                                                                           | gŗhītvā'                                       |                      |                          |                 |      |
| pah sprsed evamitaray                                                                                                           | or-dhūpa-                                      |                      |                          |                 |      |
| dīpa-mālyā-cchādanam                                                                                                            | evam/                                          |                      |                          | SCS.            | 312  |
| garbha-pañcame'bde b                                                                                                            | rā <b>hmaņa</b> n                              | aup                  | anayet/                  | ST <sup>1</sup> | 30   |
| (omits abde; adds to t                                                                                                          | he line                                        |                      |                          |                 | •    |
| garbhāşţame vā garbha                                                                                                           |                                                | ājai                 | nyam                     |                 |      |
| garbha-dvādaše vaišya                                                                                                           |                                                | -                    |                          | CC,III.2        | 745  |
| gṛhamedhī na śūdrānna                                                                                                           | ama ánivi                                      | dā.                  | w <b>eb</b> olo:         |                 |      |
| teja it vyapakrāmati/                                                                                                           | іша-ѕпіуа                                      | iuay                 | uivaia                   | GR.             | 335  |
| goghno māsam yavāgū<br>bhuñjāno gobhyah pri                                                                                     |                                                |                      |                          |                 | 178  |
| prasṛti-taṇḍula for pra                                                                                                         | la)                                            |                      |                          | Mit.            | 418  |

| Sūtra                                                                                                          | Work in which quoted                                    | Page   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| grāmyāraņyāścaturdaśa ga<br>śvo' śvataro gardabho ma<br>ceti sapta grāmyāḥ paśava<br>mahiṣa-vānara-ṛkṣa-sarīsṭ | nușyaś-<br>aḥ/                                          |        |
| ruru-pṛṣata-mṛgāśceti sap                                                                                      |                                                         | 222    |
| paśavaḥ/                                                                                                       | PV                                                      | . 233  |
| (                                                                                                              | ST                                                      | 014    |
| (gauśca for gauḥ)                                                                                              | 21                                                      | . 814  |
|                                                                                                                |                                                         | 90     |
| (āraņyāḥ for āraņyāḥ paś                                                                                       | avaņ "                                                  | 90     |
| (omits grāmyācaturd                                                                                            | laéa and                                                |        |
| mahişapaśāvaḥ)                                                                                                 | Ap                                                      | . 248  |
| catasro brāhmaņasya par                                                                                        | -                                                       |        |
| dve caikā cetareṣām/                                                                                           | DB                                                      | . 135  |
| tato brāhmaņa-hastesū-d<br>darbhān pradāyo-dakap<br>dadāti yā divyā āpaḥ ity<br>te arghyo-dakamityapa          | ūrvamā-rghyo-dakam<br>rcaitete<br>upaspṛśed ityevamave- |        |
| tarayoḥ/                                                                                                       | SCS                                                     | s. 308 |
| tasmānnnagnikām kanyā                                                                                          | im sahiranyām dadyāt                                    |        |
| ayam brāhmo vivāhah/                                                                                           | KKI                                                     | I 79   |
| **                                                                                                             | •                                                       |        |
| (omits kanyām; inserts                                                                                         | •                                                       | . 47   |
| brāhmo)<br>tāmra-rajata-suvarņānā:                                                                             | GI<br>m bhinnania-bhinnam                               | R. 67  |
| veti na dosah/                                                                                                 | MN                                                      | л. 144 |
| **                                                                                                             |                                                         |        |
| (reads thus: -tāmra-ra                                                                                         |                                                         |        |
| śańkha-śuktya-śma-spha                                                                                         |                                                         |        |
| na doṣāya)).                                                                                                   | В                                                       | S. 172 |

| Sutra                                                                                                                                               | Work in w                        | hich quoted   | Page |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------|
| (iti for api ; doşah for                                                                                                                            | doşāya                           | SCAH.         | 601  |
| (suvarṇāśma śaṅkha-sū<br>suvarṇaaśma).                                                                                                              | ikti for                         | ST.           | 432  |
| trirātram malavad-vast<br>na snāyānnābhyañjyān<br>nikṛntenna rajjum sṛjet<br>dantān dhāvenna sraja<br>gandhān sevata na vṛṣṇ<br>na kharveṇa pivet/; | na nakhān<br>nna<br>ṃ dhārayenna | Ap.           | 105  |
| trivarşam sthānāsanāb<br>go-ghātakaḥ śuddhyati<br>prājāpatyena vā/                                                                                  | •                                | śnīyād<br>Ap. | 1129 |
| trīnatītya mātṛtaḥ paño                                                                                                                             | ātītya ca pitṛt                  | aḥ/ Mit.      | 15   |
| (reads thus: trīn mātr<br>puruṣānatītya vivāhaḥ)                                                                                                    |                                  | aḥ<br>SCSK.   | 192  |
| (adds vā after pitṛtaḥ;<br>haḥ)                                                                                                                     | omits puruşā.                    | vivā-<br>Dip. | 8    |
| tvāṣṭraṃ viśvarūpaṃ ja<br>taṃ devā brahmahar<br>chinna-prarohaṇaṃ str                                                                               |                                  | •             |      |
| saṃbhavaḥ/                                                                                                                                          |                                  | ST.           | 462  |
| dattā kanyā paraiva bl                                                                                                                              | navati/;                         | SCA.          | 34   |
| dvādaśa-şoḍaśa-viṃśat<br>avaruddhakālā bhavan                                                                                                       |                                  | ST.           | 749  |
| (reads thus:<br>dvāviṃśa-ṣoḍaśa-catur                                                                                                               | vimśatiścetvatī                  | tā-           |      |
| varuddha-kālā bhavan                                                                                                                                | •                                | CC. III. 2    | 752  |

| A | STUDY IN THEIR ORIGIN AND DEVEL                                             | OPMENT       | 309  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--|--|--|--|
|   | Sūtra Work in which                                                         | ch quoted    | Page |  |  |  |  |
|   | dvādaśa varṣāṇi ekavede brahmacaryaṃ                                        |              |      |  |  |  |  |
|   | caret pratidvādaśam vā sarvesu<br>grahaņānte vā/                            | CC. III, 2   | 779  |  |  |  |  |
|   |                                                                             | -            | .112 |  |  |  |  |
|   | na khādaṃstiṣṭhet na hasan jalpeta/, nāgniṃ langhayet/ na mukheno-padhamet/ |              |      |  |  |  |  |
|   | samrddhamagnim hastābhyām na sprsen                                         | nodake       |      |  |  |  |  |
|   | ciram snāyāt/                                                               | KK.II        | 410  |  |  |  |  |
|   | na go-brāhmaņāntareņo-peyāt/                                                | KK.II        | 361  |  |  |  |  |
|   | ,,                                                                          |              |      |  |  |  |  |
|   | (reads thus:-na gobrāhmaņāgnyan-                                            |              |      |  |  |  |  |
| • | tareņa vyapeyāt/ anujñāpya vā vrajet/                                       | Ap.          | 174  |  |  |  |  |
|   | na para-kşetre gām carantīmā-cakşīta                                        |              |      |  |  |  |  |
|   | pivantam vā pari-vatsam/,                                                   | KK. 11       | 346  |  |  |  |  |
|   | na parvasu tailam kşauram māmsama-                                          |              |      |  |  |  |  |
|   | bhyupeyān-nāmāvasyām                                                        |              |      |  |  |  |  |
|   | haritamapi chindyāt/                                                        | ST.          | 163  |  |  |  |  |
|   | **                                                                          |              |      |  |  |  |  |
|   | kşuram for kşauram; maithunam<br>māmsamu-peyāt for māmsama-bhyupeyā         | i <i>t</i> • |      |  |  |  |  |
|   | haritāni for haritamapi).                                                   | KR.          | 546  |  |  |  |  |
|   | na prathame na dvitīye                                                      |              | •    |  |  |  |  |
|   | na tṛtīye na caturthe āhvayet/                                              | SCSK.        | 38   |  |  |  |  |
|   |                                                                             | SCSK.        | 289  |  |  |  |  |
|   | navame māsyami-tyeke                                                        | SCSK.        | 209  |  |  |  |  |
|   | nașțe danda-kāștha-bhaikșam                                                 |              |      |  |  |  |  |
|   | dattvā brāhmaņāya tadaharupavaset/,                                         |              |      |  |  |  |  |
|   | kamandalāv-apyevameva nastāyām<br>mekhalāyām dve rcāvuddhared-iyam          |              |      |  |  |  |  |
|   | durukteti/                                                                  | Ap.          | 1142 |  |  |  |  |
|   | nāpuşpitam vṛkṣamārohet/                                                    | KK. II       | 408  |  |  |  |  |
|   |                                                                             |              |      |  |  |  |  |
|   | nāniyukto' grāmam gacchet/                                                  | SCAH.        | 618  |  |  |  |  |

| rk in       | which       | quoted           | Page                                                                        |
|-------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| lyāt/,      |             | SCAH.            | 331                                                                         |
| L           |             | Mit.             | 305                                                                         |
|             |             | SCA.             | 77.                                                                         |
| <b>1</b> /, | C           | C, 111.2         | 509                                                                         |
|             |             |                  | 328                                                                         |
|             |             | 17.4.            | <b>32</b> 0                                                                 |
| k           | same).      | GR.              | 193                                                                         |
| I.          |             | Ap.              | <b>7</b> 46                                                                 |
|             |             | VK               | 86                                                                          |
| n           |             | V 11.            | 00                                                                          |
|             |             | GR.              | 131                                                                         |
|             |             | SCS.             | <b>2</b> 56                                                                 |
|             | in k tion s | in k tion same). | / Mit.  SCA.  A/,  CC, III.2  KV.  in k tion same). GR.  / Ap.  nam at  VK. |

| Sūtra                                                                                                 | Work in which | quoted     | Page |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|
| pitṛ-mātṛ-svasṛ-duhitaro<br>mātula-sutā dharmatastā<br>bhaginyo varjayet/                             |               | SCSK.      | 190  |
| pṛthivī te pātram<br>svadateti brūyāt/                                                                |               | Ap.        | 494  |
| (omits amṛtam and the portion following svadhā                                                        | i)            | scs.       | 343  |
| pauşa-prabhṛtayaḥ kṛṣṇe<br>bhavāstisro'ṣṭakā mārga-                                                   |               |            |      |
| śīrṣa-prabhṛtaya ityeke/                                                                              |               | Ap.        | 189  |
| 3,                                                                                                    |               | SCSK.      | 155  |
| prathame na dvitīye na<br>tṛtiye na caturthe āhvaye                                                   | eta           | CC.III.2   | 725  |
| praustha-prabhṛtayaḥ kṛ<br>stisro'sṭakā mārgaśiraḥ ¡<br>ityeke/,                                      | •             | CC. 111 2  | 760  |
| pradhāna-sacivāny-aṅgā<br>bhavanti na bhavanti ca                                                     |               | CC. III.2  | 922  |
| prātaḥ sāyamayācitame<br>rātropavāsaśca/                                                              | ka-           | Dip.       | 108  |
| pretam manasā dhyāyar<br>dakṣiṇābhimukhas-trīnu<br>dakāñjalīn-ninayet/ śāv<br>prakṛtyaikādāśāhe virar | a <b>n</b>    | Ap.        | 874  |
| pretāyām putrikāyām n<br>dhanamarhati/, aputrāy                                                       | a mātrā       | <b>A</b> . | 754  |
| śvaśrvā vā tad grāhyan                                                                                | a /,          | Ap.        | 754  |

(taddravyam for dhanam;

| Sūtra                                                                                                            | Work in which q                           | uoted   | Page    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|
| o putrāyām for o put<br>kumāryā for mātrā)                                                                       | rāyāḥ;                                    | VR.     | 524     |
| bālasyāśaktasya vā ta<br>nudhyāya manasā sa<br>kurvīta piturabhāve s                                             | rvakarmāņi                                | ST.     | 552     |
| bāle vājāta-dante trin<br>śāvamāśaucam/                                                                          | ātraṃ                                     | Ap.     | 910     |
| brāhma-prājāpatyārş<br>brāhmaņasya, gāndh<br>rājanyasya, rākṣaso v<br>paiśācaḥ śūdrasya, s<br>pramāņa ārṣaṃ veda | arva, āsuro<br>vaišyasya,<br>arveşāmārşam | GR.     | . 61-62 |
| brāhmaņastu śunā da<br>sahasrā-bhimantritar<br>daṣṭa-sthānamulmuk<br>caturbhirvā kalasaiśo                       | ņ kŗtvā                                   | Pv.     | 450     |
| brāhmam prājāpatya<br>brāhmaṇasya/ aindri<br>mārutam vaiśyasya/<br>śūdrasya/                                     | m rājanyasya/                             | GR.     | 481     |
| brāhma-prājāpatyā-r<br>brāhmaņasya gāndha<br>rājanyasya rākşaso v<br>paiśācaḥ śūdrasya sa<br>pramāṇam/           | rvam āsuro<br>aiśyasya                    | KK. II  | 73      |
| brāhmaṇa-rājanyau<br>na dadyātām/                                                                                | vārdhuṣikaṃ                               | KK. II  | 214     |
| brāhmam prājāpatya<br>brāhmaņasya aindra<br>mārutam vaišyasya g                                                  | m rājanyasya                              |         |         |
| śūdrasya/,                                                                                                       | •                                         | KK. II. | 273     |

| A STUDY IN THEIR ORIGIN AND DEVELOPM                                                               | MENT   | 313              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Sūtra Work in which of                                                                             | quoted | Page             |
| bhakşya-bhojyasyā-nnasyo-dara<br>pūraņa-mātra-haraņe trirātraṃ<br>ekarātraṃ vā pañcagavyāhārateti/ | Pv.    | 343              |
| (bhakşya-bhojyānnasya for bhakşyanyasya ; āhāraśca for āhārateti').                                | Mit.   | 425·             |
| (bhakşya-bhojyānnasya for bhakşyannasya; ā hāratā for ā hārateti)                                  | Ap.    | 1110,            |
| bhūmigatā bindavah parāmṛṣtāḥ<br>pūtā vipluṣaḥ/romadvaya-klinnā<br>ācāmet/                         | GR.    | 169              |
| matta-pramatto-nmattaih saha sambhāṣām na-kurvīta na para-striyam rahasi sambhāṣeta/               | KK. II | 345-             |
| (mattonmatta-pramattaiśca for mattaunmattaiḥ; saṃbhāṣaṇam for saṃbhāṣām; kuryāt for                |        |                  |
| kurvīta ; saṃbhāṣayet for<br>saṃbhāṣeta)                                                           | GR.    | <b>537</b>       |
| madhu-māṃsa-prāśane trirātraṃ punaru-panayanaṃ ca/                                                 | Ap.    | 1144-            |
| māsi māsi mṛtasya śrāddham<br>kuryāt saṃvatsarānte visarjanaṃ<br>navam/,                           | SK.    | 353 <sub>-</sub> |
| mukham-agnir devānām manuşyāṇāmhavyam vahati piṇḍa-piṭr-yajña iti pāka-yajñaḥ/,                    | GR.    | 96.              |

| Sūtra                                                                                                                                         | Work in which quot                  | ted  | Page |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|
| mṛtam manasā dhyāyan.                                                                                                                         | *******                             |      |      |
| ekādaśāhe viramet/                                                                                                                            |                                     | HL.  | 147  |
|                                                                                                                                               |                                     | ST.1 | 317  |
| ,,<br>,,                                                                                                                                      |                                     | 51.  | 51.  |
| (with variations)                                                                                                                             |                                     | SK.1 | 125  |
| 1)                                                                                                                                            |                                     |      |      |
| (with variations)                                                                                                                             |                                     | Dip. | 75   |
| mṛttikām samgṛhya ekā<br>pāne pañca ekasmin has<br>ubhayoḥ sapta/,                                                                            |                                     | ST.  | 331  |
| (adds the following: mṛttikāḥ/dviguṇaṃ bral vanavāsināṃ yatīnāṃ ca gandha-lepa-kṣayaṃ yāv lyācamya prayato bhava                              | a caturguņam/,<br>vat prakṣā-       | GR.  | 146  |
|                                                                                                                                               | •                                   |      |      |
| mauñjī mekhalā'sm'anta                                                                                                                        | akī brāhmaņasya/                    | Ap.  | 58   |
| ya eva vidvān pitrn yaja<br>rudrāścādityāścāsya prī                                                                                           |                                     | Dip. | 30   |
| (with slight variations)                                                                                                                      | :                                   | MM.  | 130  |
| yavāgū-prasṛtim taṇḍula<br>māsam bhuñjāno gobhy<br>goghnaḥ śudhyati/                                                                          |                                     | Ap.  | 1094 |
| yāvannodbhidyete stand<br>deyā, atha rtumatī bhav<br>dātā pratigrahītā ca nad<br>pitr-pitāmaha-prapitām<br>visthāyām jāyante taşm<br>dātavyā/ | vati tadā<br>rakamāpnoti<br>rahāśca | DB.  | 176  |

| Sūtra                                                                                                                     | Work in               | which | quoted  | Page  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|---------|-------|
| (udbhidyataḥ for obhidy<br>pitṛjāyante the follo<br>metrical line is found:<br>pitā pitāmahaśceti vişṭh<br>jāyate kṛmiḥ). | owing<br>āyāṃ         |       | GR.     | 45    |
| (udbhidyataḥ for obhid; omits tadā; prāpnoti foāpnoti; pitā pitāmahas pitṛśca; inserts kṛi between jāyante and tas        | or<br>ceti for<br>miḥ |       | KK. II  | 53    |
| (udyatau for udbhidyta eva; pitāmahaḥ prapit for pitā pitāmahaḥ; de dātavyā).                                             | āmahaḥ<br>eyā for     |       | CC. III | 2804  |
| laśuna-palāṇḍu-gṛñjana<br>prājāpatyam/                                                                                    | -bhakşane             |       | HG.     | 199   |
| loke brāhmaņa-rājanya<br>vārdhuşikam na dadyāt                                                                            |                       |       | GR.     | 444   |
| lohānām siśakāyasāni p<br>hīna-pātrāņi bhagna-pā                                                                          |                       |       | SK.     | 153   |
| varāhe ghṛṭa-kumbhaṃ<br>kṛṣṇa-sarpe lauha-daṇḍ                                                                            |                       |       | Pv.     | 235   |
| vasavah pitaro rudrāh<br>ādityāścāsya prītā bha                                                                           | •                     |       | SCS.    | 300   |
| vānaprastho'raņyama-b<br>yāyāvarīm vā vṛttimu-p                                                                           |                       | ••    | KK. XIV | 21-22 |

| Sūtra                                                                                                        | Work in which                                                   | quoted     | Page |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------|
| viseşato'nnamatitha<br>putrajātamudīkşant<br>bhojayişyatīti vada<br>pitaraḥ pitāmahāso<br>gnir āsanendraḥ pi | e śrotriyān<br>nti nṛtyanti<br>a svāgatenā-<br>racetāḥ          | DC         | 158  |
| putreņā-nnādyena                                                                                             |                                                                 | BS.        | 136  |
| vidyā-pūrtam işţaņ<br>ścorņā cetyavikrey                                                                     | · -                                                             | KK, II.    | 203  |
| vṛntāka-nālikāpota<br>śmantakāśceti śākā                                                                     |                                                                 | KK. XIV.   | 230  |
| (nāḍikā for nālikā;<br>śāka-dalānāmabho<br>abhojyāḥ).                                                        | •                                                               | GR.        | 357  |
| prātar-yathākālam<br>agnaye prajāpatay                                                                       | samindhīta sāyam<br>samidha abhyādadhy<br>e anumataye iti sāyam |            |      |
| suryaya prajapata;<br>sviştikrte ca sūryā;<br>anumataye/,                                                    | ye anumataye agnaye<br>ya prajāpataye                           | GR.        | 94   |
| (indhīta for samin<br>the portion from a                                                                     |                                                                 | ****       | 414  |
| anumataye)                                                                                                   | 7 4 m 7 m                                                       | KK. II.    | 114  |
| sukla-caturdasyan<br>naktama-nadhyāy                                                                         | n sarvāsu cāstamīsu<br>o' stakāvarjam                           | CC. 111. 2 | 759  |
| śūnā dasṭasya trir<br>vipra-gṛhevāsaśca                                                                      | •                                                               | Ap.        | 1137 |
| śulkena pāṇiṃ tv                                                                                             | ādadato rākṣasaḥ/                                               | KK. II.    | 76   |
| śulkena paņitvā d<br>śulkena pariņītvā<br>pariņītvā vikrīya                                                  | dadato rāksasah/,                                               | GR.        | 72   |
| •                                                                                                            | -                                                               |            |      |

| A STUDY IN THEIR ORIGIN AND DEVELOP                                   | MENT    | 317         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Sūtra Work in which                                                   | quoted  | Page        |
| śūdra-yājakaḥ sarva-dravya-                                           |         |             |
| parityāgāt pūto bhavati prāṇā-<br>yāma-sahasreşu daśakṛtvo'bhyasteşu/ | Mit.    | 447         |
| yama-sanasteşu dasakitvo onyasteşu/,                                  | MIII.   | 447         |
| śvaśrvādibhih sahaivāsyāh sapiņdī-                                    |         |             |
| karaṇaṃ bhavet/,                                                      | SK.     | 426         |
| śvo-bhūte' gnimu-pasamādhāya śāntyudak                                | am      |             |
| kuryāt/,                                                              | HL.     | 195         |
| şodasāham kşatriyasya/                                                | HL.     | 11          |
| sarva eva gṛhasthamūlās-tadupajīvīnaḥ/                                | GR.     | 306         |
| savye pāṇau śeṣā apo ninayet                                          | SCAH.   | 258         |
| sāṃvatsara-ghāṇṭika-grāma                                             |         |             |
| .punarbhū-putrāṇāṃ rudhiram/,                                         | Ap.     | 239         |
| ,,                                                                    |         |             |
| (sāmvatsarika for sāmvatsara)                                         |         |             |
| ghaṇṭika for ghāṇṭika;                                                |         |             |
| omits tathā; parivividāna                                             |         |             |
| for parina).                                                          | SCS.    | 240         |
| sānguştham brāhmanyāh pānim                                           |         |             |
| grhņīyāt kṣatriyāyāḥ śaram                                            |         |             |
| vaiśyāyāḥ pratodaṃ śūdrāyā                                            |         |             |
| vastra-daśāmiti/                                                      | GR.     | 57          |
|                                                                       |         |             |
| (sasaram for saram; sapratodam                                        |         |             |
| vaišyāyāḥ for vaišyāyāḥ pratodam).                                    | KK. II. | 69          |
| sīsakāyasa-pāşāṇa-pātrāṇi                                             |         |             |
| hīna-pātrāņi bhagna-pātrāņi ca/                                       | ST.     | 181         |
| surāpa ārdra-vāsāśca agnivarņām                                       | ,       |             |
| surām pivet/                                                          | Mit.    | 39 <b>7</b> |

| Sūtra                                              | Work         | in. | which | quoted     | Page                    |
|----------------------------------------------------|--------------|-----|-------|------------|-------------------------|
| sūtake sāvitryā cāñjalim p                         |              |     |       |            |                         |
| pradaksiņam krtvā sūryar                           | n dhyāy      | an  | l     | 3.4:4      | 205                     |
| namaskuryāt/                                       |              |     |       | Mit.       | 305                     |
| (omits pradaksinam krtvā                           | )            |     |       | SK.1       | 192.                    |
| "                                                  | ,            |     |       | ou.        | 174                     |
| (omits ca)                                         |              |     |       | Ap.        | 892                     |
| 59                                                 |              |     |       | •          |                         |
| (as in Ap.)                                        |              |     |       | SCA.       | 74.                     |
| ,,                                                 |              |     |       |            |                         |
| (as in Ap.)                                        |              |     |       | SCAH.      | <b>367</b> <sup>-</sup> |
| (amite on kumite for                               |              |     |       |            |                         |
| (omits ca; kurvīta for kuryāt)                     |              |     |       | CC. III.2  | 696                     |
|                                                    | <b></b>      |     |       | 00, 111.12 | 0,0                     |
| sūtikām putravatīm snātā vimsati-rātreņa sarva-kar | -            |     |       |            |                         |
| kārayet māsena strījānani                          | •            |     |       | HL.        | 20-                     |
| 91                                                 |              |     |       |            |                         |
| (snātām and viņsati-rātre                          | ņa           |     |       |            |                         |
| trānsposed)                                        |              |     |       | SK.1       | 10                      |
| **                                                 |              |     |       |            |                         |
| (with same changes as in                           | SK¹)         |     |       | ST.1       | 263                     |
| soma-vikrayī prājāpatyan                           | 1 <i> </i> , |     |       | Dip.       | 101                     |
| snātvā śucih pretam mana                           | asā          |     |       |            |                         |
| ekādaśe'hni viramet/                               | 1            |     |       | SCA.       | 100,                    |
| striyo grha-devatās-tāsām                          | nāśāuc       | aņ  | 1     |            |                         |
| na vratam nopavāsah pat                            | i-śuśrūș     | ay  | aiva  |            |                         |
| gacchanti paramām gatim                            | 1/.          |     |       | SCV.       | 591                     |
| strī-go-vṛṣala-vaiśya-kṣatı                        | iya-         |     |       |            |                         |
| ghātīvṛṣalī-patih agny                             | /u-          |     |       |            |                         |
| cchedī ceti pātakinah/                             |              |     |       | Pv.        | 35                      |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                           |      | •,=-          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| Sūtra                                                                                                                                                                   | Work in which quot                                                                        | ted  | Page          |
| • • •                                                                                                                                                                   | upadeśa-kartā<br>ratipādakaśca/āram-<br>athā mārgānudeśakaḥ/,                             | Ap.  | <b>1041</b> : |
| dattvā-nnam yada<br>yadannamadmi ba                                                                                                                                     | apyāgniṃ samidhaṃ<br>nnamadmyamṛtena devā<br>hudhā virūpamiti<br>ettriḥ/sviṣṭa-kṛtamagni- |      |               |
| •                                                                                                                                                                       | āto bhuñjīta vāgyataḥ/,                                                                   | Ap.  | 60            |
| • • •                                                                                                                                                                   | ūktena snātvā śaucam<br>ye trīn prāņāyāmān kuryāt/,                                       | BS.  | 23.           |
|                                                                                                                                                                         | PRACETAS                                                                                  |      |               |
| atha mahāpātakār brāhmaņavadhaḥ brāhmaņa-svarņa-guru-dārā-bhigam saṃyogaśca taiḥ/anṛtavāk taskaro vṛkṣāropaka-vṛttii ratha-gajārohaṇatriṣavaṇamu-pasp deva-pitṛ-tarpaṇa | surā-pānam haraņam anam rāja-bhṛtyo r-garado'śva- vṛttī raṅgopajīvī rśeyustasyānte        | PP.  | 72:           |
| cetyevam vyavaha                                                                                                                                                        | · ·                                                                                       | Mit. | 449           |
| ,, (omits vṛṣalī-pati for uddharet; on tyāga-kāle for tyā                                                                                                               | nits dravya ;                                                                             | Ap.  | 1155          |
| anrtumatīm brāhr<br>krechrābdam şaņ<br>kşatriyām hatvā ş<br>māsa-trayam veti<br>hatvā māsa-traya<br>māsam veti/śūdra                                                    | māsān veti /,<br>saņmāsān<br>i / vaiśyāṃ<br>iṃ sārddha-                                   |      |               |
| - · ·                                                                                                                                                                   | rddha-dvāviṃśatyahāni vā/,                                                                | Ap.  | 433           |

| Sutra                                                                                                   | Work           | in       | which | quote | d    | Page |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|-------|------|------|
| ,,<br>(anṛtumatīṃ for anṛtu; c<br>iii's; omits sārddha after                                            |                |          |       | A     | .p.  | 1128 |
| aparījñāne' māvasyāyāṃ<br>śravaṇa-divase vā/                                                            |                |          |       | CC II | I. 2 | 560  |
| avijñāta-mṛte'māvasyāyāŋ<br>śrāddha-divase vā/                                                          | ņ              |          |       | ;     | SK.  | 477  |
| ••                                                                                                      |                |          |       |       |      |      |
| avijnāte for avijnāta;<br>.śravaṇa divase for śrāddha                                                   | a divase       | ).       |       |       | ST.  | 19   |
| -(śravana-divase for srāddh                                                                             | ia-divas       | e)       |       |       | ST.  | 286  |
| ·(aparijñāta for avijñāta;<br>mṛtāhe for mṛte; śravaṇa-<br>for śrāddhā divase).<br>·asaṃskṛtānāṃ bhūmau | diva <b>se</b> |          |       |       | Ap.  | 545  |
| piņḍaṃ dādyāt sāṃskṛtān<br>kuśeṣu/,                                                                     | āṃ             |          |       |       | Ap.  | 887  |
| işţvā vāśvamedhena gosav<br>vā viśuddhyet/                                                              | ena            |          |       | N     | Лit. | 405  |
| kāmato reto-mūtra-purīşā cāndrāyaņam punaḥ-sams                                                         |                |          | ne    |       | PP.  | 66   |
| grha-dvāre tasmai pretāya<br>piņdam uirvāpya bhūmau<br>pānīyam copaliptāyām da<br>"                     | mālyaņ         | <b>p</b> |       | 1     | HL   | 193  |
| (omits tasmai pretāya; nirvapeyuḥ for nirvāpya)                                                         |                |          |       | s     | K¹   | 132  |

| Sūtra                                                                                                           | Work                                    | in                    | which          | quoted | Page        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|--------|-------------|
| <b>3•</b>                                                                                                       |                                         |                       |                |        |             |
| (nirvapeyuḥ for nirv<br>dīpam between pānī<br>omits dadyuḥ).                                                    | •                                       |                       |                | ST.1   | 332         |
| goghnah pañcagavyā<br>rātramu-pavaset sasi<br>go-carmaņā prāvṛto<br>goṣṭheśayo gāṃ ca d                         | kham vapa<br>gāścānugac                 | naņ                   | ı kṛtvā        | Mit.   | 418         |
| caṇḍāla-gṛha-praveśa<br>gṛhe vṛkṣacchāyāyār<br>caṇḍāla eva syāt/ br<br>ṣāṇmāsikaṃ prāyaśo<br>vā brāhmaṇasya cat | n vā sahāva<br>āhmaņānuc<br>ittam kṛccl | esth<br>lișța<br>eran | āne<br>iṃ<br>n |        |             |
| śeşāṇām/                                                                                                        |                                         |                       |                | Ap.    | 1197        |
| cāņḍāla-patitādi-par<br>vāpī-kūpa-taḍāgo-da                                                                     |                                         | icag                  | avyam          | / PP.  | 52          |
| cailānāmu-pahatānā<br>lepāpanayanam tann                                                                        |                                         | •                     | _              | Ap.    | 257         |
| tasmād aharahar-jul<br>kenacidākāşthād-de                                                                       | •                                       | bhā                   | ve             | SCAH.  | 566         |
| triguņāķ pradaksiņā                                                                                             | mekhalāḥ/                               | '                     |                | SCSK.  | 79          |
| trih prasekam kuryu                                                                                             | h pretas-tr                             | pyat                  | viti           | Mit.   | 29 <b>7</b> |
| trīņyevodapātrāņi/,                                                                                             |                                         |                       |                | SCS.   | 306         |
| daśānābhau prayoja                                                                                              | yet/                                    |                       |                | ST.    | 363         |
| dakşinābhimukhā bi<br>prāhmukhā vā rājai                                                                        | • •                                     |                       |                | •      |             |
| prasekam kuryuh pr                                                                                              | etas-tṛpyat                             | viti /                | '              | HL.    | 149         |
| dakşina-hasta-madh<br>gneyam tirthama-gn                                                                        | •                                       |                       |                | ST.1   | 358         |
| 99                                                                                                              |                                         |                       |                |        |             |
| (madhya-haste for h                                                                                             | asta-madhy                              | e)                    |                | CC. I  | 94          |

| Sūtra                                         | Work        | in  | which | quoted   | Page |
|-----------------------------------------------|-------------|-----|-------|----------|------|
| nakha-keśa-mṛl-loṣṭa-                         | • •         |     |       | 3.61.    | 454  |
| horātrama-bhojanācch                          | uddhiḥ/     |     |       | Mit.     | 454  |
| na sandhyāyām na cāy                          | ane/        |     |       | CC. III  | 692  |
| na sandhyāyāṃ śayīta                          |             |     |       |          |      |
| deva-samīpe na veda-s                         | -           |     |       |          |      |
| nāśucirna nagno na vi<br>khaṭvāyāṃ nānya-varī | •           |     |       |          |      |
| śāyitāyām nāśma-pīthe                         |             | n   |       |          |      |
| na bhūta-yakṣa-grahā                          | -           |     |       |          |      |
| na śmaśāna-valmīka-n                          | nabā-       |     |       |          |      |
| vrksa-cchāyāsu ca/                            |             |     |       | SCAH.    | 630· |
| na suvarņama-nagnya                           | m dhāraye   | t/, |       | KK. II   | 296  |
| nāntarvāsā na nirvāsā                         | nāśru kur   | var | nācām | et/ Ap.  | 42   |
| , , , , , , , , , , , ,                       |             |     |       |          |      |
| (nānyatkurvannāsama                           | •           |     |       | CCAIL    | 0(0  |
| nāśrukurvan                                   | )           |     |       | SCAH.    | 269  |
| (merely the portion n                         | āntar vāsāļ | i)  |       | GR.      | 157  |
| nāstikah kṛtaghnah k                          |             |     |       |          |      |
| brāhmaņa-vṛttighno                            |             |     |       | anti     |      |
| etenaivābhiśasto vyāl                         |             |     | •     | Pv.      | 441  |
| parivittiķ parivettṛ-pa                       | •           |     |       |          |      |
| paryādhātra-gredidhis                         |             |     |       |          |      |
| prākṛtaṃ saṃvatsarai                          | n brahma    | car | yaṃ   | <b>A</b> | 1116 |
| brahmaha-vratam/,                             |             |     |       | Ap.      | 1116 |
| puṣyāditya-samīraṇād                          |             |     |       |          |      |
| revatī tārā-nāyaka-rol                        | • •         | had | 0     |          |      |
| meşāli-kumbhe ravau vāreşvi-jya-sitenduvit    |             |     |       |          |      |
| śubhade tāre praśaste                         |             |     |       |          |      |
| kanyā-manmatha-ma                             |             | nrg | abha  |          |      |
| syādanganādyāgamaļ                            |             |     |       | ST.      | 616  |
|                                               |             |     |       |          |      |

| order in ringin on                                                                                                                                                                                 | 0111 /1110                                                                     |     |       |        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|------|
| Sūtra                                                                                                                                                                                              | Work                                                                           | in  | which | quoted | Page |
| paiśācaḥ saṃskṛta-pra<br>pratilomajānāṃ ca/                                                                                                                                                        | sūtānāṃ                                                                        |     |       | CC. I  | 683  |
| pretasya bāndhavā yat dakamavatīrya nodgha udakānte prasiñceyuryojñopavīta-vāsaso da brāhmaṇasyodaṅmukh mukhāśca rājanya-vai (āpo'bhyupeyuḥ for nayeyuh; inserts kṛtvā vāsaso (si) and dakṣiṇ      | arşayeyur-<br>apasavya-<br>kşiņābhim<br>nah pratya<br>śyayoh/<br>od<br>between | ukb |       | Mit.   | 296  |
| brāhmaṇasyodanmuki<br>rājanya-vaiśyayoryāva<br>tāvat pretasyodakam<br>dadyuḥ for brāhmaṇa<br>vaiśyayoḥ)<br>bandhakī-gamane upa<br>prāṇāyāmaṃ kuryāt/<br>bandhakī-gamane ka<br>dadyāt/kṣatriya-band | ha-prāhmu<br>ada<br>piņḍaṃ ca<br>isya<br>aspṛśya<br>brāhmaṇī-<br>maṇḍaluṃ      | *   |       | Ap.    | 875  |
| yudham/vaisya-band<br>pratodam/                                                                                                                                                                    |                                                                                |     |       | Pv.    | 361  |
| brāhmaņasyāpatkāle<br>pitṛmato bahu-bhṛty:<br>kṣatropaniveśas-tatra<br>nuprāptau cāndrāya;                                                                                                         | asyānantar<br>a saṃvatsa                                                       | ran |       | Pv.    | 418  |
| mitraccheda-karaṇād<br>naśnan bhūtvā payal                                                                                                                                                         |                                                                                | ma- |       | Pv.    | 458  |
| ••<br>(bhedana for cheda;<br>bhūtvā)                                                                                                                                                               | <i>hutvā</i> for                                                               |     |       | Mit.   | 450  |

| Sūtra                                                                                                                   | Work                 | in           | which        | quoted | Page |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|------|
| mūtra-purīşotsarga-niş<br>śukta-vākyā-bhidhāne<br>spṛśet/                                                               |                      | a-           |              | Ap.    | 278  |
| mṛte cartviji yājye ca t<br>viśudhyati/                                                                                 | trirāt <b>re</b> ņa  |              |              | Ap.    | 913  |
| yajñiyavrkşa-camaseşı<br>vekaikasmin apa äsiño                                                                          |                      | tarł         | niteşv-      | scs.   | 306  |
| yo'gnīti bhuvi kṣipet/                                                                                                  |                      |              |              | SCS.   | 359  |
| rahasye rahasyam pra                                                                                                    | kāśe prak            | <b>āś</b> al | <b>ḥ</b> / _ | PP.    | 36   |
| lauhena pātreņa surāņ<br>surāmā-yasena pātreņ                                                                           | -                    |              | pivet/       | Mit.   | 397  |
| śrāddhakṛc-chuklavāsā                                                                                                   | āḥ syāt/,            |              |              | Ap.    | 461  |
| śvaśrgāla-kāka-kukku<br>kravyāda-śiśumāra-vā<br>şţra-gaja-vāji-viḍ-varā<br>mānuşa-māṃsa-bhakş<br>caret/                 | nara-khar<br>ha-go-  | 0-           | ņaṃ          | PP.    | 66   |
| (parşata-vānara-citrak<br>kravyāda for daṃṣṭri<br>taptakṛcchramādiśet e<br>purīṣa-bhakṣaṇe tvati<br>cāndrāyaṇaṃ caret). | vānare;<br>eşāṃ mūtr |              |              | Mit.   | 453  |
| saṃhitā-dhyayanaṃ y<br>gāyatrīṃ japet/,                                                                                 | āvantam i            | kāla         | ıṁ           | Ap.    | 1248 |
| sarveṣāṃ sakulyānāṃ<br>dhānya-vāso-dakṣiṇā-                                                                             | -                    |              |              |        | 57   |
| savarņāya nagnikām sa brāhmo vivāhah/                                                                                   | udakena d            | ady          | āt           | CC. I  | 684  |

| Sūtra                                                          | Work                    | in      | which | quoted | Page |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------|--------|------|
| surāpa-gurutalpagau cī<br>vāsasau brahma-hatyā-<br>careyātām/, |                         | 1-      |       | Mit.   | 399  |
| sopānatkas-tvācamana                                           | •                       |         | _     |        |      |
| yānā-rohaņā-bhivādana<br>varjayet/                             | ı-namaska               | ırad    | 1D    | SCSK.  | 104  |
| strī-garbhiņī-go-garbhi                                        | ņī-bālavac              | ihī     |       |        |      |
| ca bhrūṇahā bhavati/                                           |                         |         |       | Pv.    | 204  |
| "<br>(bāla-vṛddha-vadheşu 1                                    | or                      |         |       |        |      |
| bālavadhī ca).                                                 | .01                     |         |       | Mit.   | 420  |
| svakāye caņdālādikāyā<br>dvirātrābhojanācchudo                 | -                       | arśa    | ine   | Ap.    | 1197 |
|                                                                | \$ĀTĀTAP                | A       |       |        |      |
| anudaka-mūtra-purīṣa-                                          | •                       |         |       |        |      |
| kāka-sparše sacaila-sn                                         | ānaṃ mal                | ıā.     |       | BS.    | 55   |
| vyāhṛtibhiścaret/                                              |                         |         |       | Д3,    | 33   |
| (omits ś <i>va-kāka sparśe</i>                                 | ;                       |         |       |        |      |
| mahāvyāhṛtihomaśca/i                                           | -                       |         |       |        |      |
| gamane caitadevamam variyam for mahā                           | •                       | a go    | )-    | Dip.   | 104  |
| ,,                                                             |                         |         |       |        |      |
| (karaṇāt for karaṇe ;                                          | omits                   |         |       |        |      |
| śvasparśe; mahā                                                | •                       | r       |       |        |      |
| homaśca for mahā adds rajasvalābhirama                         | -                       | .val    | 1     |        |      |
| amānuşīşu govarjam).                                           | •                       | . v u j |       | Ap.    | 1149 |
| ucchistama-gurorabho                                           | jyaṃ svan               | auc     | chi-  |        |      |
| ştopahatam ca tadbho                                           | jane k <del>r</del> cch | ran     | a/,   | Ap.    | 1169 |

| Sūtra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Work                                                                  | in                           | which         | quoted       | Page |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|------|--|--|--|--|
| keśa-kīţāvapannam ca rudhira-māmsa-<br>spṛśya-spṛṣta-bhrūṇaghnā-vekṣita-<br>patattry-avalīdḥa śva-sūkara-gavāghrāta-<br>śukta-paryuṣita-vṛthā-pakva-devānna-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                              |               |              |      |  |  |  |  |
| havişām bhojane up                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | avāsaḥ pañ                                                            | ca-                          |               |              |      |  |  |  |  |
| gavyā-śanam ca/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                              |               | Mit.         | 455  |  |  |  |  |
| kanyādūşī prājāpaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | am caret/                                                             |                              |               | Ap.          | 1120 |  |  |  |  |
| deva-guru-brāhmaņā<br>japo gāyatryāḥ/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i-tikrame tr                                                          | isāh                         | asro          | Ap.          | 1147 |  |  |  |  |
| patita-sāvitrīkān nop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                     | -                            |               | _            |      |  |  |  |  |
| payenna yājayet ya<br>vā sa uddālaka-vrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                     | yed                          | adhyāp        | ayed<br>Mit. | 447  |  |  |  |  |
| (omits 'na yājayet; a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dds yājayei                                                           | be                           | fore vā       | ) Ap.        | 1152 |  |  |  |  |
| patitena sahoşitvā ta<br>śudhyati/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pta-kṛcchro                                                           | eņa                          |               | Ap.          | 1089 |  |  |  |  |
| brahma-vikrayānuyo<br>caturvimsatim brahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                              | /āt/,         | Ap.          | 1117 |  |  |  |  |
| brāhmaņo brāhmaņa<br>śiraḥ kapālamādāya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                              | •             |              | 384  |  |  |  |  |
| " (vā tasya for tasyaiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a)                                                                    |                              |               | Ap.          | 1053 |  |  |  |  |
| brāhmaņo rājakanyā dvādaśa-rātram carit caivopayacchet vaiš taptakṛcchram śūdrā kṛcchrātikṛcchram raisyāpūrvī kṛcchram caritvā nivišet tām caritvā nivišet tām carityāpā parada p | tvā nivišet ( yāpūrvī tu ipūrvī tu ājanyašced n dvādaša-1 caivopayaco | tām<br>tātra<br>chec<br>āpūi | aṃ<br>:hūdrāŗ | oŭrvī        |      |  |  |  |  |
| krcchram dvādaša-rā<br>tām copayacchet/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mam carity                                                            | /d                           |               | Ap,          | 450  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                              |               |              |      |  |  |  |  |

| Sūtra                                                                                                             | Work                           | in           | which   | quoted | Page |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|--------|------|
| ,, (rājanya-pūrvī for rāj nirvišeta for nivišet; after vaišyāpūrvī; dr śūdrā-pūrvī; nirvišete upayaccheta for upa | drops tu ops tu after a for ni |              | he      |        |      |
| places).                                                                                                          |                                |              |         | Ap.    | 1156 |
| madyam pītvā gurud<br>kṛtvā brahma-hatyār<br>bhasma-śayyā-śayān<br>mucyate-sarva-pāpa                             | n ca kṛtvā/<br>o rudrādhyā     | bha          |         |        | 472  |
| madya-bhāṇḍodaka-<br>prāśanama-horātraṃ                                                                           | -                              | ana          | m ghṛta | Ap.    | 1161 |
| māsam pañcagavyāh                                                                                                 | āraḥ/                          |              |         | HG.    | 178  |
| yuvā suvāsā iti vastr<br>ta dabhāve yajñopa                                                                       | •                              |              |         | scs.   | 316  |
| (vāsas for vastram;<br>yajñopavītakam for                                                                         | yajñopavīt                     | a <b>m</b> ) | •       | Ap.    | 487  |
| rajasvalā-gamane sa                                                                                               | pta-rātram/                    |              |         | Mit.   | 445  |
| łaśuna-palāṇḍu-gṛñj<br>kṛcchraḥ mati-pūrvi<br>bhakṣaṇe ca/                                                        |                                |              |         |        | 1158 |
| (gṛñjana for gṛñjana<br>kusumbha-śaraka-ve<br>gṛñjanaka and bhak<br>matica)                                       | akā-medhya                     |              | tween   | HG.    | 119  |
| śarīrama-gnausuṃy<br>apo' bhyupayanti/                                                                            | ojyā-navekş                    | amā          | iņā     | Mit.   | 296  |

SCSK. 50

| Sūtra                                     | Work                     | in   | which  | quoted    | Page |
|-------------------------------------------|--------------------------|------|--------|-----------|------|
| śva-kākā-dyavalīdḥa                       | -śūdrocchista            | a-bl | hojane |           |      |
| tvatikṛcchraḥ/,                           |                          |      |        | Mit.      | 454  |
| şanmāsān strīghāte                        |                          |      | 1      | A         | 1120 |
| caret/amati-pūrvak                        | •                        | •    |        | Ap.       | 1128 |
| surā-bhāṇḍo-daka-p                        |                          |      |        | D.D.      | 40   |
| ghṛta-prāśanam aho                        | oratropavasas            | scet | 1/     | PP.       | 49   |
| (1                                        |                          |      |        |           |      |
| (drops tu; ghṛtasya drops iti)            | ior ghṛta;               |      |        | Ap.       | 1074 |
| arops,                                    |                          |      |        | Ap.       | 1074 |
|                                           | SATYĀŞĀDH                | IA   |        |           |      |
| na svāmitvasya bhā                        | ryāyāḥ putra             | sya  | L      |           |      |
| deśasya kā lasyāgne                       | r devatāyāḥ              | kar  | mņaḥ   |           |      |
| śabdasya ca pratinio                      | dhir-vidyate/            |      |        | Ap,       | 114  |
| **                                        |                          |      |        | SCAH.     | 442. |
|                                           | SATYAVRAT                | ΓA   |        |           |      |
| -1-= 1-2-20 1                             |                          | -    |        |           |      |
| ekādaśe'hani pretār<br>kādaśā-mantrya nān | -                        | -    |        |           |      |
| vinyāsairā-śayitvā v                      |                          |      |        |           |      |
| vāso-hiraņya-kāṃsy                        |                          |      | -      | ha-       |      |
| dakṣiṇāṃ guṇavati                         | -                        |      |        | SCA.      | 137  |
| putra-janmany-ānāb                        | hi-kartanāt <sub>l</sub> | puņ  | yaṃ    |           |      |
| jātakarmā-m                               |                          |      |        |           |      |
| kuryāt pātrāņi sahir                      | •                        | āt t | ena    |           |      |
| tāvat prātaḥkāle śu                       | ddhi-                    |      | _      |           |      |
| kālāpekṣā/                                |                          |      | ·      | C. III. 2 | 583  |
|                                           |                          |      |        |           |      |
| (reads thus:—putra                        | •                        |      | •      |           |      |
| kartanāt pūrvam kņ                        | ta-jāta-karm             | ā    |        | ~~~       |      |

śrāddham kuryāt).

| Sūtra                                                                                                                                                                                                                                      | Work                                      | in                         | which                              | que | oted  | Page    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----|-------|---------|
| prātarutthāya preta-brāhi<br>āmantryā-parāhņe nānā l<br>vinyāsair-ekaikamuddisya<br>dānam/vāso-hiraņya-dāsi<br>kumbha-dakşiņāḥ/ guṇav<br>pradānam tataḥ svastyay<br>pravartante dasamyāmatī<br>tamuddisya bhojayet/tesi<br>guṇavate sayyā/ | <b>-</b> .                                | Ap.                        | 527                                |     |       |         |
| SU                                                                                                                                                                                                                                         | MANT                                      | J                          |                                    |     |       |         |
| agamyā-gamana-strīvadh<br>cāṇḍāla-samparkeşu kṛce<br>tritayame-tadatyanta-sval<br>kāla-viṣayaṃ kṛcchra-tra<br>dhenu-trayaṃ/                                                                                                                | hra-<br>lpa-                              | sya                        |                                    |     | Pv.   | 493     |
| apsv-agnau vā mehatas-t                                                                                                                                                                                                                    | anta-kr                                   | cchi                       | ro                                 |     | 1 4.  | 77.5    |
| bhavet/                                                                                                                                                                                                                                    | apta ki                                   | <b>.</b>                   |                                    |     | Pv.   | 457     |
| (omits bhavet).                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                            |                                    | !   | Mit.  | 463.    |
| abhiśasta-patita-paunarbl<br>puṃścaly-astraviśastrakā<br>dhvaji-suvarṇakāra-lekha<br>gaṇa-gaṇikānnāni cābhoj<br>vyādha-niśpaca-rajaka-ba<br>carmakārā abhojyānnā a                                                                         | ra-tailik<br>ka-paṇḍ<br>yāni/śa<br>ndhaka | a-c<br>la-b<br>vka<br>-vai | armika<br>andhal<br>rika-<br>ruḍa- | kī- | GR.   | 342:    |
| abhiśasta-patita-paunarbl<br>pumscaly-aśuci-śastrakāra<br>cākrika-dhvajikaapra<br>tadannāśana-pratigrahayo                                                                                                                                 | a-tailika<br>itigrāhy                     | aśc:                       | a                                  |     | •     |         |
| caret/                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | J                          | •                                  | I   | Pv. 2 | 71-272: |
| (with too many variations                                                                                                                                                                                                                  | s).                                       |                            |                                    | A   | λp.   | 1176-   |

| Sūtra                                         | Work         | in   | which      | quoted | Page        |
|-----------------------------------------------|--------------|------|------------|--------|-------------|
| abhojyānnānāmapi pu<br>śāka-tṛṇa-kāṣṭha-dhāny |              |      |            |        |             |
| ambu-tadāge goştham                           | ca paya      |      |            |        |             |
| ādadatāma-doṣaḥ/                              |              |      |            | GR.    | 462         |
| 99                                            |              |      |            |        |             |
| (abhojyānām for abho                          | jyānnānāi    | n;   |            |        |             |
| omits mūla ; tadāgastl                        | haṃ          |      |            |        |             |
| gosthastham for taḍāgo                        | e goşthan    | ı ca | : ;        |        |             |
| cādattvā na doşaḥ for                         |              |      |            |        |             |
| adds to the line—eteşe                        | ımu-padh     | auk  | itanāa     | mapi   |             |
| grahaņe na dosaḥ)                             |              |      |            | Pv.    | 412         |
| **                                            |              |      |            |        |             |
| (From abhojyānnānān                           | napi <b></b> | aa   | loşaḥ      |        |             |
| as in GR. The additi                          | on to the    |      |            |        |             |
| line is as in Pv.)                            |              |      |            |        |             |
| asāv-avaneninkhveti p                         | uruşam p     | rati | i          |        |             |
| tris-trir-ekena hastena                       | vidadhāt     | āv-  |            |        |             |
| avanejanam/,                                  |              |      |            | SC.4   | 36 <b>7</b> |
| asambhāsya-sambhāsa                           | ņe brāhm     | ana  | l <b>-</b> |        |             |
| bhāṣaṇam/                                     | •            | •    |            | PP.    | 104         |
| asthnāma-lābhe darśe                          | tu tatah     |      |            |        |             |
| parna-naram dahet/                            | tu tataņ     |      |            | SK.    | 119         |
|                                               |              |      |            | JK.    | 119         |
| ātatāyi-vadhe na doşo'                        | -            |      |            |        |             |
| go-brāhmaņāt/ yadā h                          | anyāt        |      |            |        |             |
| prāyścittam kuryāt/                           |              |      |            | Pv.    | 61          |
| **                                            |              |      |            |        |             |
| (Omits yadākuryā                              | t)           |      |            | PP.    | 5           |
| **                                            |              |      |            |        |             |
| (go-brāhmaņebhyah fo                          | or           |      |            |        |             |
| go-brāhmaṇāt)                                 |              |      |            | S.     | 154         |
| ••                                            |              |      |            | S      | C.3         |

| Sūtra                                                                                               | Work                 | in  | which          | quoted | Page  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----------------|--------|-------|
| udbandhana-pāśaccheda<br>vahaneşu māsam bhaik                                                       | şa-bhakş             |     | ф              |        |       |
| trişavana-snānam ca sy                                                                              | āt/;                 |     |                | Pv.    | 454   |
| (Omits dahana; trişava<br>syāt for trisyāt)                                                         | ņaṃ                  |     |                | Ap.    | 1190  |
| 15                                                                                                  |                      |     |                |        |       |
| ekarātro-pavāso gāyatr<br>japa/                                                                     | y-aṣṭasah            | asr | a-             | PP.    | 67    |
| ekaśapho-stra-syandiny<br>prāśane go-mahisy-ajār<br>nirdaśāhānām ksīra-prā<br>yāvakas-trisavaņam ca | ām ca<br>Isane tri   |     |                | HG.    | 200   |
| kanyā kutsitā'nyajātika<br>vyādhyu-pahatā pariņī<br>akṣatayoniḥ syāt parity                         | tā yady-<br>yaktavyā |     |                | Ap.    | 95    |
| (api akşatayoniscet forsyāt/ Adds to the kşatayonistu bhartavyā doşair-puktaḥ parityak              | line—<br>/ varo'p    | yeb | hirev <b>a</b> | KK, 11 | 62-63 |
| keśa-kīţa-vaco'bhihata<br>āghrātam prekṣitam cā<br>siddhānnam paryuṣitar<br>siddham cāṇḍālā-vekṣ    | dadhi<br>n/ punal    |     |                |        |       |
| bhojyam/ anyatra hira spṛṣṭvā/                                                                      | nyodaka              | iḥ  |                | GR.    | 360   |
| kṣāra-kṣaudra-rasa-lav<br>māṃsa-varjama-nnaṃ                                                        | -                    |     |                | Ap.    | 1230  |
| gandhā-ghrāņe prāņāy                                                                                | āma ekal             | μ/  |                | BS.    | 51    |
| garbhamāsa-tulyā diva<br>garbha-sraṃsane sadya                                                      |                      | ca  | <i>I.</i>      | Sc.5   | 3     |

| Sūtra                       | Work         | in   | which | quoted | Page             |
|-----------------------------|--------------|------|-------|--------|------------------|
| 99                          |              |      |       |        |                  |
| (samsrave for sramsa        | ne;          |      |       |        |                  |
| vā for ca).                 |              |      |       | Dip.   | 77               |
| gurudārā-bhigāmī sa         | mvatsaram    |      |       |        |                  |
| brahmacārī kaņţakin         |              |      |       |        |                  |
| parisvajyā-dhaḥśāyī (       |              |      |       |        |                  |
| bhaikṣāhāraḥ pūto bl        |              |      |       | PP.    | 32               |
| 31                          | ·            |      |       |        |                  |
| (gurudāragāmī for o         | abhigāmī:    |      |       |        |                  |
| omits brahmacārī; k         | _            |      |       |        |                  |
| for kantakinīm; read        | • •          |      |       |        |                  |
| svakarmā-caksāņo bl         | nikṣāhāraḥ   |      |       |        |                  |
| pūto bhavati bhavaty        | -aśvamedhi   | ā-   |       |        |                  |
| vabhṛta-snānaṃ vā a         | fter         |      |       |        |                  |
| trişavaņī).                 |              |      | ٠     | Ap.    | 1085             |
| goghnasya go-pradār         | nam gosthe   |      |       |        |                  |
| śayanam dvādasa-rāt         |              |      |       |        |                  |
| pañcagavya-prāśana          | •            |      |       |        |                  |
| gavāma-nugamanam            | •            |      |       | Ap. 1' | 78, 1095         |
| ,,                          | • 1          |      |       | •      |                  |
| (Omits gosthe sayan         | am:          |      |       |        |                  |
| inserts udaka-tarpan        |              | ıe   |       |        |                  |
| between o prāśanam          |              |      | :.)   | Mit.   | 418              |
|                             | mrā iā matro |      | ·     |        |                  |
| go-māṃsa-bhakṣaṇe<br>caret/ | prajapatya   | щ    |       | Pv.    | 282              |
| caret <sub>/,</sub>         |              |      |       |        | -02              |
| **                          |              |      |       | ST.    | •                |
| caksate na bhūyasca         | ināma-bhig   | acc  | hat/, | Pv.    | 379 <sup>.</sup> |
| ,,                          |              |      |       |        |                  |
| (with slight variation      | ns.)         |      |       | Ap.    | 1116             |
| caņdālādy-aveksitam         | na-nnama-    |      |       |        |                  |
| bhojyama-nyatra mi          | rd-bhasma-l  | hira | nņyo- |        |                  |
| daka-sparśanāt/             |              |      |       | SC.4   | 209-210          |
|                             |              |      |       |        |                  |

| Sūtra                                                | Work      | in   | which   | quoted                | Page       |
|------------------------------------------------------|-----------|------|---------|-----------------------|------------|
| tathā brāhmaņānāme-ka<br>svadhānāmā-dasamād d        | iharma-   |      |         |                       |            |
| vicchittir-bhavati, āsap                             |           |      | •       |                       |            |
| rktha-vicchittir-bhavati<br>ātrtīyāt svadhā-vicchitt | -         | Hi / |         |                       |            |
| anyathā pīņḍaśauca-kri                               |           | -    | t .     |                       |            |
| brahmaha-tulyo bhavat                                | -         |      |         | HL.                   | 99         |
| (tato for tathā; kriyādy vicchedāt)                  | ·-ucchede | foi  | kriyā   | -<br>SV. <sup>1</sup> | 2          |
| tailābhyango nārkavār                                |           | ume  | ;       |                       |            |
| na samkrāntau vaidhṛta<br>:şaşthyoḥ/parvasv-aṣṭan    | •         |      |         |                       |            |
| neştah sa iştah proktar                              | ı muktvā  |      |         |                       | <b>510</b> |
| vāsare sūrya-sūnoḥ/                                  |           |      | (       | CC. 11I. 2            | 718        |
| deva-dvija-dravyāpaha                                | _         |      |         | _                     | 204        |
| nimagno'ghamarşanam                                  | · .       | . *  |         | Pv.                   | 384        |
| deva-dvija-guru-hantā-<br>aghamarşaņam sūktam        | -         | _    |         |                       |            |
| mātaram bhaginīm gat                                 |           |      | Ci/,    |                       |            |
| svasāram snusām sakh                                 |           |      |         |                       |            |
| vā'gamyā-gamanam kṛ                                  | tvā' gha- | •    |         |                       |            |
| marşanameva-ntarjale                                 |           | tya  |         |                       |            |
| tade-tsmāt pūto bhava                                | • /       |      |         | Mit.                  | 471        |
| devarși-soma-caityānn                                |           |      |         |                       |            |
| kūpo-dapāna-dārātma<br>krcchra-dvayam/ghṛta          | •         | aye  |         |                       |            |
| taila-raktavastra-pakv                               |           | ì    |         |                       |            |
| prājāpatyam caret/                                   |           | -    |         | Pv.                   | 427        |
| nakha-keśa-rudhira-pr                                | āśane sa  | dya  | <u></u> |                       |            |
| snānam ghṛta-kuśa-hi                                 | raņyo-da  | ka-  |         |                       |            |
| .prāśanam ca/                                        |           |      |         | Pv.                   | 311        |
| na bhūyascaināmu-pa                                  | gacchet/  | ı    |         | ST.                   | 123        |

| Sūtra                                                                                                           | Work                            | in   | which    | quoted | Page |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----------|--------|------|
| nātatāyi-vadhe doşo'i<br>go-brāhmaņāt/,                                                                         | nyatra                          |      |          | Ap,    | 1043 |
| nityam bhumi-brīhi-y<br>vy-aśva-ṛṣabha-dheni                                                                    | •                               | caik | ce/      | Mit.   | 327  |
| parivitti-parivettṛ-ka<br>dvādaśa-rātraṃ śaktu<br>brāhmaṇa-tarpaṇaṃ<br>paunarbhavāmā-cakṣ                       | ı-prāśanam<br>ca tam            | akā  | nāṃ      |        |      |
| bhuyaścaināma-bhiga                                                                                             |                                 |      |          | Pv.    | 379  |
| (with slight variation                                                                                          | s).                             |      |          | Ap.    | 1116 |
| paryuşitam punah sid<br>hiranyo-daka-sparsat                                                                    | •                               | itra |          | ST.    | 182  |
| piţr-svasṛ-sutām māt<br>samānārşeyīm vivāhy<br>caret parityajya cain                                            | a cāndrāya                      |      | <b>n</b> | GR.    | 10   |
| (reads mātṛ-svasṛ<br>between svasṛ and su                                                                       |                                 |      | Ź        |        |      |
| mātṛ-sagotrām betwe<br>mātula-sutām and sa                                                                      |                                 | 1)   |          | Pv.    | 390  |
| <b>,</b> ,                                                                                                      |                                 |      |          | SV.1   | 15   |
| (inserts mātuḥ sagoti<br>between mātula-sutāi                                                                   |                                 | nār  | şeyīm).  | KK. II | 9    |
| pitṛ-mātṛ-sambandhā<br>avivāhyāḥ kanyā bha<br>āpañcamād anyeṣām,<br>pitṛ-patnyo mātaras-<br>bhāgineyāni/anyathā | vanti<br>/sarvāḥ<br>tadapatyāni | İ    | vah/     |        |      |
| tasyādhyāpayitur-eta                                                                                            |                                 | •    | • • •    | GR.    | 11   |
| bandhana-cchedane o<br>māsam bhaikṣā-hāras                                                                      |                                 | ı ca | 7        | Mit.   | 299  |
|                                                                                                                 |                                 |      |          |        |      |

| A | STUDY IN                                        | THEIR ORIGIN                                                                              | AND                                        | DE             | VELOP        | MENT   | 335             |
|---|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------|-----------------|
|   | Sūtra                                           |                                                                                           | Work                                       | in             | which        | quoted | Page:           |
|   | bījapūra-m<br>na dadyāt/                        | āşāṃśca śrāddl<br>/                                                                       | ne                                         |                |              | SC.4   | 215             |
|   | gṛñjana-ku<br>madhu-mā<br>medhya-bl             | riņo laśuna-palā<br>imbhīka-śāva-si<br>iṃsa-reto-mūtra<br>hakṣaṇe tapta-k<br>nayanaṃ ca/  | ītānna<br>-purīsā                          | i-             |              | PP.    | 69 <sup>,</sup> |
|   | caret, pūrī<br>hiraņya-m                        | vatsaram kṛccl<br>ṇe tu vatsare<br>iaṇi-go-vṛṣānna                                        |                                            |                |              |        |                 |
|   | tila-bnūmi<br>brāhmane                          | ı-sarpımsı<br>bhyo dadyāt/                                                                |                                            |                |              | Pv.    | 72:             |
|   |                                                 | onjo dadjaoj,                                                                             |                                            |                |              | ST.    | 551             |
|   | ,,                                              |                                                                                           |                                            | <b>.</b> .     | <del>.</del> | 01.    | 552             |
|   | •                                               | ināme-kapiņḍa-<br>sapiņḍtā-vicchit                                                        |                                            |                |              | SK.    | <b>51</b> 8     |
|   | garbhādh<br>jātakarma<br>cūdo-pan               | a-kşatriya-vaisy<br>āna-sīmantonna<br>a-nāmakaraņā-r<br>ayana-vratacar<br>ana-vivāha-yaji | ayana-<br>nnaprās<br>yā-dhy                |                |              | KK. I  | 76.             |
|   | nuddhṛta<br>sāvitry-as<br>pratyaha<br>taptakṛco | asya surāpasya<br>-samudrodaka-<br>stasahasram juh<br>m trirātramu-p<br>chreņa ca pūto    | snāna <b>n</b><br>nuyāt<br>avāsas<br>bhava | n/<br>-<br>ty- |              |        |                 |
|   | aśvamedl                                        | hāvabḥrtha-snā                                                                            | nena v                                     | ã/,            |              | Ap.    | 1073:           |

deśāntarastha-sannyāsy-aśani mahādhvanikānāmu-daka-kriyā kāryā sadyaḥśaucam bhavati/ HL. 115

bhṛgv-agni-jala-samgrāma-

| Sūtra                  | Work                | in  | which | quoted            | Page    |
|------------------------|---------------------|-----|-------|-------------------|---------|
| **                     |                     |     |       |                   | Ŭ       |
| (deśāntara-saṃstha fo  | r deśāntara         | sth | ıa;   |                   |         |
| saṃnyāsyanaśanāsani    | for                 |     |       |                   |         |
| sannyāsyaśani; insert  | s ca                |     |       |                   |         |
| between o saucam and   | d <i>bhavati</i> ). |     |       | Ap.               | 917     |
| madya-sankare rşabha   | im japet/           |     |       | Pv.               | 482     |
| mātaram bhaginīm ha    | tvā                 |     |       |                   |         |
| mātṛ-svasāram pitṛ-sv  | asāraṃ              |     |       |                   |         |
| snuṣāṃ sakhīṃ cānya    | d vā-               |     |       |                   |         |
| gamyā-gamanam krtv     | a'gha-              |     |       |                   |         |
| marṣaṇa-sūktama-nta    | •                   |     |       |                   |         |
| trir-āvrttya tadetasmā | it                  |     |       |                   |         |
| pūto bhavati/          |                     |     |       | SC. <sup>2</sup>  | 489     |
| mātur-eva sūtakam tā   | iṃ                  |     |       |                   |         |
| spṛśataḥ pituśca netar | eşām/               |     |       | HL.               | 17      |
| **                     |                     |     |       | ST <sup>1</sup> 2 | 51, 297 |
| mātula-sutā-pitṛ-sago  | rā-                 |     |       |                   |         |
| samānārşeyīņām vivāl   |                     |     |       |                   |         |
| cāndrāyaņam caret      |                     |     |       |                   |         |
| parityajyainām bibhr   | āt/                 |     |       | PP.               | 117     |
| 19                     | •                   |     |       |                   |         |
| (sutām for sutā; pait  | <b>-</b> -          |     |       |                   |         |
| svasreyim samānārşa-   |                     |     |       |                   |         |
| gotrām ca parinīya     |                     |     |       |                   |         |
| for pitrvivāhe).       |                     |     |       | Ap.               | 80      |
| mātuh pituh prakurvī   | ta                  |     |       |                   |         |
| samsthitasyau-rasah s  | utaḥ/               |     |       | SC.4              | 5       |
| mātṛ-pitṛ-sambandhā    |                     |     |       |                   |         |
| āsaptamād avivāhyāḥ    | l                   |     |       |                   |         |
| kanyā bhavanti āpaño   | amād                |     |       |                   |         |
| anyeşām matam/,        |                     |     |       | ST <sup>1</sup>   | 109     |
|                        |                     |     |       |                   |         |

Sūtra Work in which quoted Page (Omits matam : adds sarvāh pitr-patnyo mātarastad bhrātarastu mātulāstadduhitaro bhaginyastadapatyāni bhāginevāni tāscā-vivāhyā anyathā sankara-kārinyas-tathādhvāpavitur-etadeva) Sv 1 15 mātrpitr-sambandhā āsaptamād avivāhyāh ..... svasvādhyāpayitur-etadeva/ KK. II 10 yaśca taih yaunamaukha-srauvānāma -nyatamena saha samvatsaram samparkam iyāt tasyāpyetadeva prāvaścittam vidadhyāt/ Pv. 150

(patitaih for taih; sambandham for samparkam; omits vidadhyāt). Mit. 414

yūkā-maśaka-maksikāmatkuna-prtaki-mātrvāhaialauko-gandupādānāmanyatameşāma-nasthimatām ca vadhe pano deyah/ Pv.

(pūtikīta for prtaki; gandupadādīnāma-nyesām vā'nasthimatām vadhe prānāyāmah asthimatām vadhe pano deyah for gandu..., deyah)

1134 Ap.

242

| Sūtra                                                | Work in which qu                        | ıoted  | Page |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|------|--|--|
| retoviņmūtra-prāśanam kṛ                             | tvā                                     |        |      |  |  |
| laśuna-palāṇḍu-gṛñjana-kumbhikā-                     |                                         |        |      |  |  |
| dīnāma-nyeşām cābhakşyāņām bhakşaņam                 |                                         |        |      |  |  |
| kṛtvā haṃsa-grāmakukkuṭ                              |                                         |        |      |  |  |
| sṛgālādi-māṃsa-bhakṣaṇa                              | •                                       |        |      |  |  |
| kṛtvā tataḥ kaṇṭha-mātran                            |                                         |        |      |  |  |
| vatīrya śuddhavatībhih pr                            | • •                                     |        |      |  |  |
| mahāvyāhṛtibhir-urogamu                              | i-dakam pitva                           | Mit.   | 175  |  |  |
| tadetasmāt pūto bhavati/                             |                                         | Wiit.  | 475  |  |  |
| lasuna-palāņdu-gṛñjana-kı                            |                                         |        |      |  |  |
| sūtikānnā-bhojyānna-māņ                              |                                         |        |      |  |  |
| mūtra-reto'medhya-bhakşa<br>aşţasahasrena mūrdhni sa |                                         |        |      |  |  |
| vanayedu-pavāsasca etāny                             | -                                       |        |      |  |  |
| bhişak-kriyāyāma-pratişid                            | •                                       |        |      |  |  |
| yāni cānyānyeva prakārāņ                             |                                         | ST.    | 28   |  |  |
| 29                                                   |                                         |        |      |  |  |
| (sūtikābhojyānna for sūtik                           |                                         | _      |      |  |  |
| bhojyānna; omits mūtra)                              | •                                       | Pv.    | 295  |  |  |
| (bhakşaṇa for kumbhī; v                              | rīraśrāddhe                             |        |      |  |  |
| for srāddha; sūtikābhojy                             | ānna for                                |        |      |  |  |
| sūtikānna ; sāvitryaş                                | ța for                                  |        |      |  |  |
| gāyatryasta; omits upavē                             |                                         |        |      |  |  |
| āturasya for vyādhitasya).                           | •                                       | HG.    | 199  |  |  |
| (kumbhika for kumbhī; s                              | sūtikābhoiyānna                         |        |      |  |  |
| for sūtikānna; sāvitr                                | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        |      |  |  |
| for gāyatryasta).                                    | •                                       | Ap.    | 1158 |  |  |
| /1 - t                                               |                                         | -      |      |  |  |
| (lasuna-palāṇḍu-grñjana-                             | -1-                                     |        |      |  |  |
| kavaka-bhakşane savitrya                             | • •                                     |        |      |  |  |
| sahasreņa mūrdhni sampā<br>nayet for lasunaupav      |                                         |        |      |  |  |
| caivamprakārāņi for cany                             |                                         |        |      |  |  |
| prakārāņi; na doşaḥ for a                            | -                                       | Mit.   | 452  |  |  |
| primitive your acquire to the                        | ···· · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 44116. | 704  |  |  |

| veda-vedānge-tihāsa-        |                                         |            |                  |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------|------|
|                             |                                         |            |                  |      |
| purāņa-tarka-mīmāṃsā-       |                                         |            |                  |      |
| dharma śāstrāņi kula-       |                                         |            |                  |      |
| gaņa deśa-jāti-varņa-       |                                         |            |                  |      |
| dharma-pākhaņḍā-śrama-      |                                         |            |                  |      |
| śrotriya-dharma-vyavasthā   |                                         |            |                  |      |
| pravartakāni/               |                                         |            | KR.              | 28   |
| 5)                          |                                         |            | KK I             | 22   |
| sūdra-yācakaḥ sarvadravy    | a-tyāge                                 |            |                  |      |
| pūto bhavati prājāpatyena   | ca'/                                    |            | PP.              | 119  |
| **                          |                                         |            |                  |      |
| (yājakaḥ for yācakaḥ ;      |                                         |            |                  |      |
| tyāgāt for tyāge ;          |                                         |            |                  |      |
| omits the portion           |                                         |            |                  |      |
| after bhavati).             |                                         |            | Ap.              | 1159 |
| ,,                          |                                         |            |                  |      |
| (parityāgāt for tyāge; on   |                                         |            |                  |      |
| the portion after bhavati). |                                         |            | SC. <sup>2</sup> | 462  |
| śūdrocchista-bhojane        |                                         |            |                  |      |
| trirātrama-ghamarşaņam      |                                         |            |                  |      |
| japet/                      |                                         |            | Pv.              | 316  |
| 9)                          |                                         |            | Ap.              | 1169 |
| śva-śṛgāla-mṛga-mahiṣā-     |                                         |            |                  |      |
| jāvika-khara-karabha-       |                                         |            |                  |      |
| nakula-mārjāra-mūşaka-      |                                         |            |                  |      |
| plava-baka-puruşa-daştān    | āmā-                                    |            |                  |      |
| pohisthīyābhih snānam pr    |                                         | ıa-        |                  |      |
| trayam ca/                  |                                         |            | Ap.              | 1136 |
|                             | X.                                      |            | Mit.             | 437  |
| ,,                          | · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            | IVAIL.           | 731  |
| snuṣāṃ sakhīṃ cānyad vā     | -                                       | ļ <b>-</b> |                  |      |
| gamanan kṛtvā'ghamarşar     | •                                       |            |                  |      |
| sūktama-ntarjate trir-āvṛt  | •                                       |            | c <b>a</b> •     | 400  |
| tad etasmāt pūto bhavati    | 1.                                      |            | SC. <sup>2</sup> | 489  |

| Sūtra                       | Work            | in | which | quoted | Page |
|-----------------------------|-----------------|----|-------|--------|------|
| snehāharā-bhişak-kriyātyay  | eşu             |    |       |        |      |
| sarva-prāņinām sadosah/     |                 |    |       | Ap.    | 1104 |
| svayamātmanā samrakşet/     |                 |    |       |        |      |
| amātyān sammānena/          |                 |    |       |        |      |
| varņānanurañjanena,         |                 |    |       |        |      |
| janān varņadharma-          |                 |    |       |        |      |
| rañjanena/durgam            |                 |    |       |        |      |
| dhanadhanyadi-samrddhya,    |                 |    |       |        |      |
| kośamu-cita-vyayena/        |                 |    |       |        |      |
| daņdam svadharmeņa/         |                 |    |       |        |      |
| mitram satyabhāşanena/      |                 |    |       | S.     | 46   |
| UŚAI                        | NAS             |    |       |        |      |
| agurubhihrā-camano-tthānai  | m ca/           |    |       | HG.    | 143  |
| āpadvihitaiķ karmabhirāpād  | ayantī.         |    |       |        |      |
| tyāpadas-teşām prāyaścitta- |                 |    |       |        |      |
| caturbhāgam kuryāt/         |                 |    |       | Vna.   | 256  |
| upākarmaņi cotsárge         |                 |    |       |        |      |
| tryahamanadhyāyaḥ/,         |                 |    |       | U.     | 56   |
| 1)                          |                 |    |       | HG.    | 137  |
| kṛta-lakṣmaṇair-darśana-spa | rśana-          |    |       |        |      |
| saṃbhāṣaṇāni varjayet/      |                 |    |       | Pv.    | 147  |
| " (with following           | portio          | 1  |       |        |      |
| added:                      |                 |    |       |        |      |
| darśane jyotişām darśanam   |                 |    |       |        |      |
| sparśane hrdayālambhanam    |                 |    |       |        |      |
| sambhāṣane brāhmana-samb    | hā <b>şa</b> ņa | m  |       |        |      |
| punarupasparśanam ca/       |                 |    |       | Pv.    | 158  |
| gurutalpā-bhigāmī samvatsas | ram             |    |       |        |      |
| brahmaha-vratam şanmāsān    | vā              |    |       |        |      |
| tapta-krcchram caret/       |                 |    |       | Mit.   | 409  |
|                             |                 |    |       |        |      |

| Sūtra                                                                                | Work in which | h quoted | Page  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|
| gṛhīta-śastramātatāyinam doṣaḥ/                                                      | hatvā na      | MM.      | 328   |
| gobhir-hatānām brāhmaņa<br>hatānām ca sadyaḥ śaucan                                  |               | HG.      | 111   |
| gomayodakair-bhūmi-bhāj<br>bhāṇḍa-śaucaṃ kuryāt/,                                    | jana-         | SCS. 20  | 1-202 |
| go-bāla-cīravāsāḥ surāpaḥ<br>gni-varņām pītvā pūto bha                               |               | Pv.      | 96    |
| carma-kāryam tadvikrayas<br>jīvanam dhigvaņānām/                                     | śca           | MM.      | 407   |
| tatra-veda-vīdyā-vrata-snā<br>śucir nityodakī nitya-yajño<br>ubhaya-kāla-sandhyāmupā | opavītī       | GR.      | 495   |
| " (with slight va                                                                    |               | KK. II   | 289   |
| tithim pakṣasya na brūyār<br>nakṣatrāṇi nirdiśet/                                    | nna           | Ap.      | 227   |
| tila-miśritodakenāsicya da<br>tīrņāyām bhūmau piņḍān<br>dadyāt/                      | rbhās-        | SCS.     | 367   |
| tair-anujñātah seşamistebl<br>dadyāt svayam vā bhuñjīt                               | ~             | SCS.     | 363   |
| trayodaśyām prathamāmś<br>muhūrtān nūdhīyīta/                                        | caturo        | Ap.      | 192   |
| <b>57</b>                                                                            |               | SCSK.    | 155   |
| damstriņām vadhe prājāpa                                                             | atyam/        | Pv.      | 232   |
| damstri-daste gāyatryastas<br>prāņāyāma-satam ca/                                    | śatam         | Pv.      | 450   |
| na tailābhyakta-śirāḥ<br>svapet/nādīkṣitaḥ kṛṣṇa-c                                   | earmaņi/      | Ap.      | 158   |

| Sūtra                                                                         | Work               | in which | quoted | Page |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------|------|
| na danta-kāṣṭhaṃ pāṭay<br>ngulibhir-dantān prakṣṭ                             | _                  |          | Ap.    | 124  |
| 99                                                                            |                    |          |        |      |
| (Reads only the portion                                                       | n                  |          |        |      |
| nāṅgulibhiḥprak                                                               | şālayet)           |          | GR.    | 176  |
| na brāhmaņasyāpadam                                                           | kuryāt/            |          | KK. II | 395  |
| nașța-patitā-bhiśasta-lo                                                      | ka-ninditā-        |          |        |      |
| cāraih na saha samvase                                                        | et /,              |          | KK. II | 339  |
| nānya-patnī-madhigaco                                                         | het/               |          | KK. II | 412  |
| patati vṛṣalī-patirityāca<br>na patatītyeke/brāhma<br>kalpa-vihitāścatasraścā | nasya<br>nupūrveņa |          | GR.    | 37   |
| bhāryā bhavantītyāha                                                          |                    |          | OK.    | 31   |
| parvaņītihāsa-varjitānā<br>vidyānām anadhyāyaḥ                                | -                  |          | U.     | 55   |
| pūra-nadī-vṛkṣa-nikūṭa                                                        |                    |          |        |      |
| para-strīņām pratāraņā<br>praślesaņa-sambhāsaņā                               | -                  | •        | KK. 11 | 410  |
| pratipatsu na cintayet,                                                       | <i>!</i> .         |          | U.     | 55   |
| madyama-deyama-pey                                                            | ama-nigrāh         | yam/     | GR.    | 394  |
| mārjārāntarāgamane t<br>prāśya tryahamu-pava                                  |                    |          | SCSK.  | 158  |
| māşa-majjana-mātrā h<br>bhavanti/                                             | rdayamgan:         | ıā.      | SCAH.  | 256  |
| mṛṇmayānām ucchiṣṭa<br>mārjanam ucchiṣṭa-sp                                   |                    |          |        |      |
| prokṣaṇam/                                                                    |                    |          | Ap.    | 263  |

| A STUDY IN THEIR                                                                                                      | ORIGIN AND DEVELO                                          | PMENT    | 343        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Sūtra                                                                                                                 | Work in which                                              | h quoted | Page       |
| mṛlloṣṭra-prāśane                                                                                                     | taptakrcchram/                                             | Pv.      | <b>307</b> |
| yāvat sakṛdādadīta                                                                                                    | ı tāvad                                                    |          |            |
| aśnīyāt/                                                                                                              |                                                            | Dip.     | 108        |
| rājanya-vadhe şaḍ-<br>brahma-vrataṃ tas                                                                               | •                                                          |          |            |
| ṛṣabhaika-sahasra-                                                                                                    | •                                                          | HG.      | 175        |
| viḍvarāhaka-mārjā<br>śūdra-rajasvalā-śū                                                                               | ira-kukkuţa-nakula-<br>dra bhartāraśca                     |          |            |
| dūratopanetavyāḥ                                                                                                      | l                                                          | SCS.     | 267        |
| vyabhicāriņi kṛcch                                                                                                    | rābdam caret/                                              | HG.      | 184        |
| •                                                                                                                     | atriyaś-caturviṃśati-<br>vaiśyaḥ şaţ-triṃśat/              | HG,      | 91         |
| śrotriyavat prāśita<br>gurur-bhavati/                                                                                 | h sarveşām                                                 | HG.      | 46         |
| śukti-viṣa-tuṣa-kut<br>soma-gandha-kṣau                                                                               | ıma-rakta-vastra-                                          |          | •          |
| kauśeya-carma-ka                                                                                                      | mbala-prabhṛtīni/                                          | KK. II   | 203        |
| sacchūdrah snāyād<br>pāņi-pādam prakşi                                                                                | •                                                          | HG.      | 78         |
| suvarņa-rajata-tān<br>kāmsyānāmadbhir<br>samyuktābhis-taij<br>cchistānām bhasm<br>praksālanam/kan<br>sankha-sukty-upa | reva bhasma-<br>asānāṃ co-<br>anā triḥ<br>aka-maṇi-rajata- |          |            |

vidala-rajju-carmaņām cādbhih saucam/mrtpātra-sastrānāmagnāvuttāpanam/ snātah sucir-bhūtvoditeșu nakşatreşu tâmra- bhājane prasrta-

yāvakam śrapayed yathā yavāgūr-

bhavati/

Ap. 255

HG. 157 Sūtra Work in which quoted Page hastya-śva-rathā-śikṣā astra-dhāraṇaṃ ca mūrdhāvasiktānāṃ nṛtya-gīta-nakṣatrājīvanaṃ śasya-rakṣā ca māhiṣyāṇāṃ dvijāti-śuśrūṣā dhana-dhānyādhyakṣatā rāja-sevā durgāntaḥpura-rakṣā ca pāraśavo-gra-karaṇānām/ MM 399

#### CHAPTER IX

#### LEXICOGRAPHICAL NOTES

The DS. contain a good number of peculiar words. Some of these words are not found in the standard Sanskrit lexicons. There are some words which, though found in other branches of Sanskrit literature, are used in senses peculiar to these works alone. It is, therefore, worth our while to collect these words at one place. In doing so, we shall note the meanings suggested by the commentators who sometimes suggest different meanings of the same word.

(Arranged in the Sanskrit Alphabetical Order)

Amsupațța: Vi. XXIII.21.

amsupațțah valkala-tantu-nirmitah-Vai.

"Clothes made of the barks of trees"—Jolly in SBE, VII, p.100, para 21.

Akara: G.X.11; A.II.26 20 akaraḥ pravrajitaḥ abrāhmaṇaḥ—MB. karaṃ na dāpyaḥ—U.

One who is exempted from taxes.

(From MB, the word seems to have denoted the non-Brahmins who took to mendicancy. By this term A. means-śrotriya, i.e., a Brāhmaṇa versed in the Vedas)

Akalyā: G.IX.29.

asvastha-śarīrā, analamkrta-śarīrā va—MB.
Indisposed or unadorned.

Agni-tunda: Vi. XL.iii.34.

agnistunde yeşām te bhallūkādayah—Vai.

Bears, etc.

Acchambaţkāra: A.I.12.3.

avyarthatva-U.

The quality of being infallible.

### Anika: A. I.19.1

putrāt śrutagrāhī, putrācārya iti śāstreşu ninditaḥ / ..... apara āha aṇikaḥ ṛṇasya dātā / — U.

Creditor, according to some and, according to others, one who learns the Vedas from one's son.

#### Anamutra: A. II.21.10.

paralokārthā japahomādayo yasya na santi—U. One who does not perform the rites necessary for attaining heaven.

## Aniha: A.II.21.10.

ihārthāḥ kṛṣyādayo yasya na santi—U. One who does not take to agriculture, etc. for maintaining oneself in this world.

# Anūcāna: B. I.3.37, I. 21.15, II. 2.18, II.14.6, II.10.9, A. II. 17.22, V. II.5

This word is not uncommon. But, it has been used in the following senses in DS. according to the commentators:

- (1) One who has studied the Veda with its meaning and accessories (Govindasvāmin on B.I.21 15).
- (2) One who has studied one branch of the Veda with all its accessories (Ibid on B.I.3.37)
- (3) One who has studied the three Vedas (Haradatta on A II.17.22).
- (4) One who studies a Veda with its accessories, and teaches it. (Haradatta under II, 10.9).

# Anaiścārika: A. I.22.1

niścārayanti mano'ntaḥsthaṃ bahir-vişayebhya iti naiścārikāḥ krodhādayo doṣāḥ, tatpratipakşabhūtā .....anaiścārikāḥ/—U.

Those which counteract the blemishes like anger, etc.

Apapātra: B I.21.17, II.2.5. A. I.3.25, I.16.30, I.21.6.17, II.17.20,

- (1) Kanyā (Vna. under B.II.2.5; reads apapātrā).
- (2) One born of the union of a man of the lower caste and a woman of the higher caste, e.g., washerman, etc. One whose cooking vessels are excluded from those of the four castes.

(U. under A.1.3.25).

- (3) According to Haradatta under A.I.16.30, apapātras are
  - (i) Patita (degraded),
  - (ii) Sūtikā (a woman delivered of a child),
  - (iii) Candāla,
  - (iv) Udakyā (a woman in her monthly course).
- (4) pratiloma striyaḥ, i.e., women in the reverse order of castes. (U. under A.I.21.17).

  See HDH, II, pt.1, p. 309, f.n. 734; pt. II, p. 785. f.n. 1878.

### Apartu: G.III 21. A. I.11.27,31

rtu-sabdena varşā evocyante/

apagate rtau-MB.

yatra varşartau dhruvasīlatoktā—HG.

At the cessation of the rainy season.

Apidhānī: A.II.4.3.

kavāţam argalamiti anye-U.

Door-leaf or, according to some, the bar of the door.

- Abhiśasta: G. II. 42; XVII. 15. V. XIV. 2, XXII. 7, XXIII. 37, A. I.3.25, I.24.6, 15, I.28.17, I.29.8, II.2.6, B. I.11.33.
  - (1) One who commits a sin of the upapātaka class (Haradatta under G.II.42).
  - (2) One who has been announced as the perpetrator of an offence real or imaginary (Haradatta under G. XVII.15).

- (3) A murderer of a Brāhmaņa (Haradatta under A I. 21.8)
- (4) A murderer of a Kşatriya or a Vaisya who has studied Veda or is engaged in Soma-yāga (Haradatta under A. I.24.6).
- (5) One who is degraded (patita) (Haradatta under A. I. 29. 8.)

Amatra: B.I.8.25, A.I.3.25, 36, 11.4.24

mṛnmaya-pātram-Vna,

bhojana-pātram; yeşu.

pākah krtah tāņi amatrāņi—U.

An earthen vessel, a dish, a cooking pot.

Alābu: B.I.14.10.

srucām bhājanam-Vna.

A vessel for keeping sruks or

ladles for pouring ghee on sacrificial fire.

(Perhaps made of a bottle-gourd).

Ārā: B.II.4.21.

salohako dandah—Vna.

A stick having iron in it (Iron-tipped).

'Goad'-Bühler.

Āśyānna: A.I.19.2.

One from whom food may be eaten (Bühler in SBE, II.p.69, para 2).

Indra-kīla: B.II.6.13.

puradvāre sthāpitah kāstha-visesah—Vna.

A kind of wood placed at the city-gate.

Ucchādana: B.I.3.36

chatra-dhāraṇam—Vna.

Holding the umbrella.

Ulbana: G.IX.4

uddhatārgham-MB.

bahu-mūlyam-HG.

Very costly.

Kartapatya: A.I.5.3. B.I.19.18

karta-sabdena svabhrābhidhāyinā narako laksyate | patatyaneneti patyam | ...... naraka-pāta-hetuḥ-U. kartam narakam tasmin nipātah-Vna.

Kartani narakam tasniin nipatan-vii

Fall into hell or cause thereof.

#### Kālakavana: V.I.8. B.I.2.10.

- (1) Name of a mountain-MW.
- (2) Black forest-Bühler.

Kinva: A.I.20.12

surā-prakṛti dravyam—U.

A wine-like substance.

Kimpāku G.XVII.30.

or A.I.17.28.

Kyāku: V.XIV.33.

ahicchatram chatrākam-MB.

chatrākaḥ-HG., U.

Mushroom. (In Bengal called byaner chata).

Kilāsī: G.XV.17,

kuşthī bhūmi-hartā vā—MB. kilāsas-tvagdoşah balalīti draviḍānāṃ

prasiddhah-HG,

(1) Leper, (2) Stealer of land, (3) One afflicted with kilāsa or a skin-disease known as balali among the Dravidians (Haradatta).

Kucara: G.XV.15.

kutsitācārah-MB, HG.

One having ugly habits.

(Cf. Rg Veda I. 154.2 where this word is interpreted by Sāyana as kutsita-himsādi-kartā, durgama-pradeśa-gantā vā/)

Kuñjara: B.I.3.35.

Plank-Bühler.

Kuthahāri: B.III.1. 8.

vāsava-śāsana-dātram-Vna.

'Sickle'-Bühler.

Kulunga: B.I.12.6.

Black antelope—Bühler.

Kuśāvarta: Vi. LXXXV. 11.

tryambaka-giristho godāvarīprabhavah-Vai.

A place on the mountain called Tryambaka, the source of the river Godāvarī. (Jolly identifies it with modern Trimbak, 'a place of pilgrimage situated near Nasik'—SBE, VII, p. 257, para 11).

Krśāsa: B. I.10.32.

kṛśān durbalān aśaktān asyati kṣipati bādhate iti—Vna. One who hurts the weak.

Kaupīna: G. III.18. B. II.11 21,

guhya pradeśasya nāma-HG.

nagnatā-MB.

kutsitamācchādanam...iti vaiyākaraņāh/

(1) Private part, (2) Nakedness, (3) Ugly cover.

Kubjāmra: Vi. LXXXV.15.

utkala-deśastham kşetram gangādvārastham vā-Vai.

A field in Orissa or in Gangadvara (also called Haridvara).

Kumbhīdhānya: B. I.1.5.

daśāham jīvanaupāyika-dhānya—Vna.

Paddy sufficient for ten days' subsistence. (For different meanings, suggested by others, see Bühler in SBE, XIV. p. 143, f.n. 5,13; p. 2, f.n. 3).

Kulamkula: G. IX.53. V. XII.8.

From the interpretations, suggested by the different commentators, we may gather the following senses of the word:

(i) One who goes from one house to another without any business.

- (ii) A stay-at-home fellow.
- (iii) One who goes from one family to another as inadoption, (See HDH, II, pt. 1, p. 413, f.n. 985.)

Kloman: Vi. XCVI.91.

māmsa-pindah-Vai.

'The right lung'-Monier Williams.

Khadga: A. I.17.37. B. I.12.5.

mṛga-viśeṣaḥ, yasya śṛṅgaṇa taila-bhājanam—U.

A kind of deer (or animal?) whose horn is used as a container of oil.

Khora: G.XXVIII.6.

vrddhah-MB., HG.

Old man.

Garta: G. XVI.7, B. II.6.28, V. XXI.8.

garta-śabdo ratha-śabdah,

avyakto vā dhvaniķ-MB.

garto rathah-HG.

adhomukha eva nimno

bhūbhāgah garto bhavati-Vna,

From the remarks of the commentators, the followingsenses of the word emerge:—(i) Chariot, (ii) Inarticulatesound, (iii) Hole.

Gavaya: A. I. 17, 29, V. XIV, 41, 43, Vi. 80, 9.

- (i) Cow-like beast—U. (ii) Beast—Vi. (iii) A kind of fish—V.
- Gocarma: B. I. 10. 1, III. 9, 4. Vi. V. 181, V. XXIX. 16. gocarmamātra-pramāņam yatra go-satam āvesţayati—Vna.

"A particular measure of surface (a place large enough for the range of 100 cows, one bull and their calves." (MW.)

Calattundi: B. I. 10.32.

calataḥ prāṇinaḥ yastudati hinasti prāṇighātaka iti.....yad vā...... caladudaraḥ, udarapūraṇa-parāyaṇah—Vna.

- (i) One who hurts moving creatures.
- (ii) A glutton.

·Cātvāla: B. I. 15, 16.

cātvālo nāma saumikyā veder-īśānakoņasthito mṛdāharaņopayukto deśa-viśeşaḥ | (Editors' comment)

'A hole in the ground for constructing the Uttara-vedi'—Monier Williams.

Jila: G. XXII. 28

dṛtiḥ—MB.

Leather bag.

Diddikā: B. I. 19. 8. cucundarī/ Musk rat.

Tūla: A. I. 32. 24.

āgāminī sampat |

Future prosperity.

Tokma: A. I. 20. 12.

Isad ankuritāni brīhvādīni—U.

Paddy and other corns that have slightly sprouted up.

Divākīrtya: G. XVI. 19. V. XIII. 11.

(i) Barber (MB). (ii) Candala (HG).

(The word, preceded by 'mahā', means a text of the Sāma-veda. Vide B, III. 10. 11).

Nicudāru: G. XVII. 32. dārvāghātaḥ—MB. Woodpecker. Nirākṛti: A. I. 18, 33,

niḥsvādhyāyaḥ| nirvrata ityanye—U.

One who has not studied one's own Veda or does not perform vrata.

For other meanings, found elsewhere, see HDH, IV, p. 394, f.n. 881.

Palpulanam: B. II. 8. 8.

malāpanayanāya pāņibhyāma-vasphoţanam-- Vna. "Washing clothes by beating them"—Bühler.

Paśūpaja: G. XII. 33.

ghṛtādi—MB. paśorupajātaṃ ghṛtakṣīrādi—HG.

Ghee, milk etc., obtained from animals.

Pārśvika: Vi. LViii. 11.

pāršve sthitvā cāmara-cālanam—Vai.

Moving of a chowrie by the side of one.

'Servile attendance'—Jolly.

Pūtikhaşa: B. I. 17. 37.

śaśākṛtiḥ himavati prasiddhaḥ—U.

A hare-like animal well-known on the Himalayas.

Prānūna: B. I. 2. 15.

Name of a region in ancient India. (MW. explains it as 'name of a people'; this meaning does not appear to be applicable here in view of the fact that all the words preceding and following it are place-names).

Bāhuka: B. II. 6. 26.

bāhubhyām taratīti/,

One who swims across (a river, etc.)

Brahma-sadana: B. II. 4. 4.

brahma-sadanākhyo deśaḥ vāstu-vidyāprasiddho madhye'gārasya—U.

A spot inside the house well-known in the science of house-building.

Bhagāla: G. IX. 22.

kapālam bhinna-bhāṇḍāyayavam kapālamiti brūyāt—MB. kapālam brūvan bhagālamiti brūyāt—HG.

Bhṛjyakaṇtha: G. IV. 20.

vaiśyāyām brāhmaņājjātaķ-MB.

One born of the union of a Brahmana and a Vaisya.

Bhrātrvya: B. I. 31. 17.

sapatna.

Enemy.

(Cf. Pāṇini. IV. 1. 45).

Bhrūṇa: G. XVII. 11 (also at many other places). B. IV. 1. 22. (etc.) A. I. 29. 1. (etc.) V. XVII. 71; XXIII. 38.

A Brāhmaņa who has studied the Veda with its six accessories (U). HG., under Gautama-dharmasūtra (III. 3. 9—Ānandāśrama ed.), explains the word as garbha or foetus. For details, see HDH, III, p. 612, f.n. 1161.

Mahā-nadī: B. I. 14. 8.

yāḥ svanāmnaiva samudram gacchanti tā mahānadyaḥ—Vna.

A river that flows into the sea bearing its own name throughout.

Mūla: A. I. 32, 24.

pitr-dhanam—U. Paternal money.

Mleccha: G. IX. 17. V. VI. 41.

mlecchāh pārasīkādayaḥ-MB.

varnāśrama-dharma-rahite

deśe simhala-dvīpādau ye

vasanti

-HG.

- (i) Persians, etc.
- (ii) Those who live in Ceylon and such other places as are devoid of the caste system and the four stages of life.

Yuvamārin: A. II, 16. 19.

yuvamāriņah yuvāna eva mriyante—U.

One who dies young.

Rāmaka: V,XVIII 4.

One born of the union of a Vaisya and a Brāhmanī.

Repas: B.III.7.5

repa iti pāpa-nāma—Vna.

Sin.

Rephāyati: A.II.14.13.

rephā śobhā iha tu

tadvaty-abhedopācaraḥ/ tataḥ kyaṣ—U.

Demominative of rephā meaning beauty.

Vadavā: Vi. LXXXV. 37.

tīrtha-viśeşo dakşina-deśasthah—Vai.

A place of pilgrimage in the Deccan.

Vāraņa: B.I.12.7.

A kind of bird.

Varmī: B.I.12.8.

A kind of fish.

Vaśā: G.VII.14. B.II.4.10. A.I.20.12

A barren woman or cow.

Vāsi: A.II.22-15.

darvyādi-U

A cooking appliance known in Bengal as hātā, etc.

Vidala: G.I.35. V.III.53.

mayūra-pakṣādi-niṣpannaḥ—MB. vetra-veṇu-vidalādi-nirmitam, piccha-nirmitamityanye—HG.

- (1) Made of feathers of peacock, etc.
- (2) Made of cane, bamboo, etc.

Vināla: B.I.14.10.

veņu-vidalamayādikam dīrghabhājanam—Vna. A long vessel made of bamboo or cane.

Viştapa: A.I.23.8. V. XVII.5.

viştape vigata-santāpa-laksmane brahmani—U.

- (1) Brahman who is free from pain.
- (2) Heaven-Bühler.

Vişvañcah: G.XI.32.

ye.....na svayam karma kurvanti rājñā ca na sthāpyante te vişvañcaḥ—MB. ye varnāśramāḥ svāni karmāṇi yathāvannānutisthanti te...visvancah—HG.

- (1) Those who neither do their duties of their own accord nor are made to do so by the king.
- (2) Those followers of the caste system and the four stages of life who do not duly perform their own duties.

Vṛkala: B.I.13.12.

vṛkalāsśakakaḥ—Vna. (The meaning is not clear).

Vṛhati: A.I.32.24

utpātavati—U.

Uproots. c.f. Vedic/ vrh (to tear).

Vena: Vi.Li.14.

veņu-ccheda-jīvī pratilomajaķ-Vai.

A man, born of the union of different castes in the reverse order, subsisting by cutting bamboo, cane. etc.

For other meanings of the word, found in Dharmasastra, see HDH, IV, pp. 115, 174.

Vaira: A.I.24.1.

V.VI.24.

pāpam-Vna.

Sin

Vyupatoda: A.I.8.15

Pushing with one's finger.

Sankha-puşpi: V.XXVII.11. B.II.1.21.

samudra-tīre latā-viseşaḥ-Vna.

A kind of creeper on the sea-shore.

Samyoşa: A.I.28.3.

samyoşā kośidhānyāni mudga-māşa-caṇakādīni-U.

"Seeds ripening in the pod"—Bühler.

Śada: Gautam II.3.23 (Ānandāśrama ed.)

Agricultural produce.

(The word has been written as Sada in Manu-smṛti, VIII 241).

Sandhinī: A.I.17.23. G.XVII.23. V.XIV.34. Vi.Li.40.

yā garbhiņī dugdhe—U, HG.

ekām velāma-ntarīkṛtya

duhyate vatsāntareņa vā—MB.

For other meanings of the word, found elsewhere, see HDH, II, pt. II, p. 782, f.n. 1869

Animal that

- (1) gives milk while big with young,
- (2) is milched after one velā (time of milching?),
- (3) is milched with the calf of another animal.

Sarvānnī: A.I.18.33.

yah sarveşāmannam bhunkte/,

One who eats rice from all.

Satrī: A.1,2,37.

vāha-yoktra-rajjuķ—U.

The rope of the yoke of a draught-animal.

Syandinī: G.XVII.23.

nitānta-granthi-stanī-MB.

yasyāh stanebhyah ksīram syandate—HG.

(1) An animal whose udders milk flows spontaneouly.
(Bühler)

Srehu: G.I.50.

retah-MB.

Semen.

Himavān: B III.3.19.

śīta-sahisnuh—(Vna).

Capable of enduring cold.

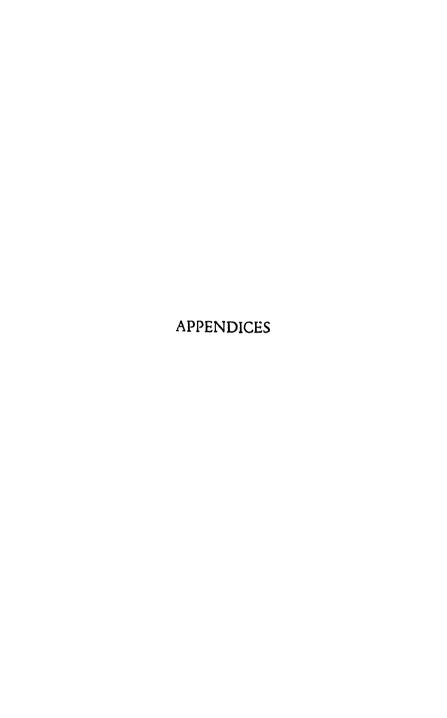

- I, Authors and works mentioned in the major Dharmasūtras.
- II. Un-Pāņiniyan forms used in the major Dharma-sūtras.
- III. Index of verses contained in the major Dharma-sūtras.
- IV. Passages from major Dharma-sūtras cited in later Smṛti digests and commentaries.

In addition to the abbreviations, used in the work, the following have been used in the Appendices.

Var.—Variations in readings.

#### X -Not traceable.

(It should be noted that some of the passages, pointed out as not traceable, are found to be parts of other passages that have been traced.)

#### 1

## AUTHORS AND WORKS MENTIONED IN THE MAJOR DHARMA-SUTRAS

In the major Dharma-sūtra texts we find certain anonymous quotations. Besides, some authors and works are mentioned by name. We propose here to prepare an index to these authors and works, as well as to point out the places where anonymous citations occur.

The names of the authors and works, collected here, are expected to throw some light on the relative chronology of the Dharma-sūtra texts concerned and the authorities quoted therein.

The index is arranged according to the following plan: A. Authors. B. Works. C. (i) Authors or works referred to by the word 'eka', (ii) Authors or works referred to by the words 'athāpyudāharanti'. (iii) Authors or works referred to by using the words 'ācārya', 'apara' and 'anya'.

(For symbols, see list of abbreviations at the beginning of the book).

A. Authors
(Arranged in the English Alphabetical order)

| Name                   | Work in which | Reference  |
|------------------------|---------------|------------|
|                        | mentioned     | to passage |
| Aupajanghani.          | В             | 11.3.33    |
| Baudhāyana.            | В             | I.5.13     |
|                        |               | I.6.16     |
|                        |               | I.7.8      |
|                        |               | III.5.8    |
|                        |               | III,6,20   |
| Bhāllavin <sup>1</sup> | В             | 1.2.12     |

<sup>1</sup> The Bhāllavins are described by Govindasvāmin, under B.1.2.12, as 'Chandoga-viśeṣāḥ', i.e., a section of the followers of the Sāma-Veda. Hence, the word seems to refer to a school and not to any individual author.

| Name              | Work in which mentioned | Reference<br>to passage |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
|                   | V                       | I.14                    |
| Æka (?)           | Α                       | I.19.7                  |
| Gautama.          | В                       | 1.2.7                   |
|                   |                         | II.4,17                 |
|                   | V                       | IV.35                   |
|                   |                         | IV.37                   |
| Hārīta            | В                       | II.2.11                 |
|                   | Α                       | 1.13.11                 |
|                   |                         | I.18,2                  |
|                   |                         | I.19.12                 |
|                   |                         | I.28.5                  |
|                   |                         | I.28.16                 |
|                   |                         | I.29.12                 |
|                   |                         | I.29.16                 |
|                   | V                       | II.6                    |
| Kāņva (and Kaņva) | Α                       | I.19.3                  |
|                   |                         | 1.19.7                  |
|                   |                         | I.28.1                  |
| Kasyapa.          | В                       | I.21.4                  |
| Kātya.            | В                       | I.3.47                  |
| Kautsa            | Α                       | I.19.4                  |
|                   |                         | 1.28.I                  |
| Kunika.           | Α                       | I.19.7                  |
| Kutsa             | Α                       | I.19.7                  |
| Manu              | G                       | XXI.7                   |
|                   | В                       | 11.3.2                  |
|                   |                         | IV.1.14                 |
| •                 |                         | IV.2.16                 |
|                   | Α                       | II.14.11                |
|                   |                         | II.16.1                 |
|                   |                         |                         |

| Name                | Work in which mentioned | Reference<br>to passage     |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                     | V                       | I.17                        |
|                     |                         | III 2                       |
|                     |                         | IV.6                        |
|                     |                         | XI.23                       |
|                     |                         | XII.16                      |
|                     |                         | (described as<br>Prajāpati) |
|                     |                         | XIX.27                      |
|                     |                         | XX.18                       |
|                     |                         | <b>XXIII.43</b>             |
|                     |                         | XXVI.18                     |
| Maudgalya           | В                       | 11.4,8                      |
| Prajāpati           | В                       | II,7.15                     |
|                     |                         | II.18.33                    |
|                     | V                       | III.47                      |
|                     |                         | XII.16                      |
|                     | •                       | (used as an epithet of      |
|                     |                         | Manu)                       |
|                     |                         | XIV.16                      |
|                     |                         | X1V.24<br>XIV.30            |
|                     | Α                       | I,19.13; II.24.7,12         |
| Puşkarasādi         | A                       | I.19.7                      |
| 1 uquarasası        | ••                      | I.28.1                      |
| Śvetaketu           | Α                       | I.13.19                     |
|                     |                         | I.5.6                       |
| Vasiştha            | V                       | II 50                       |
|                     |                         | <b>XX</b> 1V.5              |
| Vārşyāyaņi          | A                       | I.19.5                      |
| (Haradatta on I.19. |                         | I.19.8                      |
| reads it as Vārdhyā | • • •                   | 1.28.2                      |
| Vikhanas            | VK                      | II.5                        |
| Yama                | V                       | XIV.30<br>XVIII.13          |
| *.                  | •                       | XX.48                       |
|                     |                         |                             |

B. WORKS<sup>3</sup>
(Arranged in the English Alphabetical order)

| Name                       | Name of Dharma-<br>sūtra in which<br>mentioned | Reference     |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| Anga (Vedānga?)            | G                                              | XI. 21        |
| Ānvīkşikī                  | G                                              | XI. 3         |
| Atharva-veda               | В                                              | II. 9. 14     |
|                            |                                                | IV. 3. 4      |
| Atharvasiras               | V                                              | XXII. 9       |
| Ayurveda (aşţāṅga)         | VK                                             | III. 12       |
| Bhavişyat-purāņa           | Α                                              | II. 24. 6     |
| Bhūta-tantra               | VK                                             | III. 12       |
| (or, Bhū-tantra, according |                                                |               |
| to certain MSS.; vide      |                                                |               |
| footnote 4 of VK, p. 142)  |                                                |               |
| Brāhmaņa                   | В                                              | II. 13 5      |
|                            |                                                | II. 11. 9     |
|                            |                                                | III. 7. 16    |
|                            | Α                                              | I. 1. 10. 1I  |
|                            |                                                | I. 3. 9. 26   |
|                            |                                                | I. 7. 7. 11   |
|                            |                                                | I. 10. 8      |
|                            |                                                | I. 12. 1      |
|                            |                                                | I. 17. 28     |
|                            |                                                | I. 18. 26     |
|                            |                                                | II. 7. 11, 15 |
|                            |                                                | II. 13. 5     |
| Chandoviciti               | Α                                              | II. 8. 11     |
| Chandas                    | Α                                              | I. 1. 10      |
|                            |                                                | I, 1. 11      |
|                            |                                                | I. 3. 9       |
|                            |                                                | I. 3. 26      |

<sup>2</sup> Under this are also included the names of different kinds of literature.

| Name           | Name of Dharma-<br>sūtra in which<br>mentioned | Reference     |
|----------------|------------------------------------------------|---------------|
| Dharma-śāstra  | G                                              | XI. 19        |
|                | В                                              | I. 1. 14      |
|                |                                                | IV. 4. 49     |
|                | V                                              | XXVII. 19     |
|                | Α                                              | I. 7. 7       |
|                |                                                | I. 7. 11      |
|                |                                                | I. 10. 8      |
|                |                                                | 1. 12. 1      |
|                |                                                | I, 12. 13     |
|                |                                                | I. 17. 28     |
|                |                                                | I. 18, 26     |
|                |                                                | II. 7. 11     |
|                |                                                | II. 7. 15     |
|                |                                                | II. 13, 5     |
|                | Vi                                             | 3. 70         |
|                |                                                | 30. 38        |
| :              | <b>&gt;</b>                                    | <b>76.</b> 16 |
|                |                                                | 83. 7         |
| Itihāsa        | G                                              | VIII. 6       |
|                | V                                              | XXVII. 6      |
|                | В                                              | IV. 3. 4      |
|                | Vi                                             | 3. 70         |
|                |                                                | 30. 38        |
|                |                                                | 73. 16        |
|                |                                                | 83. 7         |
| Jyotişa        | Α                                              | II. 8. 11     |
| Kalpa          | Α                                              | II. 8. 11     |
| (Described as  |                                                |               |
| Chandah Kalpa) |                                                |               |
| Kātḥaka        | V                                              | XII. 24       |
| •              |                                                | XXX. 5        |
| Nakşatra-vidyā | V                                              | <b>X.</b> 21  |
| Nirukta        | Α                                              | II. 8. 11     |

| Name                       | Name of Dharma-<br>sūtra in which<br>mentioned | Reference   |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| Purāņa                     | Α                                              | I. 19. 13   |
|                            |                                                | I. 29. 7    |
|                            |                                                | 11. 22. 24  |
|                            |                                                | 11, 23, 3   |
|                            | В                                              | II. 2. 17   |
|                            |                                                | IV. 3. 4    |
| •                          | G                                              | VIII. 6     |
|                            |                                                | XI. 19      |
|                            | V                                              | XVII. 12    |
|                            |                                                | XXVII. 6    |
| Ŗg-veda                    | В                                              | 11. 9. 14   |
|                            |                                                | IV. 3. 3    |
| Sabda-śāstra               | V                                              | X. 20       |
| Sāma-veda                  | В                                              | II. 9. 14   |
|                            |                                                | IV. 3. 3    |
|                            |                                                | IV. 5. 29   |
|                            |                                                | IV. 8. 16   |
|                            | V                                              | III. 19     |
| Śikṣā                      | Α                                              | II. 8. 11   |
| (Written as                |                                                |             |
| Śīkşā)                     |                                                |             |
| Śruti                      | В                                              | I. 9. 1     |
|                            |                                                | I. 10. 19   |
|                            | V                                              | XIII. 54    |
|                            |                                                | XVII. 10 11 |
| Upanişat                   | G                                              | XIX, 13     |
|                            | В                                              | III. 10. 1‡ |
|                            |                                                | II. 18. 17  |
|                            | Α                                              | II. 5. 1    |
| Upaveda                    | G                                              | XI, 19      |
| Vaikhānasa-śāstra.         | В                                              | II. 11. 16  |
| Vājasaneyaka (Vājasaneya). | Α                                              | I. 17. 31   |
|                            |                                                |             |

| Name                      | Name of Dharma-<br>sūtra in which<br>mentioned | Reference       |
|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Vājasaneyaka (Vājasaneya) | V                                              | III.19, XII.31  |
|                           |                                                | XIV.46,         |
|                           |                                                | XXIII.13        |
| Vājasaneya-brāhmaņa.      | Α                                              | I.12.3          |
|                           |                                                | I.12.7          |
| Veda.                     | G                                              | VIII.5          |
|                           |                                                | XI.21.          |
|                           | В                                              | I.1,14          |
|                           |                                                | III.10.11.      |
|                           | Α                                              | I.1.3           |
| Veda-samhitā.             | В                                              | III.9.10.       |
| •                         |                                                | III.9.12-14     |
| Vedānga,                  | <b>v.</b>                                      | III.23          |
|                           | G.                                             | VIII.5, XI.19   |
|                           | Vi.                                            | 30,3            |
|                           |                                                | 30.38           |
|                           | <b>)</b>                                       | 28.35           |
|                           | •                                              | 83.6            |
| Vedānta.                  | G.                                             | XIX.13          |
|                           | В.                                             | III.10.11       |
| Vyākaraņa.                | Α.                                             | II.8.11.        |
|                           | Vi.                                            | 83.7            |
| Yajurveda.                | В.                                             | II.9.14, IV.3.3 |

# C. Authors or works referred to (i) by using the word 'eka'

| Name of<br>Dharma-sūtra | Reference to passage | Name of<br>Dharma-sūtra | Reference to-<br>passage |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| G                       | I.21,45              | Α                       | I.2.41                   |
|                         | II.41,58             |                         | I.4.17                   |
|                         | III.1                |                         | I.5.22                   |
|                         | IV.15.21             |                         | I,6.4                    |

| Name of<br>Dharma-sūtra | Reference to passage | Name of<br>Dharma-sūtra | Reference to passages |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| G                       | V1.6                 |                         | 1.6.33                |
|                         | VII.15,23            |                         | 1.7,21                |
|                         | X.24,44,52,64.       |                         | 1,8.7                 |
|                         | XII.27               |                         | 1,9,3,10,24           |
|                         | XIII.13              |                         | I.10,7.12             |
|                         | XIV.4,31             |                         | I.11.3,22.24          |
|                         | XV.11,19,30          |                         | 1,13.14               |
|                         | XVI.14,27,           |                         | I.14 21               |
|                         | 39,46                |                         | 1.15.19               |
|                         | XVIII,8,20,24.       |                         | I.16,4,6,13           |
|                         | XXI.6,8,14           |                         | I.18.13               |
|                         | XXIII.13             |                         | I,21.10,18            |
|                         | XXIV.4               |                         | I.30.1,3              |
|                         | XXVII,15             |                         | 11,6.8,9,11           |
|                         | XXVIII.19,27,        |                         | II.12.15,23           |
|                         | 41                   |                         | II.14.6 <b>,9</b>     |
|                         | *,                   |                         | II.15.10              |
|                         |                      |                         | II.17.14              |
|                         |                      |                         | II.21.12              |
|                         |                      |                         | II.22.6,15            |
|                         |                      |                         | II.23.8               |
| D                       | 170                  |                         | 11.29.16              |
| В                       | 1.7.8                | ••                      | T.10                  |
|                         | I.8.16               | v.                      | I.12                  |
| ,                       | I.11.18              |                         | IV.10,22              |
|                         | II.8 2               |                         | XVII.66               |
|                         | ` III.1.12           |                         | XX.2                  |
|                         | III.1.13             | Vk.                     | I.7                   |
|                         |                      |                         | II.9                  |
|                         |                      |                         |                       |

### A STUDY IN THEIR ORIGIN AND DEVELOPMENT

(ii) By using 'athāpyudāharanti's

| Name of<br>Dharma-sūtra | Reference<br>to passage                  | Name of Dharma-sūtra | Reference<br>to passage                       |
|-------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| В                       | 1 8.18,20<br>1.9,48<br>1.10 6,24         | v                    | 1.22,37<br>11.5,27,30,<br>41-42,48-50         |
|                         | I.11.39<br>I.21.13,23<br>II.1.6, 16,20   |                      | III.16-18, 57<br>IV.31-32<br>V.3              |
| ,                       | II.2,17<br>II.3.16,19,                   |                      | V1 42<br>X.2-5, 20-23                         |
|                         | 31-32, 46<br>II.4.10, 14,<br>18, 24, 26  |                      | XI.20<br>XII.14-15,<br>23, 41                 |
|                         | 11.5.4,7,9,18<br>11.7.3,5,18<br>11.8.14  |                      | XIII.48-49<br>XIV.11,13<br>XV.18              |
|                         | II.11.10<br>II.12.7<br>II.13.8,12        |                      | XVI 16,18,<br>31-37<br>XV11. ,23,             |
|                         | 11.17.16,30<br>111.1.23<br>111.2.16      | ·                    | 39, 69-74<br>XVIII.7<br>XIX 44-47             |
|                         | IV.2.14<br>IV.3.8                        |                      | XX.30,<br>43-44, 47                           |
| A                       | I.19.15<br>1.25.10<br>I.30.26<br>I.32.23 |                      | XXII.10<br>XXIII.16<br>XXIX.16-21<br>XXX,6-10 |

(iii) By using the words 'ācārya', 'apara' and 'anya'

| Name of Dharma-sütra | Reference        |
|----------------------|------------------|
| G                    | III.35 (ācārya)  |
|                      | IV.18 (ācārya)   |
| В                    | I.11.19 (apara)  |
|                      | II.1129 (ācārya) |
| v                    | I.13 (anya)      |

<sup>3</sup> Most of the passages, introduced with this remark, are metrical. The verses have been identified, as far as possible, in Appendix III.

#### APPENDIX II

## UN-PĀNINIYAN FORMS USED IN THE MAJOR DHARMA-SŪTRAS

A close study of the major Dharma-sūtra works reveals some words which do not conform to the rules of the Aṣṭādhyāyī of Pāṇini. Apart from the interest, inherent in the forms of the words themselves, to those familiar with the post-Pāṇiniyan Sanskrit language, these words, viewed from the linguistic standpoint, may throw some light on the chronological position of the works using them.

The solecisms and archaisms, that have come to our notice, may be classified as follows: A. Singular for plural. B. Parasmaipada for Atmanepada. C. Irregular sandhi—(i) Absence of hiatus. (ii) Other irregularities. D. Irregular declension. E. Irregular conjugation. F. Miscellaneous.

(Words under each class have been arranged in the English Alphabetical Order).

### A. Singular for plural

| Word  | Work in which occurs. | Reference to passage. |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| Dāra  | Α                     | 1.7.27                |
|       |                       | I.26.11               |
|       |                       | I.32.6                |
|       |                       | II.J.17,18            |
|       |                       | 11.5.10               |
|       |                       | II.11.12              |
|       |                       | 11.27.10              |
|       | . V                   | XIV.13                |
|       |                       | XVI.35                |
| Prāṇa | G                     | XXV.2                 |

| B. Parasmaipada for Ātmane Word Work in | pada | Reference    |
|-----------------------------------------|------|--------------|
| which occurs                            |      | to passage   |
| √yam, preceded by the                   |      | to passage   |
| prefix 'upa', in the                    |      |              |
| sense of marriage. V                    |      | <b>XX.</b> 9 |
| [Vide Pāṇini, I.3.56]                   |      | _            |
| Vivadanti (for ātmanepadī               |      |              |
| form in the sense of                    |      |              |
| 'difference of opinion') V              |      | XIV.47       |
| [Vide Pān. I.3.47]                      |      |              |
| C. Irregular Sandhi                     |      |              |
| (i) Absence of hiatus                   |      |              |
| Adhāsana (Hiatus after                  |      |              |
| elision of visarga is                   |      |              |
| required by Pan. VIII.3.17.             |      |              |
| Vide Siddhānta-kaumudī                  |      |              |
| under this rule).                       | Α.   | I 2,21       |
| Sarvatopeta.                            | Α.   | I.19 8       |
| (Same rule as in the case of the        |      |              |
| previous word is applicable here        |      |              |
| also).                                  |      |              |
| (ii) Other irregularities               |      |              |
| Nirujaḥ                                 | V.   | XXIX 7       |
| 'i' of 'ni' should have been lengthened |      |              |
| by Pān. VIII.3.14 and VI.3.111]         |      |              |
| D. Irregular declension                 |      |              |
| Dvāviṃśate.                             | G.   | I.15         |
| (for dvāvimse)                          |      |              |
| Sakhi                                   |      |              |
| ('i' instead of the usual 'i')          | Α.   | 1.21 9       |
| Tebhiḥ                                  |      |              |
| [For 'taih' in instrumental Plural      |      |              |
| (Masculine) of the base 'tat'.          |      |              |
| Cf. the Vedic forms 'devebhih' etc.]    | B.   | III.2 16     |
|                                         |      | III.3 26     |

## E. Irregular conjugation

| Word                                                                             | Work in which occurs, |    | Reference<br>to passage |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|-------------------------|
| Prāśñāti                                                                         |                       |    |                         |
| ['ñ' for 'n' is unusual]                                                         |                       | A. | 1.4.1                   |
| Punatha.                                                                         |                       | В. | 111.6.5                 |
| [For punītha of classic passage in which it or however, be a quotation           | ccurs may,            |    |                         |
| F.                                                                               | Miscellaneous         |    |                         |
| Adhigacchānaḥ. (In Classical Skt., ther for Ātmanepada of the preceded by adhi). |                       | В. | II.16.9                 |
| Aglāmsnu.                                                                        |                       | A. | 1.3.22                  |
| (The nasalisation is no in Classical Sanskrit)                                   | ot justifiable        |    |                         |
| Agṛhyamāna                                                                       |                       | A. | 1.12.8                  |
| ['n' should be n<br>according to Pānini, V                                       | 7III.4.1 <b>,</b> 2]  |    |                         |
| Anātyaya<br>(for <i>anatyaya</i> )                                               |                       | Α. | 1127                    |
| Anayītvā                                                                         |                       | Α. | I.1 27                  |
| (For ānīya).                                                                     |                       | В. | 111.3.5                 |
| Anulekhaņāni                                                                     |                       | Α. | I,11.11                 |
| ['n' for 'n' is irregular                                                        | 1                     | •  | _,                      |
| Brahmojjham                                                                      |                       | A. | I.21,8                  |
| [For Brahmojjhah]                                                                |                       |    |                         |
| Grhya.                                                                           |                       | В. | I.6,10,24               |
| [For gṛhītvā of Classic                                                          | cal Skt.              |    |                         |
| Kulamkula                                                                        |                       | G. | 1X.52                   |
| [This a bahuvrīhi com                                                            | -                     |    |                         |
| kulameva kulam yasya<br>'m' is irregular]                                        | . The augment         |    |                         |

| Word                                | Work in which occurs.                                                             |    | Reference to passage |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|--|
| the principle of<br>in Classical Sa | urmuhu according to vīpsāyām dviruktiķ nskrit. The nasal and are both irregular]. | Α. | 1.8.22               |  |
| Paryānta<br>[For <i>Paryanta</i> ]  |                                                                                   | A. | 1.9.21               |  |
| Praśāsta<br>[For Praśasta]          |                                                                                   | A. | I.19.3               |  |
| Pūjya.<br>[For <i>Pūjayityā</i> ]   | i                                                                                 | В. | II.5.18<br>11.16.5   |  |

#### APPENDIX III

## INDEX OF VERSES CONTAINED IN THE MAJOR DHARMA-SÜTRAS

In most of the works on Dharma-sūtra, prose passages are interspersed with verses. Some of these verses are attributed to certain authorities by name, while others are anonymously mentioned. Of the latter class of verses, some are introduced by such remarks as 'atha udāharanti', etc. Difficulty arises in the case of those verses which are neither ascribed to any authority nor introduced by the aforesaid remarks—a fact which leads us to presume that these verses were composed by the authors of the Dharma-sūtras themselves; this inference will hold good so long as these are not traced to other sources.

An index of the verses of the Dharma-sūtras is necessary chiefly for two reasons. In the first place, when the authorities, to whom certain verses are anonymously ascribed, will come to be identified, the verses will throw considerable light on the chronological position of the works quoting them. Secondly, verses, that may have been quoted from works whose texts have not yet been fixed definitively, will help in the constitution of these texts.

It is interesting to note that some of the verses are common to several works on Dharma-sūtra. These verses, unless they are proved to have belonged to a common source, will serve as strong corroborative evidences in determining the chronological relationship of the works containing them.

It should be noted that, of the works on Dharma-sūtra, those of Gautama and Vaikhānasa (or Vikhanas) are singularly free from verses.

In the following index, the *pratīka* of each foot of the verses has been given. In cases where it has been possible to identify a verse, the exact reference has been given in the

column for identification. In cases where a different reading has been noticed in the source, it has been indicated by the abbreviation 'var.' under the name of the authority.

In the cases of the works of Baudhāyana and Āpastamba, references have been given to *Praśna*, *Khaṇḍa* (or *Kaṇḍikā*) and *sūtra* (or *śloka*).

(Arranged in the Sanskrit Alphabetica order)

| Pratīka                      | Work i<br>which<br>occurs | n Reference<br>to passage | Source, if men-<br>tioned | Identi-<br>fication |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| akāram cāpyukāram            | Vi.                       | LV.10                     |                           |                     |
| akrtvā bhaiksacaraņam        | Vi.                       | <b>XXVIII.52</b>          |                           |                     |
| akşaram tvakşaram            | Vi.                       | LV.18                     |                           |                     |
| akṣāra-lavaṇām               | V.                        | XXVII.11                  |                           |                     |
| agniṃ vāyuṃ ravim            | В.                        | IV.8.3                    |                           |                     |
| agnido garadaḥ               | V.                        | III.16                    |                           |                     |
| agninā dahyamānāśca          | Vi.                       | XLIII.35                  |                           |                     |
| agniśca sarvamedhyat-<br>vam | v.                        | XXVIII.6                  |                           |                     |
| agniśca sarva-               |                           |                           |                           |                     |
| bhaksyatvam                  | В.                        | 11.4.5                    |                           |                     |
| agnijihvo                    | Vi.                       | I.3                       |                           |                     |
| darbharomā                   | Vi.                       | 1.3                       |                           |                     |
| agnitundairbhaksyamā-        |                           |                           |                           |                     |
| ņā                           | Vi.                       | XLIII.34                  |                           |                     |
| agniriva kakşam              | В.                        | I.4.2                     |                           |                     |
| agnivratam vāmadevyam        |                           | LVI.27                    |                           |                     |
| agnerapatyam                 | V.                        | XXVIII,16                 |                           |                     |
| agnau karaņaseseņa           | В.                        | II.15.2                   |                           |                     |
| agnyāgāre gavām<br>madhye    | В.                        | II.3,38                   |                           | MS.IV.<br>58 (var.) |
| agrebhyuddharatām            | V.                        | XV. 18                    | •                         | o (vai.)            |
| agre bhojayet                | В.                        | II. 13.5                  |                           |                     |
| aghamarşaṇaṃ                 |                           |                           |                           |                     |
| devakṛtam                    | V.                        | XXVIII.11                 |                           |                     |
| **                           | В.                        | IV. 3.8                   |                           |                     |
|                              |                           |                           |                           |                     |

| Pratīka ,              | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Identi-<br>fication |
|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| agham sa kavalam       | Vi.                  | LXVII,43                |                              | MS.III.             |
|                        |                      |                         |                              | 118                 |
| acchedyo'yam           | Vi.                  | XX.52                   |                              |                     |
| ajāśvaṃ mukhato        | Vi.                  | XXIII.40                |                              |                     |
| ajñānāt patito         | В.                   | II. 4.14                |                              | MS.XI.              |
|                        |                      |                         |                              | 175 (var.)          |
| ajñānācca pramādācca   | V.                   | XXVII. 4                |                              |                     |
| atastvabhyeti          | Vi.                  | XX.32                   |                              |                     |
| ata ūrdhvam            | Vi.                  | XXVII.27                |                              |                     |
| atithīn pūjayet        | В.                   | 111.3.20                |                              |                     |
| atidānam hi dānānām    | V.                   | XXIX.19                 |                              |                     |
| atithiryasya           | Vi.                  | LXVII.33                |                              |                     |
| atikramam vratasyāhu   | Vi.                  | XXVIII.48               | }                            |                     |
| atilobhāt pramādādvā   | В.                   | IV.8.1                  |                              |                     |
| atithibhyo'gra         | Vi.                  | LXVII.39                |                              |                     |
| atipātakinastvete      | Vi.                  | XXXIV.2                 |                              |                     |
| atişthad bhrūņahā      | В.                   | I.10.24                 |                              |                     |
| **                     | V.                   | II.42                   |                              |                     |
| atīndriya suduspāra    | Vi.                  | 1.51                    |                              |                     |
| atīṣaṅgāḥ padastomāḥ   | V.                   | XXVII.12                |                              |                     |
| ato na rohitavyam      | V.                   | XX.30                   |                              |                     |
| atyantopahatānām       | Vi.                  | XX111.42                |                              |                     |
| atrāsya mātā           | V.                   | 11.3                    |                              |                     |
| atraiva ca pasum       | V.                   | IV.6                    |                              | MS.V.41             |
|                        | <b>3</b> 7:          | 114                     |                              | (var.)              |
| atraiva paśavo         | Vi.                  | LI.64                   |                              | MS.IX.              |
| atha putrasya pautreņa | В.                   | II.16.6                 |                              | 13 <b>7</b>         |
|                        | Vi.                  | XV.46                   |                              | 137                 |
| atha pracchanna-       | ٠                    | 11 1                    |                              |                     |
| pāpānām                | v.                   | XX.3                    |                              |                     |
| atha cenmantra         | v.                   | XI.20                   |                              |                     |
| atha cettvarte         | v.<br>v.             | XXVII.1                 | 7                            |                     |
|                        | В.                   | IV.5.30                 | •                            |                     |
| ••                     | ъ.                   | 1 7 .5.50               |                              |                     |

| Pratika              | Work in which occurs. | Reference<br>to passage | Source, Identi-<br>it men-fication<br>tioned |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| athänyeşu pra-       |                       |                         |                                              |
| yacchāmi             | Α.                    | I. 22. 6                |                                              |
| athātaḥ saṃpra       |                       |                         |                                              |
| vakşyāmi             | В.                    | IV. 5. 1                |                                              |
| adattvā tu yaḥ       | В.                    | 11. 13. 6               | MS. 111.                                     |
| adattvā yastu        | ٧i.                   | LXVII. 40               | 115 (Var).                                   |
| aduşyanı tam         | V.                    | X1. 20                  |                                              |
| adūstāķ santatā.     | В.                    | I. 9. 3                 |                                              |
| adṛṣṭamadbhiḥ        | V.                    | XIV. 24                 | MS. V. 127                                   |
| **                   | В.                    | 1. 9. 9                 |                                              |
| 99                   | Vi.                   | XXIII. 47               |                                              |
| adbhirgātrāņi        |                       |                         |                                              |
| śuddhyanti           | V.                    | ĮII. 60                 | MS. V. 109                                   |
| ,                    | Vi.                   | XXII. 92                |                                              |
| " (var.)             | В.                    | I. 8. 2                 | MS. V. 109. (var).                           |
| adbhir vācā ca       | V.                    | XVII. 72                | <b>(</b> / ·                                 |
| adharmeņa ca yaḥ     | Vi.                   | XXIX. 7                 |                                              |
| adhyāpakaṃkule       | В.                    | I. 18. 12               |                                              |
| adhodrstirnaikrtikah | Vi.                   | XCIII, 9                | MS. 1V. 196                                  |
| adhyetavyam          |                       |                         |                                              |
| dhāraṇiyaṃ           | Vi.                   | C. 3                    |                                              |
| anagniraniketaḥ      | В.                    | 11. 18. 25              | MS. V1. 43                                   |
| anango' śabdo        | A.                    | 1, 22, 7                |                                              |
| anabhyarcya pitrn    | Vi.                   | L1.75                   |                                              |
| anabhyasūyā ca       | Vi.                   | 2. 17                   |                                              |
| anaduhām sahasrāņām  | V.                    | XXIX. 18                |                                              |
| anasthnām caiva      |                       |                         |                                              |
| hiṃsāyāṃ             | Vi.                   | L. 47                   |                                              |
| anāgatām tu ye       | В.                    | II. 7. 15               |                                              |
| anāturth saptarātram | Vi.                   | XXVIII. 52              |                                              |
| anādişteşu sarveşu   | V.                    | XXIII. 47               |                                              |
| anādrtāstu yasyaite  | Vi.                   | XXXI. 9                 |                                              |
| anādyaprāśanāpeya    | В.                    | IV. 2. 14               |                                              |

| Pratīka ,                 | Work<br>which<br>occur | n to passage | Source, Identi<br>if men-fication<br>tioned |
|---------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| anāryām sayane            | Α.                     | I. 27. 10    |                                             |
| anityam hi sthito         | V.                     | VIII. 7      | MS. III. 102                                |
| **                        | Vi.                    | LXVII. 34    |                                             |
| anidhāyaiva               | Vi.                    | XXIII. 55    |                                             |
| anirdasāha parasave       | V.                     | IV. 32       |                                             |
| anirdeśya parāmānam       | Vi.                    | I. 50        |                                             |
| anuktaniskṛtīnām          | Vi.                    | LIV. 34      |                                             |
| anugrahārtham<br>viprāṇām | v.                     | XXIII. 43    |                                             |
| anupaghnan pitr           | Vi.                    | XVIII. 42    |                                             |
| anupātakinastvete         | Vi.                    | XXXVI. 8     |                                             |
| anekapiţrkāṇaṃ            | Vi.                    | XVII. 23     |                                             |
| anumantā viśasitā         | Vi₌                    | LI. 74       |                                             |
| anena śādhi mām           | В.                     | II. 1. 16    |                                             |
| anauraseșu putreșu        | Vi.                    | XXII. 43     |                                             |
| antarā prātarāśam         | В.                     | II. 13, 12   |                                             |
| antarjale deva            | V.                     | VI. 17       |                                             |
| antarasthena hariņā       | Vi.                    | 1. 36        |                                             |
| andhakāresu tisthanti     | Vi.                    | XLIII. 40    |                                             |
| andhah satru              | V.                     | XVI. 33      | MS. VIII. 93                                |
| annam ca no               | Vi.                    | LXXIII. 30   |                                             |
| annam caiva               | Vi.                    | LXVII. 45    |                                             |
| annam preteşu             | V.                     | XI. 24       |                                             |
| annam pātre               | V.                     | XI. 30       |                                             |
| annam dakşinayā           | В.                     | II. 6. 42    |                                             |
| annāde bhrūņahā           | V.                     | XIX. 44      | MS. VIII. 317                               |
| **                        | Α.                     | I. 19. 15    |                                             |
| annādyajānām              | <del>.</del>           | <b>.</b>     |                                             |
| sattvānām                 | Vi.                    | L. 49        |                                             |
| anne śritāni              | В,                     | II. 6. 41    |                                             |
| anyathā tu                | Vi.                    | XII. 6       |                                             |
| anyathāvādino             | Vi.                    | VIII. 38     |                                             |
| anyasmai vidhivat         | V.                     | XVII. 73     |                                             |
| *>                        | В.                     | IV. 1. 17    |                                             |

| · Pratīka             | Work is which occurs | n Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Identi-<br>fication |
|-----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| apagūrya caret        | В.                   | 11.1.7                    |                              |                     |
| apah samudharet       | Vi.                  | XXIII.44                  |                              |                     |
| aparādheşu cānyeşu    | Vi.                  | V.194                     |                              |                     |
| apā <b>ṃ</b> tathaiva | В.                   | I.7.5                     |                              |                     |
| apātakāni karmāņi     | В.                   | IV.6.8.                   |                              |                     |
| apātrīkaraņam kṛtvā   | Vi.                  | XL.2                      |                              |                     |
| api jāyeta            | Vi.                  | LXXVIII.52                |                              |                     |
| api bhrūṇahanam       | V.                   | XXVI.4                    |                              |                     |
| 79                    | В.                   | IV.1.29                   |                              |                     |
| api jāyeta so         | Vi.                  | LXXXV.66                  |                              |                     |
| api vā bhojayet       | V.                   | XI.29                     |                              |                     |
| api vā sarva          | В.                   | II.18.16                  |                              |                     |
| api väpsu             | V.                   | XXVI.8                    |                              |                     |
| api vā guņa           | В,                   | IV 1.12                   |                              |                     |
| api gocarma           | V.                   | XXIX.16                   |                              |                     |
| api sa syāt           | Vi.                  | LXXXIII.21                |                              |                     |
| apo' vagāhanam        | В,                   | 11.7.3                    |                              |                     |
| aprajātā viśudhyanti  | v.                   | XXI,12                    |                              |                     |
| aprattā duhitā        | V.                   | XVII.23                   |                              |                     |
| aprattāsu ca          | В.                   | [.11.5                    |                              |                     |
| aprajām dasame        | В.                   | II.4.6                    |                              |                     |
| apraśastam            |                      |                           |                              |                     |
| samūhanyāḥ            | В,                   | II.6.34                   |                              |                     |
| aprāmāņyam ca         | V.                   | X1I.41                    |                              |                     |
| apsu pāņau            | V.                   | XII.15                    |                              |                     |
| apsu caiva kuśa       | В.                   | I.6.2                     |                              |                     |
| apsu prāsya           | Vi.                  | XXVII.29                  |                              |                     |
| abmātreņābhişiktasya  | Vi.                  | LXIV.41                   |                              |                     |
| abrāhmaņasya śārīro   | В.                   | II.4.1                    |                              |                     |
| abrāhmaņa iva         | A.                   | I.27.10                   |                              |                     |
| ablingam              |                      |                           |                              |                     |
| bārhaspatyam          | V.                   | XXVIII.13                 |                              |                     |

| Pratīka               | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Identi-<br>fication |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| abhayam sarva-        |                      |                         |                              |                     |
| bhūtebhyo             | V.                   | X.2                     |                              |                     |
| 79                    | В.                   | 11.17.30                |                              |                     |
| abhicaramahīnam       | V.                   | LIV.25                  |                              |                     |
| abhimantryāsya        | Vi.                  | XI.10                   |                              |                     |
| abhojyādapi tat       | В.                   | I.9 8                   |                              |                     |
| abhojyānām tu         | В.                   | IV.2.5                  |                              |                     |
| abhyāso daśasāhasraḥ  | V.                   | XXV.12                  |                              |                     |
| abhrātṛkam pradāsyāmi | V.                   | XVIII.17                |                              | MS.IX.<br>127       |
| amatyā vāruņīm        | В.                   | II.1.20                 |                              | 121                 |
| amatyā brāhmaņam      |                      |                         |                              |                     |
| hatvā                 | В.                   | 11.1.6                  |                              |                     |
| amāvasyām na cāśnīyād | Vi.                  | LXI,17                  |                              |                     |
| amāvasyām nirāhāraņ.  | В.                   | IV,5.26                 |                              |                     |
| amuktahastāsu         | Vi.                  | XCIX,21                 |                              |                     |
| amedhyeşu ca ye       | В.                   | 1.9.4                   |                              |                     |
| amedhyāni daśaitāni   | Vi.                  | XXII.84                 |                              |                     |
| ambubhakşastryahān    | В.                   | IV.5.9                  |                              |                     |
| ayajñenävivāhena      | В.                   | 1.10.27                 |                              |                     |
| ayatnenaiva tāḥ .     | В.                   | IV. 8. 13               |                              |                     |
| ayaskārasya dātavyam  | Vi,                  | LXXXVI.                 | 18                           |                     |
| ayācitamasaṃkliptam   | В.                   | II. 18. 14              |                              |                     |
| ayācitam tathaiva     | V.                   | XXVII. 16               |                              |                     |
| ayājyayājanaṃ kṛtvā   | Vi.                  | LIV. 25                 |                              |                     |
| ardhikaḥ kulamitram   | Vi.                  | LVII. 16.               |                              |                     |
| araņyanityasya        |                      |                         |                              |                     |
| jitendriyasya         | V.                   | X. 17.                  |                              |                     |
| arthe duspari         | Vi.                  | XX. 29                  |                              |                     |
| arthe viśesite        | Vi,                  | VI. 42                  |                              |                     |
| arvāksapiņdīkaraņam   | Vi.                  | XX1. 23.                |                              |                     |
| arvāksapiņdīkaraņāt   | Vi.                  | XX. 33                  |                              |                     |
| alisanghalakām        | Vi,                  | I. 22                   |                              |                     |
| alakşmim kālakarņim   | Vi.                  | XLVIII. 19              | €.                           |                     |

| Pratīka                | Work in<br>which<br>occurs | Reference<br>to passage | Source, Identi-<br>if men-fication<br>tioned |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| alakśmiḥ°kālakarņi     | Vi.                        | LXIV. 41                |                                              |
| alābhe na viśādī       | V.                         | X. 22                   |                                              |
| alingī lingiveşeņa     | Vi.                        | XCIII, 13,              |                                              |
| avagūrya caret         | Vi.                        | L1V. 30                 |                                              |
| avantayo'ngamagadhāḥ   | В.                         | I. 2. 14                |                                              |
| avasyam yāti           | Vi.                        | XLIV. 44                |                                              |
| avikhyāpita-doṣāṇām    | V.                         | XXV. I.                 |                                              |
| avijnānam ca bhūtānām  | V.                         | XXIII. 32               |                                              |
| " (var.)               | В.                         | I. 8. 47                |                                              |
| avijñātāṃ gatim        | Vi.                        | I. 19.                  |                                              |
| avidyamāne sadṛśe      | В.                         | IV. 1. 16               |                                              |
| avidvān prati          | V.                         | VI. 32                  |                                              |
| avibhaktam ca          | Vi.                        | XCVII. 19.              |                                              |
| aviśeșeņa sarveşām     | Vi.                        | LVIII. 9.               |                                              |
| avyaktādīni bhūtāni    | Vi.                        | XX. 48                  | Gītā. 11. 28<br>(Var).                       |
| avyakta-nidhanānyeva   | Vi.                        | XX. 48                  | Gītā II. 28                                  |
| avyavasthā ca sarvatra | v.                         | XII. 41                 |                                              |
| avyakto'yam            | Vi.                        | XX. 53                  |                                              |
| avyāptaścedamedhyena   | В.                         | I. 9. 10                |                                              |
| avyäptam eedamedhyen   | a Vi.                      | XXIII. 43               |                                              |
| avratā hyanadhīyānā    | Vi.                        | I. 19.                  |                                              |
| 19                     | V.                         | III. 4                  |                                              |
| avratānāmamantrāņām    | V.                         | III. 5                  | MS. XII.                                     |
| 98                     | В.                         | I. 1. 10                | 114                                          |
| aśāsanāt tu tadrājā    | В.                         | II. 1. 16               | MS, VIII.                                    |
| aśītiryasya varşāņī    | Vi.                        | LIV. 33                 | 316 (var.)                                   |
| aśauce yastu           | V.                         | IV. 31                  | ,                                            |
| aśrotriyāya dattam     | V.                         | III. 8                  |                                              |
| aśrotriyasya viprasya  | V.                         | XXVIII. 17              | 1                                            |
| aśnanta eva siddhyanti | V.                         | VI. 21.                 |                                              |
| **                     | В.                         | II. 13. 9.              |                                              |
| aśraddhā paramaḥ       | В.                         | I. 10. 6                |                                              |

| Pratīka                 | Wo:<br>whice<br>occu | L           | Source, Identi-<br>if men-<br>tioned |
|-------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|
| aśvamedhasahasram       | Vi.                  | VIII. 36    |                                      |
| aśvamedhena śuddheyu    | Vi.                  | XXXV.6      |                                      |
| aśvamedhasahasrāddhi    | Vi.                  | VIII. 36    |                                      |
| aśvamedhena śudhyanti   | Vi.                  | XXXVI, 8    | ,                                    |
| așțāśiti-sahasrāņi ye   | A.                   | II. 23. 3,4 | Purāņa                               |
| astāvastau māsam        | В.                   | IV. 5. 19.  |                                      |
| astau grāsā muneņ       | В.                   | II. 13. 8;  |                                      |
|                         |                      | II. 18. 15  |                                      |
| 15                      | A.                   | II. 9. 13   |                                      |
| " (var.).               | V.                   | VI. 20.     |                                      |
| asaṃskṛtān paśūu        | Vi.                  | LI. 59.     |                                      |
| asaṃskṛta-pramītānāṃ    | Vi.                  | LXXXI, 22   |                                      |
| asūyakāyānŗjave         | Vi.                  | XXIX. 9     |                                      |
| asaktam sarvabhrccaiva  | Vi.                  | XCVII. 17   |                                      |
| asthanvatām             |                      |             |                                      |
| tu sattvānām            | Vi.                  | L. 46       |                                      |
| asyājñayā               | Vi.                  | XCIX. 8     |                                      |
| asyām yo jāyate         | V.                   | XVII. 17    | MS. 1X. 127                          |
| ahaḥ parākam            | ٧.                   | XXIII. 43   |                                      |
| ahaḥ prātaraharnaktam   | V.                   | XXIII. 43   |                                      |
| aharekam tathā naktam   | В.                   | IV. 5. 7    |                                      |
| ahimsayā ca bhūtātmā    | В.                   | I. 8. 2     | MS.V.109                             |
| ahimsā guru-śuśrūşā     | Vi.                  | II. 16      | . (Var.)                             |
| ahimsāmeva tam          | Vi.                  | LI. 67      |                                      |
| ahorātreksaņo divyo     | Vi.                  | 1. 4        | •                                    |
| ahorātrakṛtam pāpam     | V.                   | XXVI. 1     |                                      |
| ākarāḥ śucayaḥ sarve    | В.                   | I. 9. 3     |                                      |
| ākeśāntān nakhāgrācca   | В.                   | IV. 1. 25   |                                      |
| ākramya sarvaķ          | Vi                   | XX. 28      |                                      |
| ākramya sarvām          | Vi.                  | XCIX. 6     |                                      |
| āgāminamanartham        | Vi.                  | XX. 46      |                                      |
| ācāntasyāvaśiṣṭam       | В.                   | I. 8, 20    |                                      |
| āgacchatah pratyudgamya | a Vi.                | XXVIII. 19  |                                      |

| Pratīka                 | Work in<br>which<br>occurs | n Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Ident-<br>fication  |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| ācāmati ca yaḥ          | B.                         | II. 15. 6                 |                              |                     |
| ācārasevinyath <b>a</b> | Vi.                        | XCIX. 18                  |                              |                     |
| ācārahīnasya tu         | V.                         | VI. 4                     |                              |                     |
| ācāraḥ paramo           | V.                         | VI, 1                     |                              |                     |
| ācārāt phalate          | V.                         | VI. 7                     |                              |                     |
| ācārācchriyamāpnoti     | V.                         | VI. 7                     |                              | •                   |
| ācārāddhanam            | Vi.                        | LXXI. 91                  |                              |                     |
| ācārahīnam na           | V.                         | VI. 3                     |                              |                     |
| ācārāllabhate           | Vi,                        | LXXI. 91                  |                              |                     |
| ācāryam svam            | Vi.                        | XXII. 86                  |                              |                     |
| ācāryasya pituḥ         | B.                         | IV. 8. 2                  |                              |                     |
| ācāryastvasya           | Vi.                        | XXX. 46                   |                              |                     |
| ājya-nāśah śruvatundah  | Vi.                        | 1. 4                      |                              |                     |
| ātatāyinamāyāntam       | V.                         | III. 17                   |                              |                     |
| **                      | Vi.                        | V. 189                    |                              |                     |
| ātma-śayyā-sanam        | В.                         | I. 9. 6                   |                              |                     |
| ātmano vṛttim           | Vi.                        | LVII. 15                  |                              |                     |
| ātmannevāham.           | Α.                         | 1.22.6                    |                              |                     |
| ātma-vikrayiņaḥ         | В.                         | I.21.5                    |                              |                     |
| ātmānam ca              | Vi.                        | LI.65                     |                              |                     |
| ātmānam manyate         |                            |                           |                              |                     |
| śuddham                 | В.                         | IV.8.11                   |                              |                     |
| ātharvaņena hantāram    | Vi.                        | V.191                     |                              |                     |
| ādadīta yato            | Vi.                        | <b>X</b> XX.43            |                              |                     |
| ā dantajananād vāpi     | В.                         | I.11.4                    |                              |                     |
| ādarśabimbe             | Vi.                        | XCIX.12                   |                              |                     |
| ādidevo mahāyogī        | Vi.                        | 1.11                      |                              |                     |
| ādisto nodakam          | Vi.                        | XXII.87                   |                              |                     |
| ā diśet prathame        | В.                         | II.3,16                   |                              |                     |
| ādyou, tu               | Vi.                        | VI.41                     |                              |                     |
| ādvāviņšat              | Vi.                        | XXVII.26                  |                              |                     |
| ādhiḥ sīmā              | V.                         | XVI.18                    | MS.                          | VIII.149<br>(Var.), |
| āpaḥ pavitram           | В.                         | I.10.10                   |                              | ( v a1 , 5          |

| Pratika               | Wor<br>whice<br>occu |              | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Identi-<br>fication |
|-----------------------|----------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| āpūryamāņam           | Vi.                  | I            | XXII,7                  |                              |                     |
| āpyāyana apām sthāne  | Vi.                  | 1            | .56                     |                              |                     |
| āma-pātre yathā       | V.                   | V            | 1.31                    |                              |                     |
| āyasīsu ca vaţyante   | Vi.                  | X            | L111.38                 |                              |                     |
| ãyuḥ sã harate        | Vi.                  | X            | XV.16                   |                              |                     |
| āyuşā tapasā          | В.                   | I            | 1.16.3                  |                              |                     |
| āyuşye karmaņi        | Vi.                  | X            | X.43                    |                              |                     |
| ārambha-yajñājjapa-   |                      |              |                         |                              |                     |
| yajña                 | V.                   |              | XVI.9                   |                              |                     |
| ārjavam lobha         | Vi.                  |              | 1.17                    |                              |                     |
| ālomāgrān             | V.                   |              | XXX.5                   |                              |                     |
| āvartayan sadā        | V.                   |              | XXV.5                   |                              |                     |
| ,, (var.)             | В.                   |              | V.1.25                  |                              |                     |
| āśāsate kuţumbebhya   | Vi.                  |              | JIX 29                  |                              |                     |
| āśramācārasaṃyuktān   | Vi.                  | 1.           | 62                      |                              |                     |
| āśramādāśramam        | В.                   | H            | .17.16                  | M                            | IS.V1.34            |
|                       |                      |              |                         |                              | (Var.)              |
| āśramasthāstrayo      | v.                   | H            | 1.20                    |                              |                     |
| " (var.)              | В.                   | 1.1          | 1.8                     |                              |                     |
| āśvāsanaṃ kuryu       | Vi.                  | X            | IX.24                   |                              |                     |
| ā şoḍaśābdād          | Vi,                  | XΣ           | KV11.26                 |                              |                     |
| āsanaṃ śayanam        | В.                   | 1.9          | 2.7                     |                              |                     |
| āsīnasya sthitaḥ      | Ví.                  | XX           | KVIII.19                |                              |                     |
| āsīnah paścimām       | V.                   | $\mathbf{X}$ | XVI.2                   |                              |                     |
| āhartā labhate        | Vi.                  | V.           | 185                     |                              |                     |
| āhāranirhāra          | V.                   | VI           | .9                      |                              |                     |
| āhāramantra-          |                      |              |                         |                              |                     |
| sankīrņā              | В,                   |              | .5.9                    |                              |                     |
| āhāra-śuddhim vakşyām | iV.                  | X            | XXVII.10                |                              |                     |
| āhāramātram           | В.                   | H            | 1.18.14                 |                              |                     |
| āhitāgniranadvāmsca   | V.                   | V            | I.21.                   |                              |                     |
| 39                    | A.                   | II           | .9.13                   |                              |                     |
| * 99                  | В.                   | II           | .13.9                   |                              |                     |
| āhitāgnervinītasya    | V.                   | $\mathbf{X}$ | XV.2                    |                              |                     |

| Pratīka               | Work in which occurs | Reference<br>to passage |        | Indenti<br>fication |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------|---------------------|
| ähūyābhyudyatām       | Vi                   | LVII.II,                |        |                     |
| itarānapi             | Vi.                  | LXVII.38                |        |                     |
| itihāsa-purāņābhyām   | V.                   | XXVII.6                 |        |                     |
| iti kşetram tathā     | Vi.                  | XCVII.21                |        |                     |
| ityevamuktā           | Vi.                  | XC1X.7                  |        |                     |
| idam pavitram         | Vi.                  | C.2                     |        |                     |
| idam caivāparam       | В.                   | IV.6.3                  |        |                     |
| idam śarīram          | Vi.                  | XCVI.97                 |        |                     |
| idānīmevāham          | A.                   | II.13.6                 |        |                     |
| indra-nīla-kadā-      |                      |                         |        |                     |
| rāḍhyam               | Vi.                  | 1.38                    |        |                     |
| imam lokam            | Vi.                  | XXXI.10                 |        |                     |
| imamadhyāpayet        | В.                   | IV.8.14                 |        |                     |
| istayah pāpa-nāsinyo  | <b>B.</b> .          | IV.6.2                  |        |                     |
| ihaiva sā carati      | Α.                   | II.17.8                 |        |                     |
| ucchiştam bhagadheyam | Vi.                  | LXXXI.22                |        |                     |
| ucchistam na          |                      | ** <b>-</b>             |        |                     |
| pramṛjyāt             | <b>V</b> .           | XI.22                   |        |                     |
| ucchiștena tu         | Vi.                  | XX111.55                |        |                     |
| uccheşanam            |                      |                         |        |                     |
| bhūmigatam            | V.                   | XI.24                   |        |                     |
| ,,                    | Vi                   | LXXXI,23                |        |                     |
| utkoca śulka-         |                      |                         |        |                     |
| samprāptam            | Vi.                  | LVIII.10                |        |                     |
| uttareņāryamnaḥ       | Α.                   | II.23.4                 | Purāņa | ı                   |
| uttaram vāsah         | В.                   | II.6.39                 |        |                     |
| uttişthan pürva-      |                      |                         |        |                     |
| sandhyām              | V.                   | XXVI.3                  |        |                     |
| utpādakabrahma        | Vi.                  | XXX.44                  |        |                     |
| utpādayati sāvitryā   | Vi.                  | XXX.46                  |        |                     |
| utsrsto vrsapho       | Vi.                  | LXXXVI.19               |        |                     |
| udakyāstvāsate        | V.                   | V.10.                   |        |                     |
| udapānodake grāme     | В.                   | II.6.32                 |        |                     |
| udanmukho mütram      | A.                   | I,31.1                  |        |                     |

| Pratīka               | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source.<br>if men-<br>tioned | Identi-<br>fication |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| udgātrāntro homalingo | Vi                   | 1.6                     |                              |                     |
| uddeśataste kathito   | Vi.                  | V.193                   |                              |                     |
| udyatāmāhṛtām         | V.                   | XIV.16                  | Prajā                        | pati                |
| ••                    | A.                   | I.19.13                 | Purā                         | ņa                  |
| udyatāsivisāgnim      | Vi.                  | V.191                   |                              |                     |
| udvāhakāle rati-      |                      |                         |                              |                     |
| samprayoge            | V.                   | <b>XVI.3</b> 5          |                              |                     |
| uddhṛtā pṛthivī       | Vi.                  | I.12                    |                              |                     |
| uddhṛtāham tvayā      | Vi.                  | I.45                    |                              |                     |
| uddhṛtya vāpi         | В.                   | 11.5.7                  |                              |                     |
| uddhṛtya niścale      | Vi.                  | I.13                    |                              |                     |
| unnidrakokanada       | Vi.                  | XCIX.2                  |                              |                     |
| upavāsāt param        | V.                   | X.5                     |                              |                     |
| upapätakinastvete     | Vi.                  | XXXVII,35               |                              |                     |
| uparundhanti dätäram  | V.                   | XXVIII.17               |                              |                     |
| upasthitam gṛhe       | Vi.                  | LXVII.35                |                              |                     |
| upaspṛśaṃstrişavaṇaṃ  | Vi.                  | XXVIII.50               |                              |                     |
| upākarmausta-ruciraķ  | Vi.                  | I.8                     |                              |                     |
| upāvṛtsindhusauvīra   | В.                   | I.2.14                  |                              |                     |
| upādhyāyād daśācāryā  | V.                   | XIII.48                 | M                            | S.II.145<br>(var.)  |
| upāṃśu syācchataguṇaḥ | V.                   | XXVI.9                  |                              |                     |
| ••                    | Vi.                  | LV.19                   |                              |                     |
| upāsate sutam         | V.                   | XI.39                   |                              |                     |
| ubhe mūtrapurīșe      | V.                   | VI.10                   |                              |                     |
| ubhayor-hastayoḥ      | V.                   | XI.25                   | MS                           | .)11.225<br>(var.)  |
| ubhayoḥ śākhayoḥ      | В.                   | II.15.3                 |                              |                     |
| ubhayoḥ sapta         | Vi.                  | LX.25                   |                              |                     |
| ubhau tau narakam     | Vi.                  | LIV.7                   |                              |                     |
| urastah pitarah       | В.                   | II.15.12                |                              |                     |
| uvāca tām varārohe    | Vi.                  | I.30                    |                              |                     |
| uvāca sammukham       | Vi.                  | <b>XCVIII.102</b>       |                              |                     |
| uşitvā dvādāśa        | В.                   | II.6.32                 |                              |                     |

| Pratika                 | Work is<br>which<br>occurs | n Reference<br>to passage | Source, Identi-<br>if men-fication<br>tioned |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| űru tadasya             | V.                         | IV.2                      | Nigama                                       |
| ürdhvam näbher          | Vi.                        | XXIII.51                  |                                              |
| rgbhis-taratsamandīyaiḥ | В.                         | IV.2.5                    |                                              |
| rgyajuh sāma            | В.                         | IV.8.16                   |                                              |
| rgvedam dhārayan        | $\mathbf{v}$ .             | XXVII.3                   |                                              |
| rcamekām ca             | V.                         | XXVII.5                   |                                              |
| rcas-taratsamandyastu   | В.                         | IV.2.4                    |                                              |
| ŗņamasmin               | V.                         | XVII.1                    |                                              |
| **                      | Vi.                        | XV.45                     |                                              |
| rņikastam prati         | Vi.                        | <b>V</b> I 43             |                                              |
| ŗtāvŗtau prayuñjānaḥ    | В.                         | I.2.18                    | •                                            |
| ŗtutrayaṃ               | Vi.                        | XXIV.40                   |                                              |
| rtutraye                | Vi.                        | XXIV,40                   |                                              |
| ŗtu-snātām tu yo        | В.                         | IV.1.20                   |                                              |
| ŗtu-snātām na cet       | В.                         | IV.1.23                   |                                              |
| rtau ca gacchan         | V.                         | VIII.17                   |                                              |
| rtau nopaiti yo         | В.                         | IV.1.21                   |                                              |
| rsayo niskrtim          | В.                         | I.2.16                    |                                              |
| rşayah pitaro           | Vi.                        | L1X.29                    |                                              |
| ṛṣi-vidvan-nṛpa         | В.                         | II.6 36                   |                                              |
| rși-vidvan-nrpāh        | В.                         | II.6.3/                   |                                              |
| ṛṣīṃśca sapta           | Vi.                        | I.16                      |                                              |
| eka-rātropavāsasca      | V.                         | XXVII.13                  | MS XI.212                                    |
| •                       | В.                         | IV.5.11                   | 99                                           |
| eka-rātram tu           | v.                         | VIII.7                    | MS.III.102                                   |
| ekarāteam hi            | Vi.                        | LXVII.34                  |                                              |
| eka-vṛddhyā site        | В.                         | IV. 5. 17                 |                                              |
| eka-tri-pañca           | В.                         | IV. 5. 22                 |                                              |
| eka-vyūham catur        |                            |                           |                                              |
| vaktram                 | Vi.                        | I. 61                     |                                              |
| ekā linge kare          | V.                         | VI. 18                    | MS. V. 136-                                  |
| ekāham dhanino'         |                            |                           | (var.)                                       |
| nnena                   | B.                         | IV. 5. 28                 |                                              |

| Pratīka              | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source, Identi-<br>if men-<br>tioned |
|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| ekākşaram param      | V.                   | X. 5                    |                                      |
| **                   | Vi.                  | LV, 17                  | MS. II. 83                           |
|                      |                      |                         | (va <b>r</b> ,)                      |
| ekārņava-jala-       |                      |                         |                                      |
| bhrașțam             | Vi,                  | I. 10                   |                                      |
| ekā linge            | Vi.                  | LX. 25                  |                                      |
| ekaikaṃ grāsam       | B.                   | 1V. 5. 8                | MS.XI.213<br>(var.)                  |
| ekaikam vardhayet    | Vi.                  | LXXIII. 4               | (vai.)                               |
| eko'śnīyādyat        | Vi.                  | V. 183                  |                                      |
| eta eva trayo lokā   | Vi.                  | XXXI. 7                 |                                      |
| eta eva trayo vedā   | Vi.                  | XXXI. 7                 |                                      |
| etattrayavisaṃyuktaḥ | Vi.                  | LV. 14                  |                                      |
| etacchaucam          |                      |                         |                                      |
| gṛhasthānām          | V.                   | VI. 19                  | MS.V.137 (var).                      |
| etacchaucam          | Vi.                  | LX. 26                  | (vai).                               |
| etadādyam tapah      | B.                   | IV. 1, 30               |                                      |
| etadakşarametām      | Vi.                  | LV. 12                  |                                      |
| etad brāhmanate      | В.                   | II. 2. 17               |                                      |
| etadyo vetti         | Vi.                  | XCVI. 97                |                                      |
| etanmāṃsasya         |                      |                         |                                      |
| māṃsatvaṃ            | Vi.                  | LI. 78                  |                                      |
| etam yuvānam         | Vi.                  | LXXXVI.15               | ;                                    |
| etayorantarā yatte   | В.                   | I. 19. 12               |                                      |
| etasminnenasi prāpte | Vi.                  | XXVIII.49               |                                      |
| etāni gītāni         | Vi.                  | LVI. 27                 |                                      |
| etāni brāhmaņah      |                      |                         |                                      |
| sp <b>r</b> ştvā     | В.                   | I. 9, 5                 |                                      |
| etānastau gaņān      | В.                   | IV. 8. 7                |                                      |
| etāṃstu śrāddhakālān | Vi.                  | LXXVI. 2                |                                      |
| " (var.)             | Vi.                  | LXXVII. 7               |                                      |
| etāni japtāni        | V.                   | XXVIII.15               |                                      |
| etān vivarjayed      | Vi.                  | LXXXII.30               |                                      |

| Pratīka                | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source, Identi-<br>if men-<br>tioned |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| etāni tu               | v.                   | XX. 18                  |                                      |
| etāni mānasthānāni     | Vi.                  | XXXII. 16               |                                      |
| etāvadeva              | Vi.                  | XX. 37                  |                                      |
| ete'rghyāḥ śāstra-     |                      |                         |                                      |
| vihitāḥ                | В.                   | II. 6. 36               |                                      |
| ete śūdresu            | Vi.                  | LVII. 16                |                                      |
| eteşāmeva jantūnām     | Vi.                  | XLIV. 45                |                                      |
| eteşvapi ca            | Vi.                  | LVII. 14                |                                      |
| enasvibhiranirņiktair  | Vi.                  | LIV. 31                 |                                      |
| eno gacchati kartāram  | В.                   | 1. 19. 10               | MS,VIII.19                           |
| eno rājānamṛcchati     | V.                   | XIX. 46                 |                                      |
| ebhir yantrairvi-      |                      |                         |                                      |
| śuddhātmā              | В.                   | IV. 7. 4                |                                      |
| evam karmaviśeşena     | Vi.                  | XLV.32                  | MS.II.249                            |
| evam carati            | Vi.                  | XXVIII. 47              |                                      |
| evam tapas,            | V.                   | XXVI. 17                |                                      |
| evam vritasya nrpateh  | Vi.                  | 3. 5 <b>7</b>           | MS,VII.33                            |
| evam sa niścayam       | Vi.                  | I. 21                   |                                      |
| evam sāntapanah        | В.                   | IV. 5. 13               |                                      |
| evam yajñavarāheņa     | Vi.                  | I. 12                   |                                      |
| evamasmin              | Vi.                  | XX, 22                  |                                      |
| evamuktāstadā          | Vi.                  | I. 46                   |                                      |
| evam gā vā             | V.                   | VI. 32                  |                                      |
| evam grhasthamā-       |                      | _                       |                                      |
| śritya                 | V.                   | VIII, 16                |                                      |
| evam pātakinah         | Vi.                  | XLIII. 45               |                                      |
| evametāni yantrāņi     | В.                   | IV. 7. 3                |                                      |
| evam hi suklapakşādau  | V.                   | XXIII. 45               |                                      |
| evamabhyarcya          | Vi.                  | LXV. 15                 |                                      |
| evamāśrami <b>ņ</b> aḥ | V.                   | VIII. 15                |                                      |
| evam yāpyaparo         | V.                   | XXVI. 13                |                                      |
| evam niķsamsayam       | Vi.                  | X.13                    |                                      |
| evam varāho bhagavān   | Vi.                  | I.18                    |                                      |
| evam hi sāksiņah       | Vi.                  | VIII.37                 |                                      |

| Pratīka                     | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Identi<br>fication |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| evamuktā vasumatī           | Vi.                  | I.48                    |                              |                    |
| evamuktastu deveśa          | Vi.                  | I.62                    |                              |                    |
| eşa no dāsyati              | V.                   | XI.40                   |                              |                    |
| eṣa cāndrāyaṇo māsaḥ        | V.                   | XXIII.47                |                              |                    |
| eşa śaucasya                | Vi.                  | XXII.93                 |                              |                    |
| estavyā bahavaḥ             | Vi.                  | LXXXV.6                 | 57                           |                    |
| oindrasthānamupāsīnā        | v.                   | XIX.48                  | Yama                         | MS.V.93<br>(var)   |
| omkārapürvikāstisro         | Vi.                  | LV.15                   |                              |                    |
| oşadhyah paśavo             | Vi.                  | LI.63                   |                              | MS.V.40            |
| ourasam putrikā-putram      | в.                   | II.3.31                 |                              |                    |
| ka etena sahasrākşam        | В.                   | IV.8.3                  |                              |                    |
| kaṇa-piṇyāka-takrāṇi        | В.                   | IV.5.22                 |                              |                    |
| kantheşu dattapādāśca       | Vi.                  | XLIII.43                |                              |                    |
| kanīnyagrasamasthaulam      | Vi.                  | LXI.16                  |                              |                    |
| kamaņḍalurdvijātīnām        | В.                   | I.7.1                   |                              |                    |
| kambu-kaṇṭhīṃ<br>saṃhatorum | Vi.                  | I.23                    |                              |                    |
| karau vimrdita              | Vi.                  | XI.10                   |                              |                    |
| kārayet sarva               | Vi.                  | IX 33                   |                              |                    |
| karmaņā manasā              | V.                   | XXVI.2                  |                              |                    |
| karmapäśavaśo               | v.                   | XX.28                   |                              |                    |
| kalivyapetāsu               | Vi.                  | XCIX.22                 |                              |                    |
| karmabhir-yair-             |                      |                         |                              |                    |
| avāpnoti                    | В.                   | IV.5.1                  |                              |                    |
| kalyāṇa-citte               | Vi.                  | XCIX,20                 |                              |                    |
| kākakañkabakādīnām          | Vi.                  | XLIII.37                |                              |                    |
| kālo' gnirmanasaḥ           | V.                   | XXIII.32                |                              |                    |
| **                          | В.                   | I.8.47                  |                              |                    |
| kākaih svabhisca            | V.                   | XIV,25                  |                              |                    |
| kāntiḥ prabhā               | Vi,                  | XCIX 4                  |                              |                    |
| kāpota-vṛtti-niṣṭhasya      | В.                   | IV.5.28                 |                              |                    |
| kāmaḥ krodhastathā          | Vi.                  | 3. AXXIII.6             |                              |                    |
| kāmato retasaķ              | Vi.                  | XXVIII.4                | B M                          | IS.XI.120          |

| Pratīka                | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Identi-<br>fication |
|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| kāmam tu               | Vi.                  | XXXII. 14               |                              |                     |
| kāmaṃ śakyam           | В.                   | II. 4. 24               |                              |                     |
| kāmānmātā              | Vi.                  | XXX. 30                 |                              |                     |
| kām <b>ā</b> ṃstāṃstān | В.                   | IV. 6. 9                |                              |                     |
| kāmyānām karmaņām      | В.                   | IV. 7. 10               |                              |                     |
| kām prītim             | V.                   | VI. 4                   |                              |                     |
| kānīnam ca sahodham    | В.                   | II. 3. 32               |                              | S.XI.160<br>(Var).  |
| kārttikam sakalam      | Vi.                  | LXXVIII.5               |                              |                     |
| "                      | Vi.                  | LXXXIX,                 | 4                            |                     |
| kālam desam            | В.                   | I. 8. 48                |                              |                     |
| kāla-śākaṃ mahāśalkaṃ  | Vi.                  | LXXX, 14                |                              |                     |
| kāle prāpte            | v.                   | VIII. 8                 |                              |                     |
| kālena yāvatopaiti     | В.                   | IV. 7. 3                |                              |                     |
| kāṣāyavāsā yān         | В.                   | II. 15. 5               |                              |                     |
| kimcideva tu viprāya   | Vi,                  | L. 47                   |                              |                     |
| kim cid vedamayam      | V.                   | VI. 26                  |                              |                     |
| kuryācchuddhena manasā |                      | I. 7. 2                 |                              |                     |
| kuryāt sāntapanam      | Vi.                  | XXXVIII.7               | 7                            |                     |
| kuryādanyam na         | V.                   | XXVI. 11                |                              |                     |
| kuryādanyannavā        | Vi.                  | LV. 21                  |                              |                     |
| kurvan bhātyarka       | В.                   | IV. 8. 2                |                              |                     |
| kurvāņām viksitaih     | Vi.                  | I. 27                   | •                            |                     |
| kurvāṇāṃ prabhayā      | Vi.                  | 1. 28                   |                              |                     |
| kulasamkhyām ca        |                      |                         |                              |                     |
| gacchanti              | В.                   | I. 10. 30               | N                            | 18.111.6 <b>6</b>   |
| kulam cāśrotriyam      | V.                   | V. 10.                  |                              |                     |
| kule'smākam            | Vi.                  | LXXXV.65                |                              |                     |
| kulațāyāḥ şaṇḍyakasya  | A.                   | I.19.14                 |                              |                     |
| kulāpadešena hayo'pi   | V.                   | 1.38                    |                              |                     |
| kulānyakulatām yānti   | В.                   | I.10.27                 | N                            | 4S.III.63           |
| kulānyeva              | Vi.                  | XXVI.6                  |                              |                     |
| kuśāgreņāpi            | VI.                  | XX.44                   |                              |                     |
| kūtāgārapramāņaišca    | Vi.                  | XLIII.44                |                              |                     |

| Pratika                   | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Identi-<br>fication |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| kūpavat-kathitā           | Vi.                  | XXIII.46                |                              |                     |
| kūpārāmataḍāgeşu          | Vi.                  | XCI.19                  |                              |                     |
| kūşmāņdāni pāvamānyo      | V.                   | XXVIII,1                | 1                            |                     |
| kūśmāṇḍyaḥ                |                      |                         |                              |                     |
| pāvamānyaśca              | В.                   | IV.3.8                  |                              |                     |
| kṛcchram cāndrāyanam      | V.                   | XXVII.20                |                              |                     |
| >>                        | В.                   | II.1.7                  |                              |                     |
| kṛcchra-dvādaśa-rātreņa   | В.                   | II.1.39                 |                              |                     |
| krcchräm vrttim           | В.                   | III.3.21                |                              |                     |
| krcchrätikrcchram         | Vi.                  | <b>LIV</b> .30          |                              |                     |
| krcchräti-krcchramathav   | ā Vi.                | XXXIX.2                 |                              |                     |
| krcchrāti-krcchras-trtiyo | В.                   | IV.5.9                  |                              |                     |
| kṛcchrāṇyetāni            | Vi.                  | XLVI.24                 |                              |                     |
| kṛtapātakinaḥ pāpāḥ       | Vi.                  | XLIII,32                |                              |                     |
| kṛtaśaucāvaśiṣṭā          | V.                   | VI. 17                  |                              |                     |
| kṛtanirṇejanāṃśca         | Vi.                  | LIV.31                  |                              |                     |
| kṛmibhirbhakşyamāṇāśca    | a Vi.                | XLIII.40                |                              |                     |
| kṛmirbhūtvā sa            | V.                   | IV.32                   |                              |                     |
| kṛtopakārādāptaṃ          | Vi.                  | LVIII,10                |                              |                     |
| kṛtvā gṛhī                | Vi.                  | LIX.30                  |                              |                     |
| kṛmirutpadyate tatra      | В.                   | I.11.35                 |                              |                     |
| kṛṣṇājine tilān           | V.                   | XXVIII.2                | 2                            |                     |
|                           | Vi.                  | LXXXVI                  | [.1 <b>0</b> ·               |                     |
| kṛṣṭajānāmauṣadhīnām      | Vi.                  | L.50                    |                              |                     |
| krakacaih pātyamānāśca    | Vi                   | XLIII.35                |                              |                     |
| kramaso väyubhaksasca     | В.                   | IV.5.6                  |                              |                     |
| kramāgatam                | Vi.                  | LVIII.9                 |                              |                     |
| kravyādbhiśca             | Vi.                  | XXIII.50                |                              |                     |
| krīdārthamapi yat         | В.                   | I.1.14                  |                              |                     |
| krītā dravyeņa yā         | В.                   | I.21.4                  |                              |                     |
| kvacidvāntam              | Vi.                  | XLIII.39                |                              |                     |
| kvacitkväthyante          | Vi.                  | XLIII.38                |                              |                     |
| kvāthayitvā pibet         | V.                   | XXVII.12                | 2                            |                     |

| Pratīka                              | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Identi<br>fication |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| kvacidviştḥāṃ                        | Vi.                  | XLIII.39                |                              |                    |
| kvacicchītena                        | Vi.                  | XLIII.41                |                              |                    |
| kvacidbhūtena                        | Vi.                  | XLIII.42                |                              |                    |
| kvacit kşipyanti                     | Vi.                  | XLIII,42                |                              |                    |
| kşatriyo bāhuvīryeņa                 | V.                   | XXVI,16                 |                              | MS.XI,34           |
| kşatriyāt pañcavimsat                | В.                   | I.6.10                  |                              |                    |
| kṣamānvite                           | Vi.                  | XCIX 20                 |                              |                    |
| kşamā satyam                         | Vi.                  | II.16                   |                              |                    |
| kşāntyā śuddhanti                    | Vi.                  | XXII.90                 |                              |                    |
| kşāpavitram sahasrākşa               | В.                   | IV.7.5                  |                              |                    |
| kşitisthāścaiva yā                   | V.                   | III.47                  |                              |                    |
| kṣīra-dhārāstato                     | V.                   | XI.22                   |                              |                    |
| kṣīre tathā                          | Vi.                  | XCIX.14                 |                              |                    |
| kşīrode vasatistasya                 | Vi.                  | I.32                    |                              |                    |
| kşetra-kşetrajña-<br>vijñānam        | Vi.                  | XCVI.98                 |                              |                    |
| kşet-ajñamapi mām                    | Vi.                  | XCVI.98                 |                              |                    |
| kşetra-kşetrajña lokeśa              | Vi.                  | I.52                    |                              |                    |
| kşudhayā vyathamānāśca               |                      | XLIII.36                |                              |                    |
| kşetrāpaņagrhā                       | Vi.                  | XX.42                   |                              |                    |
| kşaudre tatha                        | Vi.                  | XCIX.14                 |                              |                    |
| khananād dahanāt                     | V.                   | III.57                  |                              |                    |
| khale kşetreşu yat                   | в.                   | 111.57<br>1.9.8         |                              |                    |
| khyātirviśālā                        | Vi.                  | XCIX.5                  |                              |                    |
| gangādvāre                           | Vi.<br>Vi            | LXXXV.2                 | Q                            |                    |
| gangāyāh sikatā                      | V.                   | XX.23                   | o .                          |                    |
| gangayan sikata<br>gacchanti mānuşam | V.                   | XXVIII.5                |                              |                    |
| gatābhir hrdayam viprah              |                      | I.8.18                  |                              |                    |
|                                      | V.                   | XXV.7                   |                              |                    |
| gatim gantum                         | Vi.                  | XLVIII.21               |                              |                    |
| gaņānnam gaņikānnam                  | Vi.<br>Vi.           | LXXXV.60                |                              |                    |
| gayā-śīrṣe vaṭe                      | νι.<br>В.            |                         | )                            |                    |
| gamanāgamanam caiva                  |                      | I.21.5                  |                              |                    |
| gavām kaņdūyanam                     | Vi,                  | XXIII.60                |                              |                    |
| gavārthe brāmaņārthe                 | В.                   | II.4.18                 |                              |                    |

| Pratīka                | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Identi-<br>fication |
|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| gavām grāsa            | Vi.                  | XXII1.60                |                              |                     |
| gavām hi tīrthe        | Vi.                  | XXIII.61                |                              |                     |
| gäyatryaştasahasram    | В.                   | IV.5.31                 |                              |                     |
| gāvaḥ pavitram         | Vi.                  | XXIII.57                |                              |                     |
| gāvo vitanvate         | Vi.                  | XXIII.58                |                              |                     |
| guņācāra-paribhramśāt  | V.                   | XVIII.7                 |                              |                     |
| gurudāreşu kurvīta     | Vi.                  | XXXII.15                |                              |                     |
| gurum vā               | Vi.                  | V.189                   |                              |                     |
| gururātmavatām sāstā   | V.                   | XX.3                    |                              |                     |
| guņavat-sarvakāmīyam   | Vi.                  | LXXVII,9                | <b>+</b>                     |                     |
| gurusankarinascaiva    | В.                   | II. 5. 9                |                              |                     |
| gurutalpī bhavet       | В.                   | II. 4, 15               |                              |                     |
| gurupatnī tu           | Vi.                  | XXXII. 13               |                              |                     |
| guruśuśrūsayā tveva    | Vi.                  | XXXI.10                 |                              |                     |
| gurorgurau             | v.                   | XIII. 54                |                              |                     |
| guroh pretasya         | Vi.                  | XXII. 85                |                              |                     |
| guruvad guruputrasya   | v.                   | XIII. 54                |                              |                     |
| gurușu tvabhyatīteșu   | Vi.                  | LVII, 15                |                              |                     |
| gurūn bhṛtyān          | Vi.                  | LVII. 13                |                              |                     |
| gurau śişyaśca         | V.                   | XIX. 44                 | MS.                          | VIII.317            |
| gurvartham däram       | V.                   | XIV. 13                 |                              |                     |
| gulma-vallī-latānām ca | Vi.                  | L. 48                   |                              |                     |
| gūdhajam cāpaviddham   | В.                   | II. 3. 31               |                              |                     |
| gṛhītapādām            | Vi.                  | XCIX. 1                 |                              |                     |
| grhņātīha yathā        | Vi.                  | XX. 50                  |                              |                     |
| grhņīyātām vipraviśau  | В.                   | II. 4. 18               |                              |                     |
| gṛhṇātyevam navam      | Vi.                  | XX. 50                  |                              |                     |
| gṛhastha eva           | V.                   | VIII. 14                |                              |                     |
| ,,                     | Vi.                  | LIX 28                  |                              |                     |
| grhastho brahmacārī    | В.                   | II. 13. 10              |                              |                     |
| grhe gurāvaraņye       | Vi.                  | LI. 66                  |                              |                     |
| gocarma-mātram         | В.                   | I. 10. 1                |                              |                     |
| gocarma-mātrā          | Vi.                  | V. 183                  |                              |                     |

| Pratīka                 | Work in         |            | Source, Identi-            |
|-------------------------|-----------------|------------|----------------------------|
|                         | which<br>occurs | to passage | if men- fication<br>tioned |
| gopāya mā               | Vi.             | XXIX. 9    |                            |
| gobhirasvaisca yānaisca | В.              | I. 10. 29  | MS.111.64                  |
| go-bhūmi-tila           | В.              | IV. 7. 9   |                            |
| go-mütram gomayam       | В.              | I. 11. 36  |                            |
|                         |                 | IV.5.11.   | MS.XI.212                  |
| •                       |                 | 14, 25     | (first line same).         |
| 39                      | Vi.             | XXIII. 58  | ,,                         |
| . 99                    | V.              | XXVII.13   |                            |
| go-mūtrādibhirabhyastar | n B.            | IV. 5. 16  |                            |
| go-rakşakān vāņijakān   | $\mathbf{B}$ .  | I. 10, 25  | MS.VIII.                   |
| -                       |                 |            | 102                        |
| go-vipra-pitṛ-devebhyaḥ | В.              | IV. 5. 5   |                            |
| go-sūktam cāśva-sūktam  | V.              | XXVIII.14  |                            |
| gaudī mādhvī            | Vi.             | XXII. 82   |                            |
| gr <b>āmā</b> dāhṛtya   | Vi.             | XCIV. 13   |                            |
| grāsopacayabhojī        | V.              | XXIII. 45  |                            |
| grāhyām prajāpatī       | Vi.             | LVII. 11   |                            |
| ghṛtaṃ vā yadi          | V.              | XIV. 30    | Prajāpati                  |
| ghṛtameva madhu         | Vi.             | XLVIII.18  |                            |
| ghṛtena payasā          | В.              | IV. 8. 15  |                            |
| ghṛtaudanena tā         | В.              | IV. 7. 6   |                            |
| caņdālīm brāhmaņo       | В.              | II. 4. 14  | MS.XI.175<br>(var.)        |
| catasrastu parityājyāḥ  | V.              | XXI. 10    |                            |
| caturņāmāśramāņām       | V.              | VIII 14    |                            |
| caturantā bhaved        | Vi              | LXXXVII.9  |                            |
| caturbhiśśudhyate       | V.              | III. 57    |                            |
| caturo'stamite          | В,              | IV. 5, 18  |                            |
| caturdaśa vinaśyanti    | V.              | XX. 24     |                            |
| caturvaktrā bhavet      | V.              | XXVIII.21  |                            |
| catvāro vā trayo vā     | V.              | 111. 7     |                            |
| candrānane              | Vi,             | XCIX. 3    |                            |
| carannabhyavahāreşu     | V.              | III. 43    |                            |

| Pratīka                          | Work :<br>which<br>occurs | to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Identi-<br>fication |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------|---------------------|
| cāturvarņya-vyava                |                           |            |                              |                     |
| sthāna <b>m</b>                  | Vi.                       | LXXXIV.4   |                              |                     |
| cāturvaidyam vikalpī             | В.                        | I. 1. 8    |                              |                     |
| cāmaram vyajanam                 | Vi.                       | LXV, 14    |                              |                     |
| cikitsakasya mṛgayoḥ             | Α.                        | I. 19. 14  | M                            | S.IV.212            |
| 79                               | V.                        | XIV. 19    |                              | **                  |
| caitya vŗkṣaṃ citim              | В.                        | I. 9. 5    |                              |                     |
| caurasyānnam                     | Vi.                       | XLVIII.21  |                              |                     |
| chattre ca śankhe                | Vi.                       | XCIX. 12   |                              |                     |
| chadnianācaritam                 | Vi.                       | XCIII, 12  |                              |                     |
| chandāmsyenam                    | v.                        | VI. 3      |                              |                     |
| channotpannäśca                  | V.                        | XVIII. 7   |                              |                     |
| chāgasya daksiņe karņe           | В.                        | 1.6.2.     |                              |                     |
| chāyāpatnī sahāyo'sau            | Vi.                       | 1.9        |                              |                     |
| chāyāyāmandhakāre                | V.                        | VI.13      |                              |                     |
| jagajjagāma lokānām              | Vi.                       | I,18       |                              |                     |
| jagato'sya samagrasya            | Vi.                       | I.53       |                              |                     |
| jagāma ka <b>ś</b> yapa <b>m</b> | Vi.                       | I.21       |                              |                     |
| jaghanam ca ghanam               | Vi.                       | I.26       |                              |                     |
| janghe virome                    | Vi.                       | I.26       |                              |                     |
| japatām juhvatām                 | V.                        | XXVI.14    |                              |                     |
| japan havişyabhug                | Vi.                       | LXXXIX.4   |                              |                     |
| japa-homeşţi                     | В.                        | IV.5.2     |                              |                     |
| japitv <b>ā trīņ</b> i           | Vi.                       | LIV.24     |                              |                     |
| japedaghamarşanam                | В.                        | IV.2.7     |                              |                     |
| japyenaiva tu                    | Vi.                       | LV.21      |                              |                     |
| jalāśayam tat sakalam            | Vi.                       | LXXXVI.19  |                              |                     |
| japtvā kautsa                    | V.                        | XXVI.5     |                              |                     |
| jala-krīḍā-suci-subham           | Vi.                       | I.2        |                              |                     |
| jalāśayeṣvathā <sup>®</sup>      | Vi.                       | XXIII.45   |                              |                     |
| jātasya hi                       | Vi.                       | XX,29      |                              |                     |
| jātismaratvam labhate            | Vi.                       | LVI,27     |                              |                     |
| jānanto'pi hi ye                 | Vi.                       | VIII.37    |                              |                     |

| Pratīka                     | Work i<br>which<br>occurs | n Reference<br>to passage | Source.<br>if men-<br>tioned | Identi-<br>fication |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| jānubhyāmavanīm             |                           |                           |                              |                     |
| gatvā                       | Vi.                       |                           |                              |                     |
| jātibhreṃśakaraṃ<br>karma   | Vi.                       | XXXVIII.7                 | M                            | S.XI 124            |
| jāpinām hominām             | V.                        | XXVI.12                   |                              |                     |
| jāpyenaiva tu               | V-                        | XXVI.11                   |                              |                     |
| jāyāvarjam                  | Vi.                       | XX.39                     |                              |                     |
| jighāṃsantam<br>jighāṃsīyāt | v.                        | III.17                    |                              |                     |
| jīryanti jīryataķ           | V.                        | XXX.9                     |                              |                     |
| jīvanāśā dhanāśā            | V.                        | XXX.9                     |                              |                     |
| jīvitam dharmakāmau         | Vi.                       | LII.16                    |                              |                     |
| juhvan vāpi japan           | V.                        | VI 28                     |                              |                     |
| jñānam caiva                | Vi.                       | C.2                       |                              |                     |
| jñānam tapo                 | Vi.                       | XXII.88                   | N                            | AS.V.105            |
| jñānam jñeyam               | Vi.                       | XCVII.20                  |                              |                     |
| jñāyate cāmaraiḥ            | В.                        | IV.8.12                   |                              |                     |
| jyotişāmapi                 | Vi.                       | XCVII.20                  |                              |                     |
| jvalantamagnim              | В.                        | I.10.28                   |                              |                     |
| 23                          | V.                        | III.10                    |                              |                     |
| tam grāmam daņdayet         | V.                        | III.4                     |                              |                     |
| tam cedabhyudiyat           | Vi.                       | XXVIII,53                 |                              |                     |
| tam ced vā ghātayet         | V.                        | XIX.46                    |                              |                     |
| tam drstvā puņda-           |                           |                           |                              |                     |
| rîkākşam                    | Vi.                       | 1.39                      |                              |                     |
| tam drstvā tatra            | Vi.                       | 1.44                      |                              |                     |
| tam manyeta                 | V.                        | II.10                     |                              |                     |
| tam yo' nutisthet           | Α,                        | I.23.8                    |                              |                     |
| tam vai manyet              | Vi.                       | XXX,47                    |                              |                     |
| tatah saucam tatah          | B.                        | I.7.1                     |                              |                     |
| tatastvāropayet             | Vi.                       | X.12                      |                              |                     |
| tataścaturthe varşe         | B.                        | IV.1.15                   | ]                            | MS.IX.90<br>(var.)  |
| tattat kāryam               | Vi.                       | VIII.40                   |                              | ( · wr · )          |

| Pratīka                       | Wor<br>whi<br>occu |      | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Identi-<br>fication |
|-------------------------------|--------------------|------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| tattadāsādayantyāśu           | В.                 | I    | V.7.2                   |                              |                     |
| tattadguņavate                | Vi.                | 7    | CII.32                  |                              |                     |
| tattvätmänam                  | Vi.                | >    | CVII.17                 |                              |                     |
| tat sarvam rājagāmi           | В.                 | I.   | 19.12                   |                              |                     |
| tat pāpam śatadhā             | В,                 | I.   | 1.12                    |                              |                     |
| 19                            | V.                 | I    | 11 6                    |                              |                     |
| tatra vidyā na                | Vi.                | X    | 8.XIX                   |                              |                     |
| tatrādhunā me                 | Vi.                | 1    | 46                      |                              |                     |
| tathā gatam                   | Vi.                | L    | XXII 6                  |                              |                     |
| tathāghamarşaṇam              | Vi.                | L    | V.7                     |                              |                     |
| tathā dahati                  | V.                 | X    | XVII 2                  | MS                           | XII.101             |
| tathā dehāntara               | Vi.                | X    | X.49                    |                              |                     |
| tathāvidham                   | Vi.                | L    | VII.12                  |                              |                     |
| tathā vidita-vedyānān         | ı Vi.              | 1.   | .58                     |                              |                     |
| tathā suvarņe                 | Vi.                | X    | CIX.10                  |                              |                     |
| tathā nātyayike               | V.                 | X    | IX.47                   |                              |                     |
| tathā pūrvakṛtaṃ              | Vi.                | X    | X 47                    |                              |                     |
| tathā sthitā                  | Vi.                | X    | CIX.6                   |                              |                     |
| tathaiva dyādaśī              | Vi.                | X    | LIX.10                  |                              |                     |
| tadanantaram<br>pratīkṣante   | V.                 | X    | I.2 <b>5</b>            |                              |                     |
| tadantaramu-pāsante           | В.                 | H    | .15.3                   |                              |                     |
| tadityṛco'syāḥ                | Vi.                | L    | V.11                    |                              |                     |
| tadenam samsayat              | Vi,                | X.   | 11; XI.12;              |                              |                     |
|                               |                    | X    | I.8; XIII.7             |                              |                     |
| taddevatāḥ pratyabhi          | Vi.                | ΧI   | X.23                    |                              |                     |
| ţadevāpnotyayatnena           | Vi.                | LI.  | <b>7</b> 0              |                              |                     |
| tadvat kartari yat            | В.                 | Į,1. | 15                      |                              |                     |
| tadbhaikşabhug<br>japannityam | Vi.                | LII  | .9                      |                              |                     |
| tadvat kāmā                   | Vi.                |      | XII.7                   |                              |                     |
| tadvat sarvāņi pāpāni         | В.                 | II 1 | 3.1                     |                              |                     |
| taddhi kurvan                 | V.                 |      | VII. 8                  | мс                           | . IV. 14            |
| tanmanāḥ sumanā               | Vi.                |      | VI 15                   | MIS                          | . 1 7 . 14          |

| Pratīka                    | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Indenti<br>fication |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| tanmadhye yo               | Vi.                  | XII. 6                  |                              |                     |
| tapasvinām yajñahutām      | Vi.                  | XCIX. 14                |                              |                     |
| tapasvī cāpramādi          | · <b>B</b> .         | I. 10. 34               |                              |                     |
| tapomadhyam                | Vi,                  | XCV. 16                 |                              |                     |
| tapomūlamidam              | Vi.                  | XCV. 16                 |                              |                     |
| tapastapyati               | Vi.                  | LXXII, 6                |                              |                     |
| tamācāram                  | V.                   | XXVII. 5                |                              |                     |
| tam cedratham              | Vi.                  | LXXI. 90                |                              |                     |
| tamasuddham vijānīyāt      | Vi.                  | XIV. 5                  |                              |                     |
| tayoranyataraḥ             | Vi.                  | XXIX. 7                 |                              |                     |
| tayopapica                 | Vi.                  | LXXVII. 8               | 3                            |                     |
| tava vākyamudīkṣāṇā        | V.                   | XVI. 32                 |                              |                     |
| tadvatkāmā                 | Vi.                  | LXXII. 7                |                              |                     |
| tasmäcchräddham            | Vi.                  | XX. 36                  |                              |                     |
| tasmāt sarvaprayatnena     | Vi.                  | XLV. 33;                | LII, 16                      |                     |
| tasmānna vācyā             | В.                   | I. 1. 13                |                              |                     |
| tasmāt putra               | Vi.                  | XV. 44                  |                              |                     |
| tasmät bhäryām             | Α.                   | II. 13. 6               |                              |                     |
| 10                         | В.                   | II. 3. 35               |                              |                     |
| tasmād udaka-              |                      |                         |                              |                     |
| pāṇibhyām                  | V.                   | XII. 15                 |                              |                     |
| tosmāt purușa              | Vi.                  | XCVII. 15               |                              |                     |
| tasmādaśūnya-hastena       | V.                   | XI. 26                  |                              |                     |
| tasmānna vācyā             | В.                   | I. 1. 13                |                              |                     |
| tasmād vai śakyam          | В.                   | I. 4. 2                 |                              |                     |
| tasmādaśraddhayā<br>dattam | В.                   | I. 10 6                 |                              |                     |
| tasmācchūdra-samīpe        | V.                   | XVIII. 12               | Yama                         |                     |
| tasmātsukṛtaṃ              | Vi.                  | LXVIII. 33              |                              |                     |
| tasmādannama               |                      |                         |                              |                     |
| poddhrtya                  | V.                   | XIV. 26                 |                              |                     |
| tasmādabhyāgatān           | Vi.                  | L1X. 27                 |                              |                     |
| tasmāt parakṛtān<br>setūn  | в.                   | II. 5. 6                |                              |                     |

| Pratika                      | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Iden-<br>tifi-<br>cation |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| tasmādevam                   | Vi.                  | XX. 53                  |                              |                          |
| tasmin prete                 | Vi.                  | V. 186                  |                              |                          |
| tasmai na                    | Vi.                  | XXX. 47                 |                              |                          |
| tasmai mām                   | Vi.                  | XXIX. 10                |                              |                          |
| tasyāpi sarva-<br>bhūtebhyaḥ | V.                   | X. 2                    |                              |                          |
| tasyāpyannam                 | Vi.                  | XXI. 23                 |                              |                          |
| tasyām dānopavāsābhyā        | m Vi.                | XLIX. 10                |                              |                          |
| tasyotsargeņa                | Vi,                  | LIV. 28                 |                              |                          |
| tām grāma-madhye             | В.                   | IV. 1. 22               |                              |                          |
| tāṃśeārayitvā                | Vi.                  | LIV. 26                 |                              |                          |
| tāni mucyātmavān             | В.                   | II. 16. 4               |                              |                          |
| dāny-anāvṛṣṭi-<br>micchanti  | v.                   | III. 12                 |                              |                          |
| ₹āpenāpotha                  | V.                   | XXV. 6                  |                              |                          |
| dābhir-nocchişţatām          | v.                   | III. 42                 |                              |                          |
| tārāgaņāḍhye                 | Vi.                  | XCIX. 9                 |                              |                          |
| tāvadašnantipitaro           | Vi.                  | LXXXI. 20               | ļ.                           |                          |
| tāvaddhi pitaro'             |                      |                         |                              |                          |
| -śnanti                      | V.                   | XI. 32                  |                              |                          |
| tāvanmŗdvāri                 | Vi.                  | XXIII. 39               |                              |                          |
| tāsāṃ tu lokāḥ               | V.                   | XXI. 14                 |                              |                          |
| tāsām praņāmam               | Vi.                  | XXIII. 61               |                              |                          |
| tāsāmanantam                 | v.                   | XXVIII. 16              |                              |                          |
| tāsām somo dadacc-           |                      |                         |                              |                          |
| haucam                       | V.                   | XXVIII. 6               |                              |                          |
| tiryagyonau prapa-           |                      |                         |                              |                          |
| dyante                       | Vi.                  | XLIII. 45               |                              |                          |
| tiledāne hyadāyādāḥ          | В.                   | II. 15. 4               |                              |                          |
| tilān kṣaudreņa              | V.                   | XXVIII. 18              |                              |                          |
| tişthatyayam                 | Vi.                  | XCIX. 6                 |                              |                          |
| tilaiḥ pracchādya            | V.                   | XXVIII. 20              |                              |                          |
| tulādhārasya te              | Vi.                  | X. 9                    |                              |                          |
| ≇ulitoyadi                   | Vi.                  | X. 12                   |                              |                          |

| Pratīka                | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Identi-<br>fication |
|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| tulyamāhuḥ             | В.                   | IV. 1. 21               |                              |                     |
| tuştah sucih sradd-    |                      |                         |                              |                     |
| adhat                  | В.                   | II. 5. 18               |                              |                     |
| tușteșu tuștăh         | Vi                   | XIX, 13                 |                              |                     |
| te kūţasākşiņām        | Vi.                  | VIII. 37                |                              |                     |
| tena ena vihīnaḥ       | Vi.                  | LII. 15                 |                              |                     |
| tenaiva juhuyādājyam   | Vi.                  | LXV. 15                 |                              |                     |
| tena krīdantīścarata   | Vi.                  | LXXXVI. 1               | 6                            |                     |
| te patantyandha-       |                      |                         |                              |                     |
| tāmisre                | Vi.                  | XCIII. 10               |                              |                     |
| te'pi kālena           | Vi,                  | XX. 27                  |                              |                     |
| tebhyo labdhena        | Vi.                  | XXVIII. 50              |                              |                     |
| te śistä               | V.                   | VI. 43                  | MS.                          | XII. 109            |
| teşām pūrvapari        | V.                   | XVI. 35                 |                              |                     |
| teșāmapi na            | В.                   | I. 9. 4                 |                              |                     |
| teșu teșu ca           |                      |                         |                              |                     |
| doşeşu                 | В.                   | IV. 1. 1                |                              |                     |
| taireva śubhratām      | Vi.                  | 1. 36                   |                              |                     |
| taireva sadṛśī         | В,                   | III. 2. 16              |                              |                     |
| traya eva purā         | V.                   | XXI. 23                 |                              |                     |
| trayaśca piņḍāḥ        | В.                   | II. 3. 19               |                              |                     |
| trāyante mṛtyunopetam  | Vi.                  | XX. 45                  |                              |                     |
| triguņam ca vanasthā-  |                      |                         |                              |                     |
| nāṃ                    | Vi.                  | LX. 26                  |                              | -                   |
| triguņam vāna-         |                      |                         |                              |                     |
| prasthänäm             | V.                   | VI. 19                  |                              | MS.V.137            |
|                        |                      |                         |                              | '(var.)             |
| trirātram vāpyupavasan |                      | IV. 2. 15               |                              |                     |
| trirātram śankhapuşpīm | V.                   | XXVII. 11               |                              |                     |
| trivrdesa parāvrtto    | В.                   | IV. 5. 7                |                              |                     |
| trih pathed            | Vi.                  | <b>LV.</b> 9            |                              |                     |
| tripadāyāṃ ca          | В.                   | IV. 1. 27               |                              |                     |
| tripadāyām ca          | V.                   | XXV. 9                  |                              | •                   |

| Pratīka                  | Work is<br>which<br>occurs | n Reference<br>to passage | Source, Identi-<br>if men-<br>tioned |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| tribhireva tu            | Vi.                        | V. 187                    |                                      |
| tribhya eva tu           | Vi.                        | LV. 11                    |                                      |
| trirātram vāyubhakşo     | В.                         | IV. 2. 8                  |                                      |
| triavrgasevām            | Vi.                        | LIX. 30                   |                                      |
| trivarşapūrvaķ śrotriyaķ | A.                         | I. 14. 12                 |                                      |
| trih pathedāyataprāņah   | В.                         | IV. 1. 28                 |                                      |
| trīņi śrāddhe            | V.                         | XI. 35                    | MS.III.235                           |
| trīņi cātra              | V.                         | XI. 35                    | MS.III.235                           |
| trīn śuklān              | В.                         | IV. 5. 24                 |                                      |
| trīņi devāķ              | В.                         | I. 9, 9                   | MS.V.127                             |
| **                       | Vi.                        | XXIII. 47                 |                                      |
| trīņi devāḥ              | V.                         | XIV. 24                   | MS.V.127                             |
| trīņi varşāņyrtumatī     | В.                         | IV. 1. 15                 | MS.IX.90                             |
| trīņi striyah pātakāni   | V.                         | XXVIII.7                  | (var).                               |
| trīneva ca pitrn         | В.                         | I.19.13                   |                                      |
| trīpadā caiva            | Vi.                        | LV,15                     |                                      |
| trīņyājyadohāni          | V.                         | XXVIII 15                 |                                      |
| Hityajyadonant           | V.<br>Vi.                  | LVI.27                    |                                      |
| trīnyāhuratidānāni       | V.                         | XXIX 19                   |                                      |
| trīvidham narakasyedam   | Vi.                        | XXXIII.6                  |                                      |
| tretāgni-hotra           | В.                         | II 13.13                  |                                      |
| traividya-vṛddhā yam     | V.                         | I.16                      |                                      |
| tryahamuşņāh             | v.                         | XXI.64                    |                                      |
| tryahamuşņam             | v.                         | XXI.21                    |                                      |
| tryaham divā             | v.                         | XXI.20                    |                                      |
| tryahamayācita           | v,                         | XXI.20                    |                                      |
| tryaham tryaham          | В.                         | IV,5.10                   |                                      |
| tryaham snätvāca         | В,                         | I.11.36                   |                                      |
| tryaheņa śūdro           | v.                         | 11.27                     |                                      |
| tvam gatih sarva         | Vi.                        | 1.57                      |                                      |
| tvamagne sarva           | Vi.                        | XI.11                     |                                      |
| tvameva dhata            | Vi.                        | X.10                      |                                      |
| tvamevāgne               | Vi.                        | XI,11                     |                                      |

| Pratīka                     | Work in<br>which<br>occurs | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Identi-<br>fication |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| tvameva vişa                | Vi.                        | XIII.6                  |                              |                     |
| tvatto'ham śrotumicchān     | mi Vi.                     | 1.49                    |                              |                     |
| tvamambhah                  | Vi.                        | XII.7                   |                              |                     |
| tvamevāmbho                 | Vi.                        | XII.7                   |                              |                     |
| tvameva nidrā               | Vi.                        | XCIX.4                  |                              |                     |
| tvām dhare                  |                            |                         |                              |                     |
| dhārayişyanti               | Vi.                        | 1 47                    |                              |                     |
| daṃṣṭrāgreṇa<br>samuddhṛtya | Vi.                        | 1.11                    |                              |                     |
| daksiņataķ                  | ъ                          | TI 15 10                |                              |                     |
| prapitāmahāḥ                | В.                         | II.15.12                | <b>n</b>                     | <del>_</del>        |
| dakşinenaryamnah            | A.                         | II.23.3                 | P                            | urāņa               |
| daksiņā hṛdayo yoga         | Vi.                        | 1.8                     |                              |                     |
| daņdam prakalpayet          | Vi.                        | V.194                   |                              |                     |
| daņda-sulkāvasistam         | V.                         | XVI.31                  | MS                           | S.VIII. <b>1</b> 59 |
| dandyam pramocayan          | Vi,                        | V.195                   |                              |                     |
| dattamakşayyatām            | Vi.                        | LXXIX.24                |                              |                     |
| dattvaivā pahṛtaṃ           | <b>T</b> 7:                | 7 77 1.4                |                              |                     |
| dravyam                     | Vi.<br>Vi.                 | LII.14<br>LXXXVIII.     | 4                            |                     |
| dattvā svargam              | •                          |                         | .4                           |                     |
| dadāti yastu                | V.<br>Vi.                  | XXVIII,22               | 0                            |                     |
| dadāti yastu                | •                          | LXXXVII.1               | ·U                           |                     |
| dadāti ca                   | Vi.                        | LIX.28                  |                              |                     |
| dadyādapaharet              | Vi.                        | XVII.17                 |                              |                     |
| dadyād guņavate             | В.                         | IV.1.12                 |                              |                     |
| dantavad danta              | В.                         | I 8,20                  |                              |                     |
| damaḥ pavitraṃ              | Vi.                        | LXXII.5                 |                              |                     |
| damena sarvamāpnoti         | Vi.                        | LXXII.5                 |                              |                     |
| darśane pratyaye            | Vi.                        | VI.41                   |                              |                     |
| daśa-varşam paura           | Α.                         | I.14.12                 |                              |                     |
| daśa-varṣaśca               | A.                         | I.14.22                 |                              |                     |
| daśārdhayuktena             | Vi.                        | LXXII.6                 |                              |                     |
| daśā-varam tatbā            | В.                         | IV.8.16                 |                              |                     |
| dahatyagni                  | V.                         | II.12                   |                              |                     |

| Pratīka               | Work<br>which<br>occur | to passage.   | Source, Identi-<br>if men- fication<br>tioned |
|-----------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| dahyante sarvapāpāni  | Vi.                    | LV.8          |                                               |
| dătāram nopatisthanti | V.                     | XIV.31        | Prajāpati                                     |
| dātāro no             | Vi.                    | LXXIII.28     |                                               |
| dāsavargasya          | Vi.                    | LXXXI.23      |                                               |
| dāhena ca bhuvaḥ      | Vi.                    | XXIII,57      |                                               |
| divasasyāstame bhāge  | V.                     | XI.36         |                                               |
| divye ca śuddham      | Vi.                    | XIV.5         |                                               |
| dīpte hutāśe          | Vi.                    | XCIX.12       |                                               |
| dīrgha·vairamasūyā    | V.                     | <b>VI</b> .24 |                                               |
| dīrgham paśyata       | V.                     | XXX.1         |                                               |
| durācāro hi           | V.                     | <b>VI</b> .6  | MS.IV.157                                     |
| duritānām duristānām  | V.                     | XXVII.20      |                                               |
| duḥkhabhāgī ca        | V.                     | VI.6          | MS.IV.157                                     |
| duḥkhānvitānām        | Vi.                    | XIX.24        |                                               |
| durdarsam nipunam.    | A.                     | I.22.8        |                                               |
| dṛśyete sahitau       | Vi.                    | XLIX.9        |                                               |
| dūşitam kesakīţaisca  | Vi.                    | XXIII.38      |                                               |
| dṛṣtvā dattvāpi vā.   | В.                     | I 10.7        |                                               |
| dṛṣṭvā śriyam         | Vi.                    | XCIX,1        |                                               |
| dṛṣtvā lokaṃ          | Vi.                    | XX.38         |                                               |
| devā brahmarşaya      | Vi.                    | XX.26         |                                               |
| devatātithibhrttānām  | Vi.                    | LIX.26        |                                               |
| deva-droņyām          | V.                     | XIV.25        |                                               |
| deva-brāhmaņa         | V.                     | XI.41         |                                               |
| devālayeşu            | Vi.                    | XCIX 10       |                                               |
| deva-viprā-gnihotre   | B.                     | III.3.20      |                                               |
| devasya pārśve        | Vi.                    | XCIX.7        |                                               |
| devān pitṛn           | Vi.                    | LXVII.42      |                                               |
| devavanmodate.        | В.                     | IV.8.12       |                                               |
| devatve yätanästhäne  | Vi.                    | XX.35         |                                               |
| devatāyatane kṛtvā    | V.                     | XI.31         |                                               |
| deśe na cāśucau       | Vi.                    | LXX.17        |                                               |

| Pratika                   | Work<br>which<br>occur | to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Identi-<br>fication |
|---------------------------|------------------------|------------|------------------------------|---------------------|
| dehino'smin yathā         | Vi.                    | XX.49      |                              |                     |
| dehe kumāryāśca           | Vi.                    | XCIX.14    |                              |                     |
| daivapityätitheyäni       | Vi.                    | XXVI.7     |                              |                     |
| doṣāṇām tu nirghāto       | A,                     | I.23.3     |                              |                     |
| dauhitro'pihi             | Vi.                    | XV.47      |                              |                     |
| dravāņām plāvane-         |                        |            |                              |                     |
| naiva                     | V.                     | XIV,26     |                              |                     |
| dvayam dadhno             | В.                     | IV.5.13    |                              |                     |
| dvātriṃśattu              |                        |            |                              |                     |
| gṛhasthasya               | V.                     | VI.20      |                              |                     |
| " (var.)                  | В.                     | II.13.8    |                              |                     |
| dvātriṃśatam              | _                      |            |                              |                     |
| gṛhasthasya               | Α.                     | II.9.13    |                              |                     |
| dvikam trikam             | V.                     | II.48      | MS.V                         | /111,142            |
| dvijasya bhāryā           | Vi.                    | XXVI.5     |                              |                     |
| dvitīye pitaram           | В.                     | II.3.16    |                              |                     |
| dvipituh pinda            | В.                     | 11.3.19    |                              |                     |
| dvīpānām udadhīnām ca     |                        | I.15       |                              |                     |
| dve'pyakşare              | V.                     | VI.5       |                              |                     |
| dhanasya kriyate          | В.                     | IV. 8. 10  |                              |                     |
| dhanasvikaraņam           | V.                     | XVI. 10    |                              |                     |
| dhanena vaisya-südro      | V.                     | XXVI. 16   | MS.                          | XI. 34              |
| dhanenāpi pari            | В.                     | IV. 8. 9   |                              |                     |
| dhare tava                | Vi.                    | I. 31      |                              |                     |
| dharma eko                | Vi.                    | XX. 40     |                              |                     |
| dharmam carata            | V.                     | XXX, I     |                              |                     |
| dharmadhvajī              | Vi.                    | XCIII. 8.  |                              |                     |
| dharmaparyāya             | Vi.                    | X. 10      |                              |                     |
| dharma-prahrādana         | A.                     | I. 32. 24  |                              |                     |
| dharma-vypek <b>ş</b> āsu | Vi.                    | XCIX. 22   |                              |                     |
| dharmamekam               | Vi.                    | XX, 38     |                              |                     |
| dharma-śāstrarathā        |                        |            |                              |                     |
| rūdḥāḥ                    | В.                     | I. 1. 14   |                              |                     |
| dharma-śāstramidam        | Vi                     | C. I.      |                              |                     |

| Pratīka                               | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source, Identi-<br>if men-fication<br>tioned |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| dharma-śästram-                       |                      |                         |                                              |
| adhītyaiva                            | V.                   | XXVII. 1                | 9                                            |
| dharmasatyamayaḥ                      | Vi                   | 1. 5                    |                                              |
| dharmārthau yatra na                  | В.                   | I. 4. 1                 |                                              |
| 3+                                    | Vi.                  | XXIX. 8                 | MS. II. 112<br>(var.)                        |
| dharmenādhigato                       | В.                   | I. 1, 6                 | Ms. XII. 109                                 |
|                                       |                      | _                       | (var.)                                       |
| dharmotkațe                           | Vi.                  | XCIX. 19                |                                              |
| dhyana-yogena carvangi                | Vi.                  | I. 32                   |                                              |
| dhyānāgniḥ satyo-                     | *7                   | VVV 0                   |                                              |
| pacayanam                             | V.<br>Vi.            | XXX. 8                  | •                                            |
| dhyāyeta purusam<br>dhruvāksara susu- | V 1.                 | XCVII. 16               | )                                            |
| kşeśa                                 | Vi.                  | I. 57                   |                                              |
| na kālasya                            | Vi.                  | XX. 43                  |                                              |
| na kutyām nodake                      | v.                   | X, 23                   |                                              |
| nakhinām śrnginām                     | Vi.                  | V. 188                  |                                              |
| na gomaye na                          | V.                   | VI. 12                  |                                              |
| nagno muṇḍaḥ                          | v.                   | XVI, 33.                | MS. VIII.93                                  |
| 7-8-0 m. n. t. t. t.                  |                      |                         | (var.)                                       |
| na ca havyam                          | V.                   | XIV. 18                 |                                              |
| na ca prāṇivadhaḥ                     | V.                   | IV. 7                   | MS. V. 48                                    |
| 59                                    | Vi.                  | LI, 71                  |                                              |
| na ca mantropanītā                    | V.                   | XVII. <b>7</b> 2        |                                              |
| na ca vāganga                         | V.                   | <b>V</b> I. 42          |                                              |
| na ca havyam                          | A.                   | I. 19. 13               | Purāṇa                                       |
| 99                                    | Vi.                  | L <b>V</b> II. 12       |                                              |
| na cāpnoti gṛhi                       | Vi.                  | LXVII. 44               |                                              |
| na casyopadiśed-                      |                      |                         | MS.                                          |
| dharmam                               | V.                   | XVIII.14                | Yama IV. 80                                  |
| na cainam                             | Vi.                  | XX. 51                  |                                              |
| na cotpātanimittā-                    | V.                   | X. 21                   | MC 3/1 60                                    |
| bhyām<br>na jātu tietha               | v.<br>Vi.            | X. 21<br>XCIX.23        | MS. VI. 50                                   |
| na jātu tistķe                        | V 1.                 | ACIA,23                 |                                              |

| Pratika                | Work in which occurs | Reference Source, Identi<br>to passage if men-<br>tioned |
|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| na tam bhajeran        | Vi.                  | XVII. 22                                                 |
| na tat putraih         | Vi.                  | XVIII. 43                                                |
| na tatphalam           | Vi.                  | LI. 77                                                   |
| na taddeva             | В.                   | II. 15. 5                                                |
| na tadbhūtam           | V.                   | XX. 22                                                   |
| na tasya pitarah       | Α.                   | I.19.13 Purāņa                                           |
| 21                     | V.                   | XIV.18 Prajāpati                                         |
| na tasya sarva         | В,                   | II,17.30                                                 |
| na tāṃ tīvreņa         | V.                   | XXV.7                                                    |
| na tādṛśam bhavatyeno  | Vi.                  | LI.62 MS.V.34                                            |
| na tu cāraņa-dāreşu    | В.                   | II.4.3                                                   |
| na tena bhrūņahā       | В.                   | I.18.12                                                  |
| 11                     | V.                   | III,18                                                   |
| na trītyamathā         | Vi.                  | LXVIII.48                                                |
| na tairucchista-bhāva  | В.                   | I.10.35                                                  |
| na tyājyā dūṣitā       | v.                   | XXVIII.3                                                 |
| ana tveva bahu         | V.                   | XIV.17                                                   |
| na dagdhaḥ             | Vi.                  | XI.8                                                     |
| na dadyāt              | Vi.                  | <b>V</b> I.40                                            |
| na dānam yasase        | Vi.                  | XCIII.14                                                 |
| na divā svapna         | В.                   | II.4.24                                                  |
| nadīșu bahutoyāsu      | Vi.                  | LXXXV.65                                                 |
| na druhyed damsa       | В.                   | III.3.19                                                 |
| na dharmasyāpadeśena   | Vi.                  | XCIII.11                                                 |
| nandanti pitarah       | V.                   | XI.42                                                    |
| na nadyām mehanam      | V.                   | VI.12                                                    |
| na nivārayitum         | Vi.                  | XX,46                                                    |
| nanvasāre              | Vi.                  | XX 40                                                    |
| na nrtya-gīta-śilebhyo | Vi.                  | XCIII.14                                                 |
| na parivasanti         | V.                   | XXVI.12                                                  |
| na pāņipāda            | V.                   | VI,42 MS.IV,177 (var).                                   |
| na bakavratike         | Vi.                  | XCIII.7                                                  |
| na brahma tasmai       | v.                   | II.12                                                    |

| Pratīka              | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source, Identi<br>if men-fication<br>tioned |
|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| na bhāvadustam       | Vi.                  | LXVIII.49               | )                                           |
| na bhakşayati yo     | Vi.                  | LI,73                   |                                             |
| na bhinnakärsäpanam  | V.                   | XIX.27                  | Manu Not tracea-<br>ble in MS.              |
| na bhojanācchādana   | V.                   | X.20                    |                                             |
| na bhaikşalabdhe     | V.                   | XIX 37                  | Manu Not traceable in MS.                   |
| namaste deva devesa  | Vi.                  | 1,49                    |                                             |
| na māṃ brūyā         | Vi.                  | XXIX.9                  |                                             |
| na vāryapi           | Vi.                  | XCIII.7                 |                                             |
| na vişam vişam       | В.                   | I II.14                 |                                             |
| ••                   | V.                   | XVII.86                 |                                             |
| na veda balamāśritya | V.                   | XXVIII.4                | MS,XII.101                                  |
| navaiśca kalasaih    | В.                   | I,11.39                 |                                             |
| na śabda-śāstrā      |                      |                         |                                             |
| bhiratasya           | V.                   | X.20                    |                                             |
| na śūdrapresaņam     | V.                   | III.3                   |                                             |
| na śūdrāya matim     | V.                   | XVIII.14                | Yama MS.IV.80                               |
| na śmaśr <b>ū</b> ņi | Vi.                  | XXIII.53                |                                             |
| no sa vidyām         | V.                   | XI.38                   |                                             |
| na sāhasika          | Vi.                  | V.196                   |                                             |
| na suvṛttaṃ na       | V.                   | VI.44                   |                                             |
| na skandate na       | V.                   | XXX.7                   | MS.VII.84                                   |
| na strī dusyati      | V.                   | XXVIII.1                |                                             |
| na hi pratikşate     | Vi.                  | XX.41                   |                                             |
| na hyanyā            | Vi.                  | XXXIV,2                 |                                             |
| na hyasmin           | $\mathbf{V}.$        | II.6                    | Hārīta. MS.II,171                           |
| na hīnāngīm          | Vi.                  | LXIX.17                 |                                             |
| nākalyāņam na        | Vi.                  | XCVI,23                 |                                             |
| nākāmā samniyojyā    | В.                   | II.4.10                 |                                             |
| vākrtvā prāņinām     | V.                   | IV.7                    | MS.V.48                                     |
| -                    |                      |                         | (var.)                                      |
| **                   | Vi.                  | IV.71                   |                                             |
| nāgāre nāsane        | V.                   | X.23                    |                                             |
| nātatāyivadhe doşo   | Vi.                  | <b>V</b> .190           |                                             |

| Pratīka                | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source<br>if men<br>tioned | - fication |
|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| nādadyāt               | Vi.                  | LVII 14                 |                            |            |
| nādyadoşo'sti          | V.                   | XIX.48                  | Yama                       | MS.V.93    |
|                        |                      |                         |                            | (var.)     |
| nānācchando gati       | Vi.                  | 1.9                     |                            |            |
| nānāvidhānām           | Vi.                  | XXII 93                 |                            |            |
| nāna-śāsana vādābhyām  | V.                   | X,21                    |                            | MS.VI.50   |
| nānṛg brāhmaṇo         | V.                   | III.3                   |                            |            |
| nāpomūtra-purīseņa     | V.                   | XXVIII.1                |                            |            |
| nāprāptakālo           | Vi.                  | XX.44                   |                            |            |
| nārāyaņa jagannātha    | Vi.                  | 1.50                    |                            |            |
| nārīşu nityam          | Vi.                  | XCIX.21                 |                            |            |
| nāvedavihitām himsām   | Vi.                  | LI 66                   |                            |            |
| nāśayatyāśu            | v.                   | XXVII.7                 |                            | MS XI.245, |
|                        |                      |                         |                            | (var.)     |
| nāśaucam sūtake        | V.                   | IV.23                   |                            |            |
| nāśnīyādbhāryayā       | Vi.                  | LXVIII.4                | 6                          |            |
| nāśnanti śvavato       | V.                   | XIV.11                  |                            |            |
| nāśnāntipitrdevāstu    | Vi.                  | XXVI.7                  |                            |            |
| ., pitarastasya        | Vi.                  | LVII.12                 |                            |            |
| nāsti strīņām          | Vi.                  | XXV.15                  |                            |            |
| nāsya karma            | В.                   | I.3.7                   |                            |            |
| nityam trişavanasnāyī  | Vi.                  | XLVI.24                 |                            |            |
| nityaṃ śuddhaḥ         | В.                   | I,9.1                   |                            | MS.V.129   |
|                        |                      |                         |                            | (var.)     |
| **                     | Vi.                  | XXIII,48                |                            | *          |
| nityaḥ satatagaḥ       | Vi.                  | XX.52                   |                            |            |
| nityamāsyaṃ            | Vi.                  | XXIII.49                |                            |            |
| nityodakī nitya        | В.                   | II.3.1                  |                            |            |
| nityasnānena           | Vi.                  | LXIV.42                 |                            |            |
| nityodaki nitya        | V.                   | VIII.17                 |                            |            |
| nimeşa-mātram ca       | Vi,                  | XCIX.23                 |                            |            |
| nimloced vāpyavijnānāj | Vi.                  | XXVIII.53               | 3                          |            |
| niyamātikrame          |                      | IV.1.23                 |                            |            |
| niyatātmā havişyasya   | В.                   | IV.5.19                 |                            |            |

| Pratīka                | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source, Identi-<br>if men- fication<br>tioned |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| niyuktaścāpyadaņdyānā  | m Vi.                | V.195                   |                                               |
| niyukatastu yatiḥ      | V.                   | XI.34                   |                                               |
| niranguştham tu        | В.                   | II,15.2                 |                                               |
| niruddhāsu na          | В.                   | II.5.5                  |                                               |
| nirodhājjāyate         | V.                   | XXV.26                  |                                               |
| nirmalāḥ svargamāyānti | V.                   | XIX.45                  | MS.VIII.318                                   |
| nirmokamiva śesāheḥ    | Vi.                  | 1.39                    |                                               |
| nirņodaķ sarvapāpānām  | Vi.                  | XLVIII.17               |                                               |
| nirviśankena kartavyam | В.                   | I. <b>7.</b> 1          |                                               |
| nirhrtya tu            | Vi.                  | XXII.86                 |                                               |
| nirhṛtya bhūtadāhīyān  | Α.                   | I.23.3                  |                                               |
| nivṛttaḥ pāpa          | В.                   | IV.7.1                  |                                               |
| niṣaṇṇā bhava          | Vi.                  | 1.64                    |                                               |
| nisṛṣtāyāṃ huta        | В.                   | IV.1.18                 |                                               |
| nīla-pankaja-patrākṣīm | Vi.                  | 1.22                    |                                               |
| nīlābjanetre           | Vi.                  | XCIX.3                  |                                               |
| naikagrāmīņa           | V·                   | VIII.8                  | MS.111.103<br>(var.)                          |
| naika-grāmīņamatihim   | Vi.                  | LXVII.35                | (****)                                        |
| nainam chandāmni       | V.                   | VI.5                    |                                               |
| nainam chindanti       | Vi.                  | XX.51                   |                                               |
| nainam tapāmsi         | V.                   | VI.2                    |                                               |
| nocchistam kurvate     | Vi.                  | XXIII.53                |                                               |
| nocchisto na           | Vi.                  | LXX.17                  |                                               |
| nopakurjānnaraḥ        | Vi.                  | XX.37                   |                                               |
| nopeyād gurviņīm       | Vi.                  | LXIX 17                 |                                               |
| nauşadhāni na          | Vi.                  | XX,45                   |                                               |
| paksayorupavāsau       | В.                   | IV.5.17                 |                                               |
| paksijagdham gavā      | Vi.                  | XXIII.38                |                                               |
| pañca-kanyā-nṛte       | V.                   | XVI.34                  |                                               |
| pañca-gavyam           | Vi,                  | XXIII.45                |                                               |
| **                     | Vi.                  | LIV.7                   |                                               |
| pañca-rätram tadāhārah | В.                   | IV 5.14                 |                                               |
| 99                     | V.                   | XXVII.14                |                                               |

| Pratīka                 | Work in<br>which<br>occurs | Reference<br>to passage | Source, Identi-<br>if men-fication<br>tioned |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| pañca vā syuḥ           | В.                         | I.1.9                   |                                              |
| pañca-māsāstu           | v.                         | <b>II</b> .50           |                                              |
| pañca-paśvanrte         | В.                         | I.19.15                 | MS.VIII.98                                   |
| pañcāpāne               | V.                         | VI.18                   |                                              |
| pañcaitān vișțaro       | В,                         | II,15.11                | MS.11I.126                                   |
| ,                       |                            |                         | (var.)                                       |
| 11                      | V.                         | XI 28                   |                                              |
| paņānām dve sate        | Vi.                        | IV.14                   | MS.VIII.138                                  |
| patatyardham śarīrasya  | V.                         | <b>XXI.15</b>           |                                              |
| patanti narake ghore    | В.                         | I.21.5                  |                                              |
| pativratānām            | V.                         | XXI.14                  |                                              |
| patim śuśrūsate         | Vi.                        | XXV.15                  |                                              |
| patitam patitetyuktvā   | v.                         | <b>XX</b> .30           |                                              |
| patighnī ca             | V.                         | <b>XXI</b> .10          |                                              |
| patitārdhaśarīrasya     | V.                         | XXI.15                  |                                              |
| pativratāsu             | Vi.                        | XC1X.21                 |                                              |
| patyau jīvati           | Vi.                        | XVII.22                 |                                              |
| ••                      | Vi.                        | XXV.16                  |                                              |
| pada-nyāsair vasumatīm  | Vi.                        | 1.29                    |                                              |
| padbhyām sa             | В.                         | I.2.16                  |                                              |
| padmanābha hṛṣīkeśa     | Vi.                        | XCVIII.74               |                                              |
| panthā deyo             | Vi.                        | LXIII.51                |                                              |
| panthānaśca viśudhyanti | Vi.                        | XXIII,40                |                                              |
| parapūrvāsu bhāryāsu    | Vi.                        | XXII. 43                |                                              |
| parasparamathā          | Vi.                        | XL111. 41               |                                              |
| parākam ca tathā        | Vi.                        | <b>XXXV</b> II.35       |                                              |
| parāko nāma             | В.                         | IV. 5. 15               |                                              |
| parānapyācāmayataḥ      | V.                         | III. 42                 |                                              |
| parānnapānam lipsanta   | Vi.                        | XLIII. 37               |                                              |
| parigṛhya śubhām        | В.                         | III. 3. 22              |                                              |
| paribhāşya parityājyāḥ  | v.                         | XIII. 49                |                                              |
| parivittaķ parivettā    | В.                         | II. 1. 39               | MS.III.172                                   |
|                         |                            |                         | (var.)                                       |

| Pratīka                 | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source, Identi-<br>if men-fication<br>tioned |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| parisankhyāya tān       | V.                   | III. 47                 |                                              |
| paryādhānejjyayoretad   | В.                   | IV. 6. 7                |                                              |
| palāśabilva             | V.                   | XXVII. 12               | ,                                            |
| palvaleșu ca pălvalyah  | Vi.                  | 1. 14                   |                                              |
| pavane pāvane caiva     | V.                   | I. 16                   |                                              |
| pavana-kşobha samjāta   | Vi.                  | 1. 34                   |                                              |
| pavitra-pāņir-āsīno     | V.                   | XXV. 4                  |                                              |
| **                      | В.                   | IV. 1. 24               |                                              |
| pavitrāņām tathā        | Vi.                  | LXIV. 40                |                                              |
| pavitrāņi ghŗtaiḥ       | В.                   | IV. 6. 4                |                                              |
| pavitrāņi japennityam   | Vi.                  | XLVI. 25                |                                              |
| pavitreşţim praśamsanti | В.                   | I. 2. 17                |                                              |
| pavitrair-mārjanam      | В.                   | IV. 6. 4                |                                              |
| paśavaścaikato dantā    | В.                   | II. 2. 17               |                                              |
| paśu-pakși-mṛgādyāṃśca  | Vi.                  | 1. 17                   |                                              |
| paścāt sindhuḥ          | В.                   | I. 2. 13 B              | hāllavigāthā                                 |
| paścāt sindhuh          | V.                   | I. 15 Bh                | āllavīyanidāna                               |
| paścāt pātayatām        | V.                   | XV. 18                  |                                              |
| pāṇigrāhe mṛte          | V.                   | XVII. 74                |                                              |
| pāṇḍuraṃ khaga-māgam    | ya Vi.               | 1. 37                   |                                              |
| pātālam saptakam cakre  | Vi.                  | 1. 15                   |                                              |
| pāti trāti              | V.                   | <b>XXX</b> . 6          |                                              |
| pātrāņāmapi             | V.                   | VI. 26                  |                                              |
| pādah sabhāsadah        | В.                   | I. 19. 10               | MS.VIII.18                                   |
| pādo dharmasya kartāra  | m B.                 | I. 10, 10               | MS,VIII.18<br>(var.)                         |
| pāraṃparyagato          | V.                   | VI. 43                  | , ,                                          |
| pārāyaņam trirabhyasyet | В.                   | IV. 5. 29               |                                              |
| pārśvika-dyūta-         | Vi.                  | LVIII. 11               |                                              |
| pāvamānyaśsa kūśmāņdy   | 70 B.                | IV. 7. 5                |                                              |
| pitarastasya tanmāmsam  | В.                   | IV. 1. 20               |                                              |
| pitā gārhaptyo          | Vi.                  | XXXI. 8                 |                                              |
| pitā putrasya jātasya   | V.                   | XVII. 1                 |                                              |
| >>                      | Vi.                  | XV. 45                  |                                              |

| Pratika                | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source.<br>if men-<br>tioned | Indenti-<br>fieation |
|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| pitā pitamahaścaiva    | V.                   | XI. 39                  |                              |                      |
| pitā rakṣati           | В.                   | II. 3. 46               |                              | MS.IX.3              |
|                        | **                   | 77.0                    |                              | (var.)               |
| **                     | V.                   | V. 3                    |                              |                      |
| pitāputrau vijānīyād   | Vi.                  | XXXII.                  | 17                           |                      |
| pitā putrau sma        | Α.                   | I. 14. 22               |                              |                      |
| pituh pramādāt tu      | V.                   | XVII. 69                | )                            |                      |
| pitur-daśa-śatam       | V.                   | XIII. 48                |                              |                      |
| pitur-guror-narendrasy | a B.                 | II. 4. 15               |                              |                      |
| pitṛṇāmannapānam       | Vi.                  | LXXXV                   | I 20                         |                      |
| pitṛ-daivata-bhṛtyānām | B.                   | II. 13. 7               |                              |                      |
| pitrlokagataścannam    | Vi.                  | XX. 34                  |                              |                      |
| piṛlokagata syāsya     | ••                   | 29 29                   |                              |                      |
| pitrbhistarpitaiḥ      | V.                   | XI. 33                  |                              |                      |
| pitrveśmani            | Vi.                  | XXIV. 4                 | 1                            | MS.IX.172            |
| •                      |                      |                         |                              | (var.)               |
| pitrā bhuktam          | Vi.                  | V. 186                  |                              |                      |
| pivennāñjalinā         | Vi.                  | LXVIII.                 | 47                           |                      |
| piśāco-raga-gandharva  | Vi,                  | 1. 17                   |                              |                      |
| pīḍyamānāstatha        | Vi.                  | XLIII. 4                | .3                           |                      |
| pītavāsasamakşobhyam   | Vi.                  | 1. 42                   |                              |                      |
| puțenaiva palāśena     | Vi.                  | XCIV. 1                 | 3                            |                      |
| puṃso'nṛnasya          | В.                   | IV. 8. 10               | )                            |                      |
| putrastu sthävire      | В.                   | II. 3. 46               |                              | MS.IX.3              |
|                        |                      |                         |                              | (var.)               |
| " (var.)               | V.                   | <b>V.</b> 3             |                              |                      |
| putrī mātāmahastena    | V.                   | XVII. 2                 | 3                            |                      |
| putreņa lokān          | В.                   | II. 16, 6               |                              | MS.IX.137            |
| ••                     | Vi.                  | XV. 46                  |                              | **                   |
| **                     | V.                   | XVII, 5                 |                              | **                   |
| punaḥ saṃskārakartā    | Vi.                  | XCI. 19                 |                              |                      |
| punastam hārayet       | Vi.                  | XI. 9                   |                              |                      |
| punar-āpannadehānām    | V.                   | XX. 43                  |                              |                      |
| punāti cātmano         | В.                   | IV. 8. 6                |                              |                      |

| Pratika                  | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tianed | Identi-<br>fication |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| punnāmno narakād         | Vi.                  | XV. 44                  |                              |                     |
| puramākramya             | Vi.                  | XCVII. 15               |                              |                     |
| purā kālāt pramītānām    | V.                   | XX. 43                  |                              |                     |
| puruşa-vratam ca         | V.                   | XXVIII. 13              |                              |                     |
| puşpeşu śukleşu          | Vi.                  | XCIX, 16                |                              |                     |
| puṣṭistathāsāṃ           | Vi.                  | XXIII, 61               |                              |                     |
| puşpakālamupāsīta        | $\mathbf{V}_{\cdot}$ | XXVIII. 3               |                              |                     |
| pūjayitvā tataķ          | Vi.                  | LXVII. 42               |                              |                     |
| pūjayitvā yathā          | Vi.                  | LXXIII. 32              |                              |                     |
| pūyaśoņitagandhena       | Vi.                  | XLIII, 36               |                              |                     |
| pūrņe cānasyanasthnām    | Vi.                  | L. 46                   |                              |                     |
| pūrņe vimsativarse       | Vi.                  | XXII. 13                |                              |                     |
| pūrņodakumbhesu          | Vi.                  | XCIX. 13                |                              |                     |
| pūrvam striyah           | V.                   | XXVIII. 5               |                              |                     |
| pūrvajanmasu vā          | В.                   | IV. 7. 8                |                              | <u> ~</u>           |
| pūrvokta-yantra          | В.                   | IV. 5. 32               |                              | -                   |
| prcchāmi kasyapam gatvā  | Vi.                  | 1.20                    |                              |                     |
| prcchāmyaham             | Vi.                  | XCIX.6                  |                              |                     |
| pṛthivī cantarīkṣam      | В.                   | III.2.6                 |                              |                     |
| prthivyam sarvatīrthanam | Vi.                  | XXXV.6                  |                              |                     |
| pṛṣadbasta-vayam         | V.                   | XXI,23                  |                              |                     |
| paitrkam krītam          | V.                   | XVI,16                  |                              |                     |
| paitrkam tu yadā         | Vi.                  | XVIII.43                |                              |                     |
| paiśunyam nirdayatvam    | V.                   | VI.24                   | •                            |                     |
| pautradauhitrayoḥ        | Vi.                  | XV.47                   |                              |                     |
| paurņamāsī tu mahatī     | Vi.                  | XLIX 9                  |                              |                     |
| paușabhādrapada          | В.                   | IV.V.24                 |                              |                     |
| prakāśaṃ vāprakāśam      | Vi.                  | V.190                   |                              |                     |
| prakīrņapātake jñātvā    | Vi.                  | XLII.2                  |                              |                     |
| prakṛtānnam yathāśakti   | Vi.                  | LXVII.38                |                              |                     |
| prakṣālya bhuktvā        | Vi.                  | LXI.17                  |                              |                     |
| pracchannapāpā           | Vi.                  | XXII.90                 |                              |                     |
| pracchannā vā            | Vi.                  | XVI 17                  |                              |                     |

| Pratīka                 | Work in which occurs | Reference<br>to passage |                  |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| prajāstatra vivardhante | Vi.                  | 111.95                  |                  |
| prajāmutpādayet         | В.                   | II.16.3                 |                  |
| prajayā ca pitrn        | В.                   | II.16.5                 |                  |
| prajāpatistu tānāha     | В.                   | I 10.5                  |                  |
| prajā-sukhe sukhī       | Vi.                  | 3.98                    |                  |
| pranavādyāstathā vedāh  | В.                   | IV.1.27                 |                  |
| ***                     | V.                   | XXV.10                  |                  |
| praņave nityayuktaķ     | V.                   | XXVI.9                  |                  |
| praņavo vyāḥrtayaḥ      | В.                   | II.8.14                 |                  |
| praņave nityayuktasya   | В.                   | IV.1.27                 |                  |
| pratisiddhāṃstathā      |                      | IV.2.9                  |                  |
| pretyeha cedrso         | Vi.                  | XCIII.12                |                  |
| prayayau keśavam        | Vi.                  | 1.33                    |                  |
| pratigrahīşyamāņastu    |                      |                         |                  |
| pratigṛhya              | В.                   | IV.2.3                  |                  |
| pratigrahe sankucitā    | V.                   | VI 25                   |                  |
| pratigṛhyāpyanadhyātyaḥ | V.                   | XIII 16                 | Manu Not tracea- |
| prativaktā tu           | В.                   | I.1 9                   | ble in MS        |
| pratisomodakam          | V.                   | VI.11                   |                  |
| pratisrayam tathā       | Vi.                  | LXVII.4                 | 5                |
| pratyakşadeveşu         | Vi.                  | <b>XIX.23</b>           |                  |
| pratyagnim prati        | V.                   | VI.11                   | MS,IV.52         |
| pratyeka-dānenāpnoti    | Vi.                  | LXVII.4                 | 5                |
| prapannāsmi jagannātha  | Vi.                  | 1.58                    |                  |
| prabhāyutā nakhā-       |                      |                         |                  |
| stāmrāḥ                 | Vi.                  | 1.27                    |                  |
| prayataśca śuci         | Vi.                  | LXVI.15                 |                  |
| prasanna-hṛdayo vipraḥ  | В.                   | IV.6.10                 |                  |
| prasamīksya nivarteta   | Vi.                  | LI.72                   |                  |
| prasāritam ca           | V.                   | III.46                  |                  |
| prasūto yaśca           | В.                   | IV. 6.6                 |                  |
| prasrave ca             | Vi.                  | XXIII,4                 | 9                |
| prāk saṃskārāt          | V.                   | XI 23                   |                  |

| Pratīka                 | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | 1denti-<br>fication |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| prāg vaṃśakāyo          | Vi.                  | 1.7                     |                              |                     |
| prāgrātrāpararātrseşu   | Vi.                  | XCVII.16                |                              |                     |
| prānmukho'nnāni         | A.                   | I.31.1                  |                              |                     |
| prājāpatyo bhavet       | В.                   | IV.5.6                  |                              |                     |
| prājāpatyamidam guhyam  | В.                   | IV.8 5                  |                              |                     |
| prājāpatyena śudhyeta   | V.                   | XVIII 16                | Yama                         |                     |
| prāņānātmani samyamya   | В.                   | IV.2.15                 |                              |                     |
| prāņayātrika-mātraḥ     | v.                   | X.22                    |                              |                     |
| prāņāyāmam dvijah       | Vi.                  | LV.8                    |                              |                     |
| prāņāyāmān dhārayet     | V.                   | XXVI.1                  |                              |                     |
| prāņāvāmān pavitrāņi    | В.                   | IV.1.24                 |                              |                     |
| 22                      | V.                   | XXV.4                   |                              |                     |
| prāņāyāmaśatam kṛtvā    | В.                   | I.11.39                 |                              |                     |
| 79                      | V.                   | XXIII.31                |                              |                     |
| prāņāyāmaih pavitraiśca | v.                   | XXV.3                   |                              |                     |
| prāņāgnihotra-lopena    | В.                   | II.13.10                |                              |                     |
| prāṇināmatha            | Vi.                  | XXIII.42                |                              |                     |
| prāṇihiṃsāparo yastu    | Vi.                  | LII.17                  |                              |                     |
| prātibhāvyam vṛthādānam | V.                   | XVI.31                  | MS.V                         | /III,159            |
|                         |                      |                         |                              | (var.)              |
| prātarbhūtvā ca         | Vi.                  | LXI.16                  |                              |                     |
| prātaḥsnāyī             | Vi.                  | XC.29                   |                              |                     |
| prāptavantah param      | Vi.                  | XLVII.10                |                              |                     |
| prāyaścittam tatah      | Vi.                  | LII,14                  |                              |                     |
| prāyaścittam budhah     | Vi.                  | XLII.2                  |                              |                     |
| prāyaścittam cikīrsanti | Vi.                  | LIV.27                  |                              |                     |
| prāyaścittamahāghoṇah   | Vi.                  | 1.5                     |                              |                     |
| prāyaścittāni vaksyāmo  | В.                   | IV.1,1                  |                              |                     |
| prāyaścittārdhamarhanti | Vi.                  | LIV.33                  |                              |                     |
| :prāvṛṭ-kāle'site       | Vi.                  | LXXVIII.5               | 2                            |                     |
| prāsyedagnau            | V.                   | XI.31                   |                              |                     |
| prāsādamālāsu           | Vi.                  | XCIX.10                 |                              |                     |
| prīyatām dharma-rājeti  | V.                   | XXVIII.19               |                              |                     |
| •                       |                      |                         |                              |                     |

| Pratīka                | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Identi-<br>fication     |
|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| pretalokagatasyānnam   | Vi.                  | XX.33                   |                              |                         |
| pretasya śrāddha-      |                      |                         |                              |                         |
| kartuśca               | Vi.                  | XX 36                   |                              |                         |
| pretāhāraih samam      | Vi.                  | XXII.85                 |                              |                         |
| pretya tṛptim parām    | V.                   | XXIX <sub>1</sub> 17    |                              |                         |
| preşyān vārrdhuşikān   | В.                   | I.10.25                 | MS                           | VIII.102                |
| phaladanām tu vrksaņāņ |                      | L.48                    |                              |                         |
| phalapuspodbhavānām    | Vi.                  | L,49                    |                              |                         |
| phalamūlamavāpnoti     | Vi.                  | LI.77                   |                              |                         |
| phalānyapastilān       | V.                   |                         |                              | lot trace-<br>le in MS. |
| phalāvali samudbhūte   | Vi.                  | 1.38                    |                              |                         |
| phaleşu ramyeşu        | Vi.                  | XCIX.15                 |                              |                         |
| bāndhavaistasya        | V.                   | XX.31                   |                              |                         |
| balāccet prahṛtā       | В.                   | IV.1.17                 |                              |                         |
| ,                      | V.                   | XVII.73                 |                              |                         |
| balātkāropabhuktā vā   | V.                   | XXVIII.2                |                              |                         |
| bahavaścet pratibhuvo  | Vi.                  | VI.42                   |                              |                         |
| bahirantaśca           | Vi,                  | XCVII.18                |                              |                         |
| bahirjānu na           | В.                   | II.6,40                 |                              |                         |
| bahutvam prati         | Vi.                  | VIII.39                 |                              |                         |
| bahu-dvārasya          |                      |                         |                              |                         |
| dharmasya              | В.                   | I,1.13                  |                              |                         |
| bahu-śrutāya dadyāt    | V.                   | 111.9                   |                              |                         |
| bahunām preksamāņānās  | ṃ Vi.                | LXVIII,46               |                              |                         |
| bahūnāmapi doşāņām     | В.                   | I.2.17                  |                              |                         |
| bahūnāmekajātānām      | V.                   | XVII.10                 |                              |                         |
| bahūnīndrasahasrāņī    | V.                   | XX.25                   |                              |                         |
| bahvināmeka-patnīnām   | V.                   | XVII.11                 |                              |                         |
| bāndhavaistasya        | Vi.                  | XX.31                   |                              |                         |
| ,,                     | V                    | XX.31                   |                              |                         |
| bāndhavānāmasauce      | Vi.                  | XX.32                   |                              |                         |
| bālairanuparikrāntam   | V,                   | III.45                  |                              |                         |
| bāla-dhūrtamadharmam   | Vi.                  | XLVIII.22               |                              |                         |

| Pratīka                | Work i<br>which<br>occurs | n Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Identi-<br>fication |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| bāla-vṛddhātureşvevam  | V.                        | XXIII.43                  |                              |                     |
| bāhubhyām manasā       | В.                        | II.2.3, IV.1.4            |                              |                     |
| bibhetyalpaśrutād vedo | V.                        | XXVII.6                   |                              |                     |
| bṛhatām bṛhaṇā         | Vi.                       | 1.55                      |                              |                     |
| brahma-svam putra      | В.                        | I.11.14                   |                              |                     |
| brahmaghnā ye          | Vi.                       | <b>X</b> .9               |                              |                     |
| brahmacāri-gatam       | В.                        | 1.9.1                     | N                            | 1S.V.129            |
| brahmacārī yati        | Vi.                       | LIX.27                    |                              |                     |
| brahmajanma hi         | Vi.                       | XXX.44                    |                              |                     |
| brahmarātryām          | Vi.                       | I.1                       |                              |                     |
| brahmaņā muni-         |                           |                           |                              |                     |
| mukhyaiśca             | В.                        | I 7.1                     |                              |                     |
| brahmabhutamamāvas-    |                           |                           |                              |                     |
| yāṃ                    | Vi.                       | XLIX.8                    |                              |                     |
| brahma-hatyāṃ ca       | V.                        | II.42                     |                              |                     |
| brāhmaņam daśavarşam   | Vi.                       | XXXII.48                  |                              |                     |
| brāhmaņāntaritam       | Vi.                       | XXIII.48                  |                              |                     |
| brāhmaņyācca           | Vi.                       | LIV.27                    |                              |                     |
| brāhmaņāpasadā         | Vi.                       | LXXXII,30                 |                              |                     |
| brāhmaņātikramo nāsti  | В.                        | I.10.28                   |                              |                     |
| **                     | V.                        | III.10                    |                              |                     |
| brāhmaņaścānadhīyānaḥ  | В.                        | I.1.11                    |                              |                     |
| brāhmaņasya braņadvār  | eB.                       | I.11.35                   |                              |                     |
| brāhmaņah kşatriyo     | В.                        | II 1.20                   |                              |                     |
| brāhmaņasyarņa-        |                           |                           |                              |                     |
| saṃyoga                | В.                        | II.16.4                   |                              |                     |
| brāhmaņā rjavaņ        | В.                        | IV.7.2                    |                              |                     |
| brāhmņasya             | V.                        | IV.2                      | Nigama                       |                     |
| brāhmaņakşatriya       | V.                        | XXI.12                    | _                            |                     |
| brāhma <b>ņ</b> ānām   |                           |                           |                              |                     |
| parīvādam              | Vi.                       | XLVIII.22                 |                              |                     |
| brāhmaņastu śunā       | V.                        | XXIII.31                  |                              |                     |
| brāhmaņānām prasādena  | Vi.                       | XIX,22                    |                              |                     |
| brāhmaņābhihitam       | Vi.                       | XIX.22                    |                              |                     |

| Pratīka                      | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Identi-<br>fication |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| brāhmaņārthe gavārthe        | Vi.                  | XVI.18                  |                              |                     |
| brūhi me bhagavan            | Vi.                  | 1.61                    |                              |                     |
| brūhi sākṣin                 | V.                   | XVI.32                  |                              |                     |
| bhagnapṛṣṭḥaśirogrīvāḥ       | Vi.                  | XLIII 44                |                              |                     |
| bhayād vā pātayet            | Vi,                  | <b>X</b> I.9            |                              |                     |
| bharadvājādayo yena          | В.                   | IV.6.7                  |                              |                     |
| bhartuḥ prati                | В.                   | IV.1.22.                |                              |                     |
| bhartṛ-vadho                 | V.                   | XXVIII.7                |                              |                     |
| bhavanti pitaraḥ             | V.                   | XI.37; XI               | I.23                         |                     |
| bhasmanā śudhyate            | V.                   | III.58                  |                              |                     |
| bhāgadheyam manuḥ            | V.                   | XI. 23                  |                              |                     |
| bhāruņḍāni sāmāni            | V.                   | XXVIII.12               | 2                            |                     |
| bhāryā-putrāśca              | V.                   | XIII. 49                |                              |                     |
| bhāryā jitasya               | V.                   | XIV. 11                 |                              |                     |
| bhāryātikramaņaṃ             | Vi.                  | V. 192                  |                              |                     |
| bhikṣābalipariśrāntaḥ        | В.                   | II. 17. 16              |                              | MS.VI,34            |
| bhuktavatsu ca vipreșu       | Vi.                  | LXVII. 36               |                              |                     |
| bhuñjāyātām tataḥ            | Vi.                  | LXVII. 41               |                              |                     |
| bhūmi <b>ṣṭhamu</b> dakaṃ    | Vi.                  | XXIII. 43               |                              |                     |
| 91                           | ,,                   | LXVII. 41               |                              |                     |
| bhūmau nidhāya               | V.                   | III. 43                 |                              |                     |
| bhūta-bhavya-                |                      |                         |                              |                     |
| bhavad <b>rū</b> pa <b>ṃ</b> | Vi.                  | XCVII, 19               |                              |                     |
| bhūyobhūyo garīyassu         | В.                   | IV. 1. 2                |                              |                     |
| bhṛṅgārapātreṣu              | Vi.                  | XCIX. 13                |                              |                     |
| bhaikṣaṃ vā sarva            | В.                   | II. 18. 16              |                              |                     |
| bhaikṣyasyācaraṇe            | В.                   | I. 4. 9                 |                              |                     |
| bhaikṣāhāro'gnihotri-        |                      |                         |                              |                     |
| bhyaḥ                        | В.                   | IV. 5. 27               |                              |                     |
| bhaimikaiste                 | Vi,                  | XXIII. 54               | }                            |                     |
| bhojanam vā                  | V.                   | XI. 26                  |                              |                     |
| bhojanābhyañjanāt            | В.                   | II. 2, .3               |                              | MS,X.91             |
|                              |                      |                         |                              | (var.)              |

| Pratīka                 | Work in<br>which<br>occurs | to passage | Source, Identi-<br>if men-<br>tioned |
|-------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|
| bhojayet susamṛddho     | В.                         | II. 13. 10 | MS.III.125                           |
| ••                      | V.                         | XI. 27     |                                      |
| bhojayitvā dvijān       | В.                         | IV. 7. 9   |                                      |
| bhojyam prajapatirmene  | V,                         | XIV. 16    |                                      |
| " (prajāpati and        |                            |            |                                      |
| mene transposed)        | Α.                         | I. 19. 13  | Purāṇa                               |
| bhrūṇa-hatyā-vidhi      | В.                         | IV. 2. 6   |                                      |
| brūņāni tāvanti         | V.                         | XVII. 71   |                                      |
| makşikā vipruşaschāyā   | Vi.                        | XXIII. 52  |                                      |
| mati-pūrvam ghnatastasy | a B.                       | ΙΙ. ι. ο   |                                      |
| mati-pravrtte'pi        | В.                         | IV. 2, 14  |                                      |
| matte gajendre          | Vi.                        | XCIX. II   |                                      |
| madīyām vahate          | Vi.                        | 1. 20      |                                      |
| madbhakta etad          | Vi.                        | XCVII, 21  |                                      |
| madyairmūtraiḥ          | V.                         | 1II. 59    | MS.V.123                             |
|                         |                            |            | (var.)                               |
| madhuparke ca yajñe     | V.                         | IV. 6      | MS.V.41                              |
|                         | Vi.                        | LI. 64     | (var.)                               |
| madhumāṃsaiśca          | V.                         | XI. 40     |                                      |
| madhütkatena            | Vi.                        | LXXVIII.5  | 3                                    |
| madhyamah pañca         | Vi.                        | 4. 14      | MS.VIII.138                          |
| manovaśenā              | Vi.                        | LXXII. 6   |                                      |
| mantra-mārga-pramāņam   | В.                         | IV. 6. 9   |                                      |
| mantra mantravahā       | Vi.                        | I. 53      |                                      |
| mantravat prokşanam     | В.                         | II. 7. 9   |                                      |
| mantratastu samṛddhāni  | В.                         | I. 10. 29  | MS.III.66                            |
| mantraistu samskṛtām    | Vi.                        | LI. 59     |                                      |
| mantroheņa yathānyāyam  | Vi.                        | LXXV. 7    |                                      |
| malinîkaranîyeşu        |                            |            |                                      |
| taptakrechram           | Vi.                        | XLI. 5     |                                      |
| maśakairmaksikādibhiśca | V.                         | III. 47    |                                      |
| mahato'pyenaso          | Vi.                        | LV. 13     |                                      |
| mahadduḥkhamavāpnoti    | Vi.                        | LII. 17    |                                      |

| Pratīka                 | Work in which occurs | to passage   | Source, Identi-<br>if men- fication.<br>tioned |
|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------|
| mahāntam tejasaskāyam   | A.                   | I. 22. 66    |                                                |
| mahā-prabhāve           | Vi.                  | XCIX, 3      |                                                |
| mahā-yoga-balopetam     | Vi.                  | 1. 59        |                                                |
| mahāsāntapanam          | В.                   | IV. 5. 16    |                                                |
| mahīm sāgara-paryantām  | Vi.                  | I. 10        |                                                |
| mām sa bhakşayitāmutra  | Vi.                  | LI.78        |                                                |
| māṃsāni ca na           | Vi.                  | LI.76        |                                                |
| mātāpitroraśuśrūṣā      | Vi.                  | XLVIII.20    |                                                |
| māturagre vijananam     | V.                   | II.3         | MS.II.169                                      |
|                         |                      |              | (var.)                                         |
| mātāmahānām             | Vi.                  | LXXV.7       |                                                |
| mātula-śvasurau pūjyau  | В.                   | II.6.37      |                                                |
| mādhūkamaikṣavaṃ        | Vi.                  | XXII.83      |                                                |
| mānuşye ca              | Vi.                  | XX.35        |                                                |
| mārutenaiva śudhyanti   | Vi.                  | XXIII.41     |                                                |
| mārjanopāñjanai         | Vi.                  | XXIII,56     |                                                |
| māsasya kṛṣna-pakṣādau  | V.                   | XXIII.45     |                                                |
| māsasya vṛddhim         | V.                   | II.48        | MS.VIII.142                                    |
| māsam gosthe payah      | Vi.                  | LIV.24       |                                                |
| māsi māsi rajo          | В.                   | II.4.4       |                                                |
| 97                      | V.                   | XXVIII.4     |                                                |
| mā radhāma              | VI.                  | LXXXVI,1     | 6                                              |
| māsenāśnan haviṣyasya   | В.                   | IV.5.20      | MS.XI.220                                      |
| māhāsmahi               | VI.                  | LXXXVI 1     | 6                                              |
| mīmāṃsitvobhayam        | В.                   | 1,10,5       |                                                |
| mukuṭārkavarṇena        | Vi.                  | 1.42         |                                                |
| mucyate sarvapāpebhyaķ  | В.                   | IV.5.31; 1V  | .6.8                                           |
|                         |                      | IV.7.7, IV.8 | •                                              |
|                         |                      | (between 14  | and 15)                                        |
| mucyate pātakaiķ        | V.                   | XXVII.18     |                                                |
| mucyate pāpakrt         | V.                   | XX.47        |                                                |
| mūlam tulam             | A.                   | I.32.24      |                                                |
| mṛṣṭāśane cāṭithipūjake | Vi.                  | XCIX.18      |                                                |

| Pratīka                | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Identi-<br>fication |
|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| mṛgaiḥ saha            | В.                   | III.2.16                |                              |                     |
| mṛte bhartari          | Vi.                  | XXV.17                  |                              |                     |
| mṛtapañcanakhāt        | Vi.                  | XXIII.44                |                              |                     |
| mṛta-prajām pañcadaśe  | В.                   | II.4.6                  |                              |                     |
| mṛto'pi bāndhavaḥ      | Vi.                  | XX.3)                   |                              |                     |
| mṛttoyaiḥ śodhyate     | Vi.                  | XXII.91                 |                              |                     |
| mṛdvikārasamā          | Vi.                  | XXII.83                 |                              |                     |
| mṛṇāla-komalau bāhü    | Vi.                  | I.2.5                   |                              |                     |
| mṛdi sthitāham         | Vi.                  | XCIX.13                 |                              |                     |
| mekhalāmajinam         | Vi.                  | XXVII.29                | )                            |                     |
| meghendra-cāpasampātā  | n Vi.                | 1.17                    |                              |                     |
| medhāvinam brahma      | Vi.                  | XXIX.10                 |                              |                     |
| meghe tathā            | Vi.                  | XCIX.9                  |                              |                     |
| mauna-vratī haviṣyāśī  | В.                   | IV.7.6                  |                              |                     |
| mriyate tatra          | Vi.                  | VII.13                  |                              |                     |
| ya ātṛṇatti            | <b>V</b> .           | II. 10                  |                              |                     |
| ya ātmatyāginaḥ        | V.                   | XXIII. 16               |                              |                     |
| ya āvṛṇotyavitathena   | Vi.                  | XXX. 47                 |                              |                     |
| yam na santam          | V.                   | VI. 44                  |                              |                     |
| yacca dattamanangustha | m B.                 | II. 15. 6               |                              |                     |
| yajeta väśvamedhena    | Vi.                  | LXXXV.67                | 7                            |                     |
| yajñaśiṣṭāśanaṃ        | Vi.                  | LXVII. 43               |                              |                     |
| yajñopavite dve        | v.                   | XII. 14                 |                              |                     |
| yajñe vare             | Vi.                  | XCIX. 16                |                              |                     |
| yajñādupagamo          | V.                   | XVI. 16                 |                              |                     |
| yajñārtham nidhanam    | Vi.                  | LI. 63                  |                              |                     |
| yajñārtham paśavaḥ     | Vi.                  | LI. 61                  |                              |                     |
| yat kimcit kurute      | V.                   | XXIX. 16                |                              |                     |
| yajño hi bhūtyai       | Vi.                  | LI. 61                  |                              |                     |
| yajñārtheşu paśūn      | Vi.                  | LI. 65                  |                              |                     |
| yatātmano'pramattasya  | В.                   | IV. 5. 15               |                              |                     |
| yat kimcit punya       | В.                   | IV. 8. 4                |                              |                     |
| yat karotyekarātreņa   | Vi.                  | LVI. 9                  |                              |                     |

| Pratīka                   | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source, if men-<br>tioned | Identi-<br>fication |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| yatra śyāmo               | Vi.                  | 3. 95                   | V                         | AS.VII.25<br>(var.) |
| yatrarņī dhaniko          | Vi.                  | VII. 13                 |                           | , ,                 |
| yathā hi tūlam            | В.                   | II. 13. 1               |                           |                     |
| yathāsthānam vibhajya     | Vi.                  | 1. 13                   |                           | ·                   |
| yathāśmani sthitam        | В.                   | I. 1. 15                |                           |                     |
| yathāśvamedhaḥ            | Vi.                  | LV. 7                   |                           |                     |
| yathā dārumayo hastī      | В.                   | I. 1. 11                |                           |                     |
| yathāvidhena              | Vi.                  | LVIII. 12               |                           |                     |
| yathā hi somasamyogāt     | В.                   | I. 7. 5                 |                           |                     |
| yathā kathamcit           |                      |                         |                           |                     |
| piṇḍānām                  | В.                   | IV. 5. 20               | M                         | (var.)              |
| yathāśvamedhaḥ            | Vi.                  | LV. 7                   |                           |                     |
| yathāsukhamukhaḥ          | V.                   | VI. 13                  | 1                         | MS.IV.51            |
| yathā jātabalo vahnih     | V.                   | XXVII.2                 | M                         | S.XII.101           |
| •                         |                      |                         |                           | (var.)              |
| yathāśvamedhāvabhṛtha     | V.                   | XXVI,8                  |                           |                     |
| yathāgnir-vāyunā          | V.                   | XXVI.13                 |                           |                     |
| yathāśvā rathahīnā        | V.                   | XXVI.17                 |                           |                     |
| yathā dhenusahasreşu      | Vi.                  | XX.47                   |                           |                     |
| yathā nadī-nadāḥ          | V.                   | VIII.15                 | ]                         | MS,VI 90<br>(var.)  |
| yathā mātaramaśritya      | V.                   | VIII.16                 |                           |                     |
| yathaiva te na            | V.                   | II.11                   |                           |                     |
| yathaivaikā tathā         | Vi.                  | XXII.82                 |                           |                     |
| yathodyamscandramā        | В.                   | IV.5.21                 |                           |                     |
| yadā yamasya sādane       | A.                   | II.136                  |                           |                     |
| yadidamidihediha          | A.                   | I.22.5                  |                           |                     |
| yadīcched                 | Vi.                  | XC.29                   |                           |                     |
| yadupastha-kṛtam<br>pāpam | B.                   | 11,7.18                 |                           |                     |
| yadgarhitenārjayati       | Vi.                  | LIV.28                  |                           |                     |
| yad gayāstho              |                      |                         |                           |                     |
| dadātyannam               | V.                   | XI.42                   |                           |                     |

| Pratīka                | Work in which occurs | in Reference<br>to passage | Source, if men-<br>tioned |                    |
|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| yadduścaram            | Vi.                  | XCV.17                     |                           |                    |
| yadyekam bhojayet      | V.                   | XI.30                      |                           |                    |
| yadyatparebhya         | Vi.                  | LII.15                     |                           |                    |
| yadyatra hi bhavet     | В.                   | (V.1.2,IV.2.               | .2                        |                    |
| yadyasya vihitam       | Vi.                  | XXVII.28                   |                           |                    |
| yad vadanti tamomūdhā  | В.                   | I,1.12                     |                           |                    |
| "                      | V.                   | 111.6                      |                           |                    |
| yadyanyagoşu           | V.                   | XVII.8                     |                           |                    |
| yadyakārya-śatam       | V.                   | XXVII.1                    |                           |                    |
| yadvā tadvā            | Vi.                  | XLIII.44                   |                           |                    |
| yadyadiştatamam        | Vi,                  | XCII.32                    |                           |                    |
| yad brāhmaņā           | Vi.                  | XIX.23                     |                           |                    |
| yaddhyāyati yat kurute | Vı.                  | LI.70                      |                           |                    |
| yameva vidyāķ          | Vi.                  | XXIX.10                    |                           |                    |
| yamas-taduśuci         | V.                   | XIV,30                     | Prajāpa                   | ıti                |
| yamartham pratibhūh    | Vi.                  | VI.43                      |                           |                    |
| yameva vidyāḥ          | V.                   | 11.9                       |                           |                    |
| yayor-nikşipta         | Vi.                  | V.184                      |                           |                    |
| yavācāmena samyukto    | В.                   | IV.5.25                    |                           |                    |
| yavān vidhinopa-       |                      |                            |                           |                    |
| yuñjānaḥ               | $\mathbf{V}$ .       | XXVII.15                   |                           |                    |
| yavo'si dhānyarājo'si  | Vi.                  | XLVIII.17                  |                           |                    |
| yaḥ samarghaṃ ṛṇam     | В.                   | 1.10,24                    |                           |                    |
| yaśovittatarān         | Vi.                  | V.192                      |                           |                    |
| yaśca vipro            | V.                   | III,11                     |                           |                    |
| yaśca kāşthamayo       | V.                   | III,11                     |                           |                    |
| yaścāsyopadiśed        |                      |                            |                           |                    |
| dharmam                | V.                   | XVIII.15                   | Yama                      | MS.IV.81<br>(var.) |
| yastato jayate         | V.                   | X1.38                      |                           |                    |
| yaste na druhyet       | V,                   | 11.9                       |                           |                    |
|                        | Vi.                  | XXIX.10                    |                           |                    |
| yastu pāņigīhītāyāḥ    | v.                   | XII.23                     |                           |                    |

| Pratīka                | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source, Identi-<br>if men-fication<br>tioned |
|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| yasmāt tasmāt tu       | Vi.                  | I 37                    |                                              |
| yasmin yasmin          | Vi.                  | VIII. 40                |                                              |
| yasya caikagṛhe        | V.                   | III.9                   |                                              |
| yasya caurah           | Vi.                  | <b>V</b> .196           |                                              |
| yamasya purusaih       | Vi.                  | XLIII.33                |                                              |
| yamasyānnam tasyḥ      | V.                   | <b>V</b> I.29           | •                                            |
| yasya bhuktiḥ          | Vi.                  | V.184                   |                                              |
| yasya nāśnāti          | V.                   | <b>V</b> III.6          |                                              |
| yasya paśyet           | Vi.                  | XIV.4                   |                                              |
| yasya yat paiṭrkam     | Vi.                  | XVII. 23                |                                              |
| yasyocuh sāksiņah      | Vi.                  | <b>V</b> III. 38        |                                              |
| yām rātrimajanistāh    | В.                   | I. 19. 12               |                                              |
| yācitāraśca naḥ        | Vi.                  | LXXIII. 30              | )                                            |
| yäjanädhyäpanädyaunät  | В.                   | II. 2. 23               |                                              |
| **                     | V.                   | XXVII. 9                |                                              |
| yātudhānāḥ piśācāśca   | II.                  | II. 15. 4               |                                              |
| yā dustyajā            | Vi.                  | LI. 62                  |                                              |
| yādṛśaṃ bhavati        | Vi.                  | LI. 62                  |                                              |
| yān siṣādhayiṣu        | В.                   | IV. 8. 15               |                                              |
| yānyadhastān           | Vi.                  | XXIII. 57               |                                              |
| yāmyam hi yātanāduḥ-   |                      |                         |                                              |
| khaṃ                   | Vi.                  | LXIV. 42                |                                              |
| yāmyaṃ panthānaṃ       | Vi.                  | XLIII. 32               |                                              |
| yāyāvaravanasthebhyaḥ  | В.                   | IV. 5. 27               |                                              |
| yāvakaḥ saptarātreņa   | В.                   | IV. 5. 23               |                                              |
| yāvat kṛṣṇo'bhidhāvati | V.                   | I. 15 B                 | hāllavīya-                                   |
| ·                      |                      |                         | gāthā                                        |
| yāvajjīva-kṛtaṃ pāpam  | V.                   | XXVIII.19               |                                              |
| yāvajjīvaṃ tathā       | Vi.                  | XXI. 22                 |                                              |
| yāvaduşņam             |                      |                         |                                              |
| bhavatyannam           | V.                   | XI. 32                  | MS.III.237<br>(var.)                         |
| "                      | Vi.                  | LXXXI. 20               | )                                            |
| yāvanti paśuromāņi     | v.                   | XI. 34                  |                                              |

| Pratīka               | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Identi-<br>fication |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| yāvantaķ kanyāmṛtavaķ | v.                   | XVII. 71                |                              |                     |
| yā vedavihitā himsā   | Vi.                  | LI. 67                  |                              |                     |
| yāvanti paśuromāņi    | Vi.                  | LI. 60                  |                              |                     |
| yāvannāpaitya-        |                      |                         |                              |                     |
| medhyāktād            | Vi.                  | XXIII. 39               |                              |                     |
| yāsau prāņāntiko      |                      |                         |                              |                     |
| vyādhiḥ               | V.                   | XXX, 10                 |                              |                     |
| yūpah krechram        | v.                   | XXX.8                   |                              |                     |
| ye tu tvam            | Vi.                  | 1. 64                   |                              |                     |
| ye pākayajñāś-catvāro | v.                   | XXVI. 10                |                              | MS.11.86            |
| ye bakavratino        | Vi.                  | XCIII. 10               |                              |                     |
| yeşāṃ dvijānaṃ        | Vi.                  | LIV. 26                 |                              |                     |
| ye śāntadāntaḥ        | V.                   | VI. 25                  |                              |                     |
| yeşām japaiśca        | V.                   | XXVIII. 10              | )                            |                     |
| ye dvijā              | Vi.                  | C. 1                    |                              |                     |
| ye pākayajña          | Vi.                  | LV. 20                  |                              |                     |
| ye samartha           | Vi.                  | XX. 27                  |                              |                     |
| yogamūlā guņāḥ        | В.                   | 1V, 1. 26               |                              |                     |
| yogakşemam pracara    | Vi.                  | XVIII. 44               |                              |                     |
| yogabhūtam paricaran  | Vi.                  | XLIX. 8                 |                              |                     |
| yogastapo             | v.                   | VI. 23                  |                              |                     |
| yogah paramtapo       | V.                   | XXV.8                   |                              |                     |
| yogāt samprāpyate     | V.                   | XXV. 8                  |                              |                     |
| yo gṛh <b>ī</b> tvā   | Vi.                  | <b>VI.</b> 40           |                              |                     |
| yogenāvāpyate         | В.                   | IV. 1. 26               |                              |                     |
| yo daṇḍo              | Vi.                  | XXVII. 28               |                              |                     |
| yo'dhīte              | Vi.                  | LV. 16                  |                              |                     |
| yo'nnadaḥ satyavādī   | B.                   | IV. 5. 32               |                              |                     |
| yo'nadhītya           | V.                   | III. 2                  | Manu                         | MS.II.168           |
| yo'nasūyurimam        | V.                   | XXIX, 20                |                              |                     |
| yo'nne śucih          | Vi.                  | XXII. 89.               |                              |                     |
| yo'pūta iva           | В.                   | IV. 2. 12               |                              |                     |
| yo'bdāyanartu         | В.                   | IV. 8. 6                |                              |                     |

| Pratīka                | Work in<br>which<br>occurs | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Identi-<br>fication |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| yo bandhanavadha-      |                            | 0                       |                              |                     |
| kleśān                 | Vi.                        | L1. 69                  |                              |                     |
| yo māmadattvā          | В.                         | II. 5. 18               |                              |                     |
| yo viprastasya         | В.                         | IV. 7. 1                |                              |                     |
| yo vai stenah          | V.                         | XXVII. 19               |                              |                     |
| yo'sniyād yāvakam      | В.                         | IV. 6. 5                |                              |                     |
| yo hastayoḥ            | Vi.                        | XI. 8                   |                              |                     |
| yo'himsakāni bhūtāni   | Vi.                        | LI. 68                  |                              |                     |
| rajasā strī            | Vi.                        | XXII. 91                |                              |                     |
| rajastatrāśuci         | V.                         | IV. 23                  |                              |                     |
| rajo bhūrvāyu          | Vi.                        | XXIII. 52               |                              |                     |
| ratyarthameva sā       | Vi.                        | XXVI. 5                 |                              |                     |
| rathaśva-gaja          |                            |                         |                              |                     |
| dhānyānām              | В.                         | II. 6. 34               |                              |                     |
| rathyā kardamatoyāni   | Vi.                        | XXIII. 41               |                              |                     |
| rahasyoktam            |                            |                         |                              |                     |
| prāyaścittam           | V.                         | XXV. 2                  |                              |                     |
| rājanyaścaiva          | Vi.                        | XXII. 84                |                              |                     |
| rājabhirdhṛtadaṇḍāstu  | V.                         | XIX. 45                 | MS                           | 5.VIII.318          |
| rājarşeśca             | v.                         | XX. 26                  |                              | (var.)              |
| rāja svam śrotriyo     | v.                         | XVI.18                  | MS                           | VIII 149            |
| rājā tu mṛta           | V.                         | II.49                   |                              | (var.)              |
| rājā bhavatyanenāśca   | В.                         | I.19.10                 |                              |                     |
| rājā-bhişeke ca        | Vi.                        | XCIX.16                 |                              |                     |
| rājāamātyayike         | v                          | XIX.47                  |                              |                     |
| rātrau jale            | В.                         | IV.5.30                 |                              |                     |
| rātrau tu dakşiņā      | V.                         | VI.10                   |                              |                     |
| rātrau jalāšaye        | V.<br>V.                   | XXVII.1                 | 7                            |                     |
| rāhudaršana-dattam     | V.<br>Vi.                  | LXXVII.                 |                              |                     |
| rukma-stambha nibhāv i |                            | I.25                    | 9                            |                     |
| rūpa-yauvana sampanna  | -                          | 1.29                    |                              |                     |
| retodhāh putram        | и VI.<br>В.                | II.3.35                 |                              |                     |
| resonnait hattam       | А.                         | II.13.6                 |                              |                     |
| ,,                     | 73.                        | 11.13.0                 |                              |                     |

| Pratīka                   | Work in which occurs     | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Indeti-<br>fication |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| reto-mūtra-purīṣāṇām      | В,                       | IV.6.7                  |                              |                     |
| rogānvitāstathā           | Vi.                      | <b>XLV.32</b>           |                              |                     |
| rogonirjñāti              | Vi.                      | XIV.4                   |                              |                     |
| lakşmīstadā               | Vi.                      | XCIX.7                  |                              |                     |
| lakşmīḥ karīşe            | Vi.                      | XXIII.61                |                              |                     |
| lakşmīr-dhṛtiḥ            | Vi.                      | XCIX.4                  |                              |                     |
| likhitam sāksiņah         | V.                       | XVI.10                  |                              |                     |
| lekhyābhāve'pi            | Vi.                      | V.187                   |                              |                     |
| lokasaṃgrahaṇārtham       | В.                       | I.11.5                  |                              |                     |
| laukikam vaidikam         | Vi.                      | XXX.43                  |                              |                     |
| vacanāt tulya-doşa        | V.                       | XX.30                   |                              |                     |
| vatsah prasravane         | В.                       | I.9.2                   | N                            | 4S.V.130            |
|                           |                          |                         |                              | (var.)              |
| ••                        | V.                       | XXVIII.8                |                              | ,,                  |
| vana-pratisthah santustal | 1 B.                     | III.3,19                |                              |                     |
| vanavāsamupāśritya        | В.                       | III.2.22                |                              |                     |
| vane ca vatse             | V.                       | XCIX.17                 |                              |                     |
| vapanam mekhalā           | V.                       | XX.18                   | Manu M                       | S.XI.151            |
| •                         |                          |                         |                              | (var.)              |
| varāha bhīma              | Vi.                      | 1.51                    |                              |                     |
| varişțhamagnihotrăttu     | V.                       | XXX.7                   |                              |                     |
| vareņyānaghajīmūta        | Vi.                      | 1.55                    |                              |                     |
| varņāśramāņām ca          | Vi.                      | 1.47                    |                              |                     |
| varņāśramācāra-ratāḥ      | Vi.                      | 1,47                    |                              |                     |
| varņaisca tatkṛtaiḥ       | Vi.                      | VII.12                  |                              |                     |
| varșe varșe'vśvamedhena   | Vi.                      | LI.76                   |                              |                     |
| vaśā cotpanna             | В.                       | II,4.10                 |                              |                     |
| vasā śukraṃ               | $\mathbf{V}\mathbf{i}$ . | XXII.81                 |                              |                     |
| vasāmyathārke             | Vi.                      | XCIX.9                  |                              |                     |
| vasișțha-vacana           | V.                       | II.50                   |                              |                     |
| vasudhā cintayāmāsa       | Vi.                      | 1.19                    |                              |                     |
| vastram patram            | Vi.                      | XVIII.44                |                              |                     |
| vākyaistu yaiḥ            | Vi,                      | X1X.24                  |                              |                     |

| Pratīka               | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Identi-<br>fication |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| vahni-prajvālanam     | Vi.                  | XXIII.45                |                              |                     |
| vākyānyaham tāni      | Vi.                  | XIX.24                  |                              |                     |
| vākyaistu yaiḥ        | Vi.                  | XIX.24                  |                              |                     |
| vāgbuddhi-kāryāņi     | V.                   | <b>V</b> 1.9            |                              |                     |
| vāgyato vighasam      | В.                   | 11.13.7                 |                              |                     |
| vānmayam praņavah     | V.                   | XXV.10                  |                              |                     |
| vācā kṛtam            | Vi.                  | XLVIII.19               | )                            |                     |
| vāje vāje iti tato    | Vi.                  | LXXIII.3                | 2                            |                     |
| vāmanā badhirā        | Vi.                  | <b>XLV 33</b>           |                              |                     |
| vāyubhakşastryaham    | В.                   | IV.5.8                  | M                            | S.XI.213            |
|                       |                      |                         |                              | (var.)              |
| vārāhamāsthiti rūpam  | Vi.                  | 1,2                     |                              |                     |
| vāsudevam mahātmānam  | vi.                  | 1.60                    |                              |                     |
| vāsyaikam taksato     | Vi.                  | XCVI.23                 |                              |                     |
| vāyuḥ karmārkakālau   | Vi.                  | XXII.88                 |                              |                     |
| vāhyaṃ nirlepa        | В.                   | III.1.23                |                              |                     |
| vittam bandhurvayah   | Vi.                  | XXXII.16                | ľ                            | MS.II.112           |
|                       |                      |                         |                              | (var.)              |
| vidyayā saha          | В.                   | 1.4.1                   |                              |                     |
| vidyātapobhyām        | V.                   | III.60                  |                              |                     |
| ***                   | Vi.                  | XXII.92                 |                              |                     |
| vidyā pranasta        | V.                   | 1.38                    |                              |                     |
| vidyā ha vai          | Vi.                  | XXIX.9                  |                              |                     |
| vidyā vijñānam        | V.                   | VI.23                   |                              |                     |
| vidvad bhojyānya      | V.                   | 111.12                  |                              |                     |
| vidhiyajñājjapayajño  | Vi.                  | LV.19                   |                              |                     |
| vidhinā śāstradṛṣṭena | В.                   | IV.1.3                  |                              |                     |
| vidhivadvandanam      | Vi.                  | XXXII.14                |                              |                     |
| vidhūya kavi          | A.                   | I.22.5                  |                              |                     |
| vinītavese ca         | Vi.                  | XClX.18                 |                              |                     |
| vinașțānīha           | Vi.                  | XX.25                   |                              |                     |
| viprakṣatriyaviḍjāti  | Vi.                  | LV.14                   |                              |                     |
| viprasya cārthe       | V.                   | XVI.36                  |                              |                     |

| Pratīka                    | Work i<br>which<br>occurs | n Reference<br>to passage | Source, if mentioned | Identi-<br>fication |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| vipram śrāddhe             | Vi.                       | LXXXIII.2                 | 1                    |                     |
| viprāņām jñānato           | Vi.                       | XXXII.18                  |                      |                     |
| viprādi tatkṛtam           | В.                        | IV.8.4                    |                      |                     |
| viprāyācamanārtham         | V.                        | XXIX.17                   |                      |                     |
| vipre tathaiva             | Vi.                       | XCIX.II                   |                      |                     |
| vipreşu na                 | V.                        | XXVII.9                   |                      |                     |
| vipro bhavati              | В.                        | IV.7.10                   |                      |                     |
| viprosya pādagrahaņam      | Vi.                       | XXXII.15                  |                      |                     |
| vibhaktāḥ saha             | Vi.                       | XVIII.41                  |                      |                     |
| viśuddhabhāve śuddhāh      | V.                        | XXVII.15                  |                      |                     |
| viśuddham tam              | Vi.                       | XIII.5                    |                      |                     |
| vistīryate yaśo loke       | Vi.                       | II1.97                    | M                    | IS.VII.33           |
| vişam vega                 | Vi.                       | XIII.5                    |                      |                     |
| vişamekākinam              | V.                        | XVII.86                   |                      |                     |
| vișatvād vişama            | Vi.                       | XIII.6                    |                      |                     |
| vişāṇavarjyā               | Vi.                       | LXXX.14                   |                      |                     |
| vişņuḥ sisṛkşuḥ            | Vi.                       | I.1                       |                      |                     |
| vişvak senāmṛta            | Vi.                       | 1.54                      |                      |                     |
| vihāya sarva-pāpāni        | V.                        | XXIX.21                   |                      |                     |
| vīci-hastair-dhavalitaiḥ   | Vi.                       | 1.35                      |                      |                     |
| vṛkīvoraṇamāsā <b>d</b> ya | Vi.                       | XX 42                     |                      |                     |
| vṛttyā śūdrasano           | В.                        | I.3.7                     |                      |                     |
| »                          | V.                        | II.6                      | Hārīta               |                     |
| vṛthāpaśughnaḥ             |                           |                           |                      |                     |
| prāpnoti                   | V.                        | LI,60                     |                      |                     |
| vṛthālambhe tu             | Vi.                       | L.50.                     |                      |                     |
| vrddhatve yauvane          | В.                        | IV.7.8                    |                      |                     |
| vṛddha-bhāri-nṛpa          | Vi.                       | LXIII.51                  |                      |                     |
| vṛso hi bhagavān           | Vi.                       | LXXXVI.15                 |                      |                     |
| vṛddhim ca bhruna          | В.                        | I.10.24                   |                      |                     |
| vṛṇomi tamaham             | Vi.                       | LXXXVI.15                 |                      |                     |
| vṛṣaṃ vatsatarī            | Vi.                       | LXXXVI.17                 |                      |                     |
| vṛṣe tathā                 | Vi.                       | XCIX.11                   |                      |                     |

| Pratīka                 | Work i<br>which<br>occurs | n Reference<br>to passage | Source, Identi-<br>if men-<br>tioned |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| vedatrayānniraduhad     | Vi.                       | LV.10                     |                                      |
| veda-pādo yūpa          | Vi,                       | 1.3                       |                                      |
| veda-skandho            |                           |                           |                                      |
| havirgandho             | Vi.                       | I.7                       |                                      |
| vedadhvanau             | Vi.                       | XCIX.15                   |                                      |
| vedah kṛṣi-vināśāya     | В.                        | I.10.31                   |                                      |
| vedavikrayiņam          | В.                        | I.11.34                   |                                      |
| vedasannayasanāt        | V.                        | X.4                       |                                      |
| vedābhyāso' nvaham      | V.                        | XXVII.7                   | MS.XI.245<br>(var.)                  |
| vedoditam svakam        | V.                        | XXVII.8                   | MS.IV.14                             |
| vedoditānām nityānām    | Vi.                       | LIV.29                    |                                      |
| vedyantarātmā           |                           |                           |                                      |
| mantrasphig             | Vi.                       | 1.6                       |                                      |
| vaiḍālavratiko          | Vi.                       | XCIII.8                   |                                      |
| vaiśākhyāṃ paurṇa-      |                           |                           |                                      |
| māsyām                  | V.                        | XXVIII.8                  |                                      |
| vaiśya-śūdrāvapi        | Vi.                       | LXVII.37                  |                                      |
| vaiśyānāṃ               |                           |                           |                                      |
| dhānyadhantaḥ           | Vi,                       | XXXII.18                  |                                      |
| vaiśvānarim vrātapatim  | B.                        | I.2.18                    |                                      |
| "                       | V.                        | XXII.10                   |                                      |
| vaisyo'dbhih prāsitābhi | iḥ B.                     | 1.8.18                    |                                      |
| vyavahārābhiśasto'yam   | Vi.                       | X.11; XI.1                | 2; XII. 8; XIII. <i>T</i>            |
| vyavahāre mṛte          | V.                        | XVI.35                    |                                      |
| vyājenopārjitam         | Vi.                       | LVIII.11                  |                                      |
| vraņadvāre kṛmi         | V.                        | XVIII.16                  | yama                                 |
| vratametat purā         | Vi.                       | XLVII.10                  |                                      |
| vrateșu niyameșu        | V.                        | VI.22                     |                                      |
| vratena pāpam           | Vi.                       | XCIII.11                  |                                      |
| śaktim cäveksya         | Vi.                       | LIV.34                    |                                      |
| śaktimān ubhayam        |                           |                           |                                      |
| kuryāt                  | В.                        | I.10.31                   |                                      |
| śakyā gaņayitum         | Vi.                       | XX.23                     |                                      |

| Pratīka                   | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source, Identi-<br>if men- fication<br>tioned |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| śakrāyudhāḍhye            | Vi.                  | XCIX,9                  |                                               |
| śańkāsthāne               | V.                   | XXVII.10                |                                               |
| śanka-pihita-caritro      | В.                   | 1.10.8                  |                                               |
| śankhapuspi-vipakvena     | В.                   | 11.1.21                 |                                               |
| śatho mithyā              | Vi.                  | XCIII.9                 |                                               |
| śatarudriyamatharva       | V.                   | XXVIII,14               |                                               |
| śatamaśvānṛte hanti       | В.                   | I.19.15                 | MS.V111.98                                    |
| śatamaśvānṛte hanti       | V.                   | XVI.34                  |                                               |
| śayanah praudhapādaśca    | Vi.                  | LXVIII.49               |                                               |
| śaraṇāgatahantṛṃśca       | Vi.                  | LIV.32                  |                                               |
| śarīra-dhāribhih śastraih | Vi.                  | I.43                    |                                               |
| śarīra-paritāpena         | V.                   | XX.20                   |                                               |
| śarīram bala-māyuśca      | В.                   | 1.1.16                  |                                               |
| śaśāṅka-śata-saṃkāśam     | Vi.                  | 1,41                    |                                               |
| śare ca                   | Vi.                  | XCIX-15                 |                                               |
| śāsane vā visarge vā      | В.                   | II.1,17                 | MS.VII.316 (var.)                             |
| śikyacchedākşabhangeşu    | Vi.                  | X.13                    | ` ,                                           |
| śiṣṭāstadanumāna          | В.                   | I.1.6                   |                                               |
| śucīnyātman etāni         | В.                   | I.9.6                   |                                               |
| śītakṛcchreņa vā          | Vi.                  | XL.2                    |                                               |
| śuceraśraddadhānasya      | В.                   | I.10.5                  |                                               |
| śukla-puņya-dina          | В.                   | IV. 5. 3                |                                               |
| śuklāmbare                | Vi.                  | XCIX. 3                 |                                               |
| śukla-kṛṣṇa-kṛtāt         | В.                   | IV. 5. 26               |                                               |
| śuddhikāmaḥ               | V.                   | XXVI.15                 |                                               |
| śudhyeran strī            | Vi.                  | LXII.9                  |                                               |
| śunā daṣṭastu             | В.                   | I.11.39                 |                                               |
| śulkena ye                | В.                   | I.21.5                  |                                               |
| śuśruve vaisnavandha      | Vi.                  | 1.65                    |                                               |
| śūdrād g <b>ṛ</b> hya     | В.                   | 1.6.10                  |                                               |
| śūdrānna-rasa             | V.                   | VI.28                   |                                               |
| śūdrānnena tu             | V.                   | VI.29                   |                                               |
| śūdrānneno-darasthena     | V.                   | VI.27                   |                                               |

| Pratīka                  | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Identi-<br>fication |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| ≼ünyālaye vahnigṛhe      | Vi.                  | LXVIII. 47              |                              |                     |
| śrńgenollikhate          | Vi.                  | LXXXVI.                 | 20                           |                     |
| śŗñgodakam gavām         | Vi.                  | XXIII.59                |                              |                     |
| Śrnu devi dhare          | Vi.                  | 1.63                    |                              |                     |
| śeşapatasmin             | Vi,                  | 1.40                    |                              |                     |
| śesāhi-phaṇa-ratnāṃśu    | Vi.                  | 1. 41                   |                              |                     |
| soceta manasā nityam     | В.                   | I. 10, 34               |                              |                     |
| śocanto nopakurvanti     | V.                   | XX. 30                  |                              |                     |
| ścyotante hi             | V.                   | XI. 21                  |                              |                     |
| śmaśānametat             | V.                   | XVIII. 13               | Yam                          | a                   |
| śraddadhānaḥ śuciḥ       | v.                   | XXIX. 21                |                              |                     |
| śraddadhānasya           |                      |                         |                              |                     |
| bhoktavyam               | V.                   | XIV. 17                 |                              |                     |
| śraddadhāno'nasūyaśca    | V.                   | VI. 8                   | N                            | 1S.IV.158           |
| 59                       | Vi.                  | LXXI. 92                |                              |                     |
| śraddhā ca no mā         | Vi.                  | LXXIII. 28              | 8                            |                     |
| śrāddhe nodvāsanīyāni    | V.                   | XI. 21                  |                              |                     |
| śrāddhesu śrāvanīyam     | Vi.                  | C. 3                    |                              |                     |
| śrāddham dattvā          | v.                   | XI. 37                  |                              |                     |
| śrāddhametesvakurvāņo    | Vi.                  | LXXVI, 2                |                              |                     |
| śrādJhameteşu yaddattan  | n Vi.                | LXXVII.                 | 7                            |                     |
| śriyāyutam               | Vi.                  | XCIX, 8.                |                              |                     |
| śruta-śilopa-sampannam   | V.                   | XI. 29                  |                              |                     |
| śruti-smrtyuditam        | Vi.                  | LXXI, 90                |                              |                     |
| śrūyate dvividham        | В.                   | III. 1. 23              |                              |                     |
| śrotriyāya ca            | V,                   | III. 8                  |                              |                     |
| śleşmāśrud <b>ū</b> șikā | Vi.                  | XXII. 81                |                              |                     |
| śvaḥ kāryamadya          | Vi.                  | XX. 41                  |                              |                     |
| śvabhirhatasya           | Vi.                  | XXIII. 50               |                              |                     |
| śvabhiḥ śrgālaiḥ         | Vi.                  | XLIII. 34               |                              |                     |
| śva-viştḥāyām kṛmiḥ      | В.                   | II. 2. 13               |                              |                     |
| śvasūkarāvalīḍha         | Vi.                  | XLVIII. 20              | )                            |                     |
| śva-hatāśca mṛgāḥ        | V.                   | III. 45                 |                              |                     |

| Pratīka                | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source<br>if men-<br>tioned | fication   |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| şadangametat ·         | Vi.                  | XXIII. 59               |                             |            |
| şandhasya kulatāyāśca  | V.                   | XIV. 19                 |                             |            |
| sambhojanī nāma        | A.                   | II.17.8                 |                             | uśāsana-   |
|                        |                      |                         | pur                         | va-XC.46   |
| sammärjane nänjanena   | Vi.                  | XXIII.56                |                             |            |
| sammistavesmasu        | Vi.                  | XCIX.22                 |                             |            |
| samvatsareņa patati    | В.                   | II.2.23                 |                             |            |
| saṃvāhyamānāṅghri      | Vi.                  | I.43                    |                             |            |
| saṃsarjayanti tā       | в.                   | II.4.3                  |                             |            |
| samskartā copahartā    | Vi.                  | LI.74                   |                             |            |
| samspṛṣṭam naiva       | V.                   | III.59                  |                             | MS.V.123   |
| saṃsmāraņe             | Vi,                  | XCIX.8                  |                             |            |
| samsrstinastu _        | Vi.                  | XVII.17                 |                             |            |
| sa kālaḥ kutapo        | V.                   | XI.36                   |                             |            |
| sa kīrtiyukto          | Vi.                  | III.98                  |                             |            |
| sakṛjjaptvāsyavāmiyam  | V.                   | XXVI.6                  |                             |            |
| sa gacchatyuttamam     | Vi.                  | XXVIII.4                | 17                          |            |
| sa gacchennarakam      | V.                   | IV.31                   |                             |            |
| sankarīkaraņam krtvā   | Vi.                  | XXXIX 2                 |                             |            |
| sacailam snātam        | Vi.                  | IX 33                   |                             |            |
| sa jīvanneva           | V.                   | III.2                   | Manu                        | MS.II.168  |
| sa jīvaṃśca            | Vi.                  | LI.68                   |                             |            |
| sa taptakṛcchra        | V.                   | XXIII.I                 | 5                           |            |
| sa tālavŗnteşu         | Vi.                  | XCIX.13                 | 3                           |            |
| sa tulyam bhrūnahatyāy |                      | IV.1,13                 |                             |            |
| sa te vakşyatyaśeşeņa  | Vi.                  | I.31                    |                             |            |
| satkriyāṃ deśa         | V.                   | <b>X</b> I.28           |                             | MS.III.126 |
|                        | В.                   | II.15.11                |                             | (var.)     |
| satputramadhigacchānaļ | -                    | II.16.9                 |                             |            |
| satye sthite           | Vi.                  |                         | 0                           |            |
| sa dadhikşīra          | В.                   | IV.6.5                  | •                           |            |
| sadā sapuşpe           | Vi.                  |                         | 9                           |            |
| sadā sthitāham         | Vi.                  |                         | •                           |            |
| Owne contempli         | * 1.                 | 240144.7                |                             |            |

| Pratīka                | Work in<br>which<br>occurs | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Identi-<br>fication |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| sadāpi pāpa            | v.                         | XXVII,19                | )                            |                     |
| sadopavāsī bhavati     | В.                         | II.13.12                |                              |                     |
| sadyah patati          | V.                         | II.27                   |                              |                     |
| sadyah kṛte            | Vi.                        | XCIX.11                 |                              |                     |
| sa dharma iti          | V.                         | III.7                   |                              |                     |
| santānavardhanam       | V.                         | XI.41                   |                              |                     |
| sandigdham sādhayet    | Vi.                        | VII.12                  |                              |                     |
| sandhyayor-vedavid     | Vi.                        | LV.12                   |                              |                     |
| sandhyām nopāsate      | В.                         | II.7.15                 | Prajāj                       | pati                |
| sandhyārātryorna       | Vi.                        | LXXVII.                 | 8                            |                     |
| sannyaset sarva        | V.                         | <b>X</b> .4             |                              |                     |
| sapiņdīkaraņam         | Vi.                        | <b>XXI.22</b>           |                              |                     |
| saptaśīrṣādhvaraguru   | Vi.                        | I. <b>56</b>            |                              |                     |
| saptajātān ajātāmsca   | В.                         | I.19.14                 |                              |                     |
| saptarātramakŗtvaitat  | В.                         | I.4.9                   |                              |                     |
| saptavyāhṛtayaścaiva   | В.                         | IV.6.1                  |                              |                     |
| saptarātropavāso vā    | B.                         | IV.5.23                 |                              |                     |
| saptarātrāt pramucyate | В,                         | IV.6.6                  |                              |                     |
| saptāgāram caret       | Vi.                        | XXVIII.49               | 9                            |                     |
| saptāvarān sapta       | В.                         | II.16.9                 |                              |                     |
| sa brahma              | Vi.                        | LV.16                   |                              |                     |
| sa bhavecchūkaro       | V.                         | VI.27                   |                              |                     |
| sa bhuñjāno na         | Vi.                        | LXVII.40                |                              |                     |
| samargham dhanyam      | V.                         | II.41                   |                              |                     |
| samastatra vibhāgaḥ    | Vi.                        | XVIII.41                |                              |                     |
| samāhitānām yuktānām   | В.                         | IV.3.1                  |                              |                     |
| samādhucchandasā rudra | aB.                        | IV.6.6                  |                              |                     |
| samāptet üdakam        | Vi.                        | XXII.87                 |                              |                     |
| samīkṣya dharmavit     | В.                         | I.1.16                  |                              |                     |
| samīpamāgatam dṛṣṭvā   | Vi.                        | 1.30                    |                              |                     |
| samutpannānyataḥ       | В.                         | IV.8.5                  |                              |                     |
| samutsrjed             | Vi.                        | LXXXI.21                |                              |                     |
| samutpattim ca         | Vi.                        | LI.72                   |                              |                     |

| Pratīka                | Work in<br>which<br>occurs | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Identi-<br>fication |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| samudramāpaḥ           | Vi.                        | LXXII.7                 |                              |                     |
| samūdham asamūdham v   | āВ.                        | I.10.1                  |                              |                     |
| sameșu ca guņo         | Vi.                        | <b>V</b> 111.39         |                              |                     |
| sampannamaśnan         | В.                         | II.5.18                 |                              |                     |
| sambhūtim tasya        | Vi.                        | XXX 45                  |                              |                     |
| sa mlecchadeśo         | Vi.                        | LXXXIV.4                | ,                            |                     |
| sarasvati vägatha      | Vi.                        | XCIX. 4                 |                              |                     |
| saraḥsu-pūrņeşu        | Vi.                        | XCIX.17                 |                              |                     |
| sarvam tattasya        | V.                         | XXVII. 1                |                              |                     |
| sarvam tat-tapasā      | Vi.                        | XCV. 17                 |                              |                     |
| sarvam punīta          | Vi.                        | XLVIII. 18              |                              |                     |
| sarvam bhumyanrte      | В.                         | 1. 19. 15               |                              |                     |
| sarva-bhuteşu yo       | A.                         | I. 22. 7                |                              |                     |
| sarvatah pratigṛhṇīyāt | V.                         | XIV. 13                 |                              |                     |
| 91                     | Vi.                        | LVII. 13                |                              |                     |
| sarva-pāpārņa-muktātmā | В.                         | IV. 8. 13               |                              |                     |
| sarva-dosopaghātārtham | В.                         | IV. 1, 30               |                              |                     |
| sarva-veda pavitrāņi   | V.                         | XXVIII. 10              |                              |                     |
| sarvastastena          | V.                         | XVII. 11                |                              |                     |
| sarva-lakṣaṇa hino'pi  | V,                         | <b>VI</b> . 8           | M                            | S.IV.158            |
| 99                     | Vi.                        | LXXI. 92                |                              |                     |
| sarvaloka              | Vi.                        | XX. 24                  |                              |                     |
| sarve tasyādṛtā        | Vi.                        | XXXI. 9                 |                              |                     |
| sarve tu japayajñasya  |                            | XXVI. 10                |                              | MS.II.86            |
| <b>9</b> >             | Vi.                        | LV. 19                  |                              |                     |
| sarve te tena          | V.                         | XVII. 10                |                              |                     |
| sarveşām copapapānām   | V.                         | XXV. 1                  |                              |                     |
| sarveşāmeva            | Vi.                        | XXII. 89                |                              |                     |
| sarveşāmaparādhānām    | Vi.                        | V. 193                  |                              |                     |
| sarveṣāmeva pāpānām    | V.                         | XXV.12                  |                              |                     |
| sarveşāmeva varņānām   | В.                         | II.4.2                  |                              |                     |
| sa linginām            | Vi.                        | XCIII.13                |                              |                     |
| so loke priyatām       | Vi.                        | LI.73                   |                              |                     |

| Pratīka                 | Work In which occurs | Reference<br>to passage | Source, Identi-<br>if men-fication<br>tioned |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| sa vatsaroma            | Vi.                  | LXXXVI                  | II.4                                         |
| sa vai vārdhusiko       | В.                   | I.10.24                 |                                              |
| 55                      | V.                   | II.41                   |                                              |
| sa vyāhrtim sapraņavām  | В.                   | IV.1.28                 |                                              |
| •>                      | Vi.                  | LV.9                    |                                              |
| <b>,</b> ,,             | V.                   | XXV.13                  |                                              |
| savyāhṛtikāḥ sapraṇavāḥ | В.                   | IV.1.29                 |                                              |
| **                      | V.                   | XXVI.4                  |                                              |
| saśādvalāyām            | Vi.                  | XCIX.17                 |                                              |
| sasamudraguhā           | Vi.                  | LXXXVI                  | 1.9                                          |
| sa sarvam paramā        | A.                   | I.22.7                  |                                              |
| sa sarvasya             | Vi.                  | LI.69                   |                                              |
| sasuvarņaguhā           | v.                   | XXVIII.                 | 21                                           |
| sahasraparamām          | V.                   | XXVI.15                 | 5                                            |
| sahasrakṛtvastvabhyasya | Vi.                  | LV.13                   |                                              |
| sahasraśah sametānām    | В.                   | I.1.10                  | MS.XII.114                                   |
| 19                      | V.                   | III.5                   |                                              |
| sa hutvaitena           | В.                   | IV.2.12                 |                                              |
| sā kanyā vṛṣalī         | Vi.                  | XXIV.41                 |                                              |
| sākşiņam tvevamuddistai | m B.                 | I.19.11                 |                                              |
| sāgamena tu             | Vi.                  | <b>V.18</b> 5           |                                              |
| sā cedakṣata            | v.                   | XVII.74                 |                                              |
| 99                      | В.                   | IV.1.18                 |                                              |
| sā dadarśāmṛta          | Vi.                  | I.34                    |                                              |
| sādhau nare             | Vi.                  | XCIX.17                 | 7                                            |
| sāmudryaśca samudreşu   | Vi.                  | I.14                    | •                                            |
| sāyam prātaḥ            | В.                   | II. <b>7.1</b> 5        | Prajāpati                                    |
| sāyam prātastvatithaye  | Vi.                  | LXVII.4                 | .5                                           |
| sārvavarņikamannādyam   | Vi.                  | LXXXI.                  | 21                                           |
| sāvitrīpatitu           | Vi.                  | XXVII.                  | 27                                           |
| sāvitreņaiva tat        | Vi.                  | LXV.14                  |                                              |
| sāvitryaṣṭasahasram     | v.                   | XXVII.                  | 18                                           |
| sāvitryāstu             | Vi.                  | LV.17                   |                                              |

| Pratika               | Work in which occurs | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned | Identi-<br>tication |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| sā hanti dātāram      | V.                   | XV11.69                 |                              |                     |
| simhāsane cāmalake    | Vi.                  | XCIX.12                 |                              |                     |
| simhe ma ityapām      | В.                   | IV.7.7                  |                              |                     |
| sukṛtaṃ tasya         | V.                   | VIII.6                  |                              |                     |
| sukṛtam duşkṛtam      | V.                   | XX.31                   |                              |                     |
| sukhāsīnā nibodha     | Vi.                  | I.65                    |                              |                     |
| sugandhalipta         | Vi.                  | XCIX.19                 |                              |                     |
| sutaptajāmbūnada      | Vi.                  | XCIX.1                  |                              |                     |
| supātre vidhivad      | V.                   | XXIX.18                 |                              |                     |
| subrahmanyamanādbṛşy  | am Vi                |                         |                              |                     |
| surādhāne tu yo       | В.                   | 11.1.21                 |                              |                     |
| surāpaķ śyāva         | V.                   | XX.44                   |                              |                     |
| surāsuragurum         | Vi.                  | I.60                    |                              |                     |
| suvarņanābham kṛtvā   | V.                   | XXVIII.                 | 20                           |                     |
| suvarņarajatābbyām    | В.                   | I.11.39                 |                              |                     |
| suvarņamapahṛtyāpi    | V.                   | XXVI 6                  |                              |                     |
| suvarņastainyam       | Vi.                  | XLVIII.2                | 22                           |                     |
| suśuddhadānte         | Vi.                  | XCIX.18                 |                              |                     |
| suśubhraspṛṣṭadaśānām | Vi.                  |                         |                              |                     |
| susūksmaśuklavasanām  | Vi.                  | I.28                    |                              |                     |
| subṛtsvajihmaḥ        | Vi.                  | III.96                  |                              |                     |
| sūktam ca paurusam    | V.                   | XXVI.7                  |                              |                     |
| sūkṣmavāttad          | Vi,                  | XCVII.18                |                              |                     |
| sūnavo yasya          | В.                   | IV.8.8                  |                              |                     |
| somah saucam          | В.                   | II.4.5                  |                              |                     |
| so'saṃvṛtaṃ tamô      | V.                   | XVIII.15                | Yama N                       | 18.VI.¿N            |
|                       |                      |                         |                              | (var.)              |
| sauvarņarājatābhyām   | Vi.                  | LXXIX.24                |                              |                     |
| skandhenādāya musalam | В.                   | II. 1. 16               | A partl                      | y similar           |
| •                     |                      |                         | - '                          | ccurs in            |
|                       |                      |                         |                              | III. 315            |
| stuvato duhitā        | В.                   | II. 4. 27               |                              | bh. I. 78,          |
| Stavato dunita        | D.                   | **1 31 #1               | 147                          | 10, 34              |
|                       |                      |                         |                              | -0, 0.              |

| Pratīka                | Works in which occurs | Reference<br>to passage | Source,<br>if men-<br>tioned |          |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------|
| stutvā tvevam          | Vi.                   | XCVIII. 10              | 2                            |          |
| stenah kunakhī         | V.                    | XX. 44                  |                              |          |
| stenah pramukto        | A.                    | I. 19. 15               |                              |          |
| striyah pavitram       | В.                    | II. 4. 5                |                              |          |
| 99                     | V.                    | XXVIII. 4               |                              |          |
| striyaśca rati         | В.                    | I. 9. 2                 |                              | MS.V.130 |
|                        |                       |                         |                              | (var.)   |
| "                      | V.                    | XXVIII. 8               |                              |          |
| striyo'pyetena         | Vi.                   | XLIV. 45                |                              |          |
| strīņām krta-vivāhānām | В.                    | I. 11. 6                |                              |          |
| strībālābhyupa         | Vi.                   | XVI. 18                 |                              |          |
| strī-śūdra-patitānām   | Vi.                   | XLVI. 25                |                              |          |
| strīşu kṣāntam         | V.                    | <b>V</b> I. 30          |                              |          |
| sthānapālān lokapālān  | Vi.                   | 1. 16                   |                              |          |
| sthitih sudīksā        | Vi.                   | XCIX. 5                 |                              |          |
| sthitā sadā            | Vi.                   | XCIX. 8                 |                              |          |
| sthitau mṛte           | Vi.                   | XCIX. 15                |                              |          |
| "                      | Vi.                   | XCIX. 22                |                              |          |
| snātakānām tu          | V.                    | XII. 14                 |                              |          |
| snātakavratalope ca    | Vi.                   | LIV. 29                 |                              |          |
| snāto'dhikārī          | Vi.                   | LXIV. 40                |                              |          |
| snātvārkam             | Vi.                   | XXVIII. 5               | 1                            |          |
| snāyāt trişavaņam      | В.                    | IV. 5. 4                |                              |          |
| spṛśanti bindavaḥ      | В.                    | I. 10. 35               |                              | MS.V.142 |
|                        |                       |                         |                              | (var.)   |
| **                     | Vi.                   | XXIII. 54               |                              |          |
| spṛṣṭvā samācaret      | В.                    | I. 11. 34               |                              |          |
| sravantīsvaniruddhāsu  | В.                    | II. 5. 4                |                              |          |
| srasteșu teșu          | В.                    | I. 8. 19                |                              |          |
| svakāryadakṣe          | Vi.                   | XCIX. 20                |                              |          |
| svadāratuṣṭe           | Vi.                   | XCIX. 19                |                              |          |
| svajanasvārthe         | V.                    | XVI. 37                 |                              |          |
| svadhā titikşā         | Vi.                   | XCIX. 5                 |                              |          |

| Pratīka                | Work in<br>which<br>occurs | Reference<br>to passage | Source, if mentioned | Identi-<br>fication |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| svapne siktvā          | Vi.                        | XXVIII. 41              |                      |                     |
| svamāṃsaṃ              |                            |                         |                      |                     |
| paramāṃsena            | Vi.                        | LI. 75                  |                      |                     |
| svayam viprati         | V.                         | XXVIII. 2               |                      |                     |
| svayam dattam          |                            |                         |                      |                     |
| niṣādaṃ ca             | В.                         | II. 3. 32               |                      |                     |
| svayamīhita labdham    | Vi.                        | XVIII. 42               |                      |                     |
| svarāstre nyāyadaņdah  | Vi.                        | 1II. 96                 |                      |                     |
| svargam gacchatya      | Vi.                        | XXV. 17                 |                      |                     |
| svavāsinīm kumārīm     | Vi.                        | LXVII. 39               |                      |                     |
| sva-sthāne sthāpitā    | Vi.                        | 1. 45                   |                      |                     |
| svādhyāyottham yoni    | V.                         | VI.30                   |                      |                     |
| svādhyāyādhyāyinām     | V.                         | XXVI.14                 |                      |                     |
| svādhyāye bhojane      | В.                         | II.6.38                 |                      | MS.IV.58            |
| svādhyāyinam kule      | v.                         | III.18                  |                      | (var,)              |
| svādhyāyotsargadānesu  | В.                         | II.6.39                 |                      |                     |
| svādhyāyasevām         | Vi.                        | LIX.30                  |                      |                     |
| svādhyāyena ṛṣīn pūjya | В.                         | II.16.5                 |                      |                     |
| svādhyāyenāgnihotreņa  | Vi.                        | LXVII.44                |                      |                     |
| svāhā ca medhā         | Vi.                        | XCIX.5                  |                      |                     |
| svāhā-svadhāyām        | Vi.                        | XCIX.15                 |                      |                     |
| hatamaśraddadhānasya   | В.                         | I,10.5                  |                      |                     |
| hatvāpi sa             | V.                         | XXVII.3                 |                      |                     |
| hanti pañcadaśī        | В.                         | I.21.23                 |                      |                     |
| hanti jātānajātāmsca   | $\mathbf{V}_{\bullet}$     | X.3                     |                      |                     |
| hantyaşţamī            |                            |                         |                      |                     |
| hyupādhyāyam           | В.                         | I.21.23                 |                      |                     |
| havanam bhojanam dana  | ım B.                      | II.6.40                 |                      |                     |
| havirguņā na vaktavyāķ | V.                         | XI.33                   |                      |                     |
| havişyantiyamabhyasya  | V.                         | XXVI.7                  |                      |                     |
| havişyan prataraşan    | V.                         | XXVII.16                |                      |                     |
| hastadattāstu ye       | V.                         | XIV.3I                  |                      |                     |
| hastyaśvānām tathā     | Vi.                        | <b>V.</b> 188           |                      |                     |

| Pratīka                  | Work in<br>which<br>occurs | Reference<br>to passage | Source, Identi-<br>if men fication tioned |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| hāvanīyahyaśaktena       | В.                         | IV.8.9                  |                                           |
| himavacchvetasankāśan    | ı Vi.                      | 1.35                    |                                           |
| hiraņyakeśa viśvākṣa     | Vi.                        | 1.52                    |                                           |
| hiranyārthe'nṛte         | В.                         | I.19.15                 |                                           |
| hīnajātistriyam          | Vi.                        | XXVI.6                  |                                           |
| hīnācāraparītātmā        | V.                         | VI.1                    |                                           |
| hīnācāramito             | V.                         | VI.2                    |                                           |
| hutāgnihotraķ krtavaisva | a B.                       | II.5.18                 |                                           |
| hutena śāmyate           | В.                         | II.6.42                 |                                           |
| hrt-kantha-talu-gabhistu | Vi.                        | LXII.9                  |                                           |
| hoturvastrayagam         | Vi.                        | LXXX. V                 | [. 17                                     |

# PASSAGES FROM MAJOR DHARMA-SŪTRAS¹ CITED IN LATER SMRTI DIGESTS AND COMMENTARIES

The Smrti digests and commentaries of the different schools frequently quote passages from the Dharma-sūtras. We have collected the passages quoted, from the minor Dharma-sūtras, in some of the principal digests and commentaries (Chapter VIII). It is intended herein to identify the passages of major Dharmasūtras quoted in the wellknown works, and also to point out such passages as are not traceable in the printed texts. This identification of the Dharma-sūtra passages will afford the reader of Smrti digests and commentaries an easy reference to the works on Dharmasūtra. Besides, this collection will be of help to any future scholar who may allempt a critical edition of the Dharmasūtra texts. The future editor, who will presumably be equipped with fresh MS. material, will get abundant Dharmasūtra passages which are not traceable in the text now available in print. Wherever the quotations vary from the printed texts, the fact has been indicated with the abbreviation 'var.'

For the present purpose, all the Smṛti digests of Bengal, available in print, have been examined. Besides, the most prominent works<sup>2</sup> of the other schools have been used.

- 1 To the Vaikhānasa-smārta-sūtra little importance seems to have been attached by later writers who seldom appear to quote passages from this work. It is, therefore, excluded for the present purpose.
- 2 The number of such works is very large. Therefore, we select the most well known among them that are available to us. Many of the works, used here, do not contain any Index to authors and works quoted in them. Consequently, every line has to be gone through in search of the Dharmasūtra passages. So, it cannot be claimed that no such passage has escaped our notice.

Under each major Dharma-sūtra work we have mentioned the works quoting passages therefrom. The passages which are not traceable have been indicated by cross marks.

For this Appendix the following works have been utilised:
(Arranged in the English Alphabetical Order)

Aparārka, Aparāditya's commentary on the Yājnavalkyasmṛti (Pts. I, II), Ānandāśrama ed, Poona, 1903.

Brahmana-sarvasva of Halayudha,

ed. Tejascandra, Calcutta, 1331 B. S.

Caturvarga-cintāmaņi of Hemādri,

Bibliotheca Indica ed., Vols. I, II, (Pts. 1, 2) III (Pts. 1, 2)<sup>3</sup>

Dāna-kriyā-kaumudī of Govindānanda.

Bibliotheca Indica, ed., Calcutta, 1903.

Dāya-bhāga of Jīmūtavāhana,

ed. J. Vidyāsāgara, Calcutta, 1893.

Dīpa-kalikā of Śūlapāņi,

ed. J. R. Gharpure, Bombay, 1939.

Durgotsava-viveka of Śūlapāņi,

Sanskrit Sāhitya Parisat Series, No. 7, Calcutta.

Grhastha-ratnākara of Candeśvara—Bibliotheca Indica ed.

Hāralatā of Aniruddha Bhatta.

Bibliotheca Indica ed., Calcutta, 1909.

Kāla-viveka of Jīmūtavāhana,

Bibliotheca Indica ed., Calcutta, 1905.

Kṛtya-kalpataru of Lakṣmīdhara, GOS ed.

Manvartha-muktāvalī, Kullūka's commentary on the Manu-smṛti, Nirṇayasāgara Press ed., Bombay, 1933.

Mitāksarā, Vijñāneśvara's commentary on Yājñavalkya-smṛti, NSP ed., Bombay, 1929.

, Haradatta's Commentary on Gautama-dharmasūtra, Ānandāśrama ed., Poona, 1931.

<sup>3</sup> The fourth volume of the work is not supposed to be genuine (vide HDH, I, p. 354). Hence, it has been left out.

- Prāyaścitta-prakaraņa of Bhavadeva Bhatta, ed. Girish Vedāntatīrtha, Rajshahi, 1927.
- Prāyascitta-viveka of Śūlapāṇi, ed. J. Vidyāsāgara, Calcutta 1893.
- Sambandha-viveka of Bhavadeva Bhatta, ed. S. C. Banerji, New Indian Antiquary, VI.
- Smṛti-tattva of Raghunandana, ed. J. Vidyāsāgara, Calcutta, 1895.
  - Vols. I, II.
- Smṛti-candrikā of Devaṇabhaṭṭa comprising the following parts:
  - (i) Samskāra-kānda, ed. Śrinivāsācārya, Mysore, 1914.
  - (ii) Ahnika-kāṇḍa, ed. Do, Mysore, 1914.
  - (iii) Vyavahāra-kāṇḍa, pt. I., ed. Do, Mysore, 1914.
  - (iv) " " pt II., ed. Do, Mysore, 1914.
  - (v) Śrāddha-kaṇḍa, ed. Curator, Govt. Oriental Library, Mysore, 1918.
  - (vi) Aśauca-kānda, ed. R. Shama Sastri, Mysore, 1921.
- S'rāddha-kriyā-kaumudī of Govindānanda, Bibliotheca Indica ed., Calcutta, 1904.
- S'uddhi-kaumudī of Govindānanda,
  Bibliotheca Indica ed., Calcutta, 1905.
- Ujjvalā, Haradatta's commentary on Āpastamba-dharmasūtra, ed. A. C. Šāstri, Benares, 1932.
- Varşa-kriyā-kaumudī of Govindānanda, Bibliotheca Indica ed., Calcutta, 1902.
- Vivaraņa, Govindasvāmin's commentary on Baudhāyanadharma-sūtra, ed. A. C. Šāstri, Benares, 1934.
- Vivāda-ratnākara of Caņģesvara, Bibliotheca Indica ed., Calcutta, 1931.
- Vrata-kāla-viveka of Šūlapāņi, ed. S. C. Banerji, IHQ, Vol. XVII. 1914

## Gautama-dharmasūtra (Mysore ed., 1917)

### 1. Aparārka4

| Number of page | Reference to<br>Dharmasūtra |
|----------------|-----------------------------|
| 32             | (var.) I. 7-9               |
| 37             | (var.) I. 38. 42            |
| <b>,</b> 55    | I, 58-59                    |
| 62             | (var.) II. 19-26            |
| 80             | IV. 2                       |
| 81             | (var.) IV. 3-5              |
| 88             | IV. 29                      |
| 94             | (var.) V. 24                |
| 105            | (var.) IX. 26               |
| 117            | (var.) IV. 16               |
| 127            | IX. 63-64                   |
| 145            | x                           |
| 153            | X                           |
| 156            | (var.) 1X. 50               |
| 159            | (var.) 1X. 48-49            |
| 161            | (var.) VII. 1-3             |
| 173            | (var ) IX. 4                |
| 180            | (var.) 1X. 13-14            |
| 182            | IX. 8                       |
| 183            | X                           |
| 184            | (var.) IX. 17-25            |
| 184            | IX, 54-55                   |
| 187            | (var.) XVI. 1-4             |
| 189            | XVI. 37-39                  |
| 191            | (var.) 1. 63-64             |
| 192            | (var.)                      |
| 246            | XVII. 23                    |

4 This work is in two parts. But, the numbering of the pages in both the parts being continuous we do not take up the two parts separately.

| Number of page | Reference to<br>Dharmasūtra |
|----------------|-----------------------------|
| 252            | (var.) XVII. 26             |
| 262            | (var.) I. 35-36             |
| 277            | I. 44. 46                   |
| 422            | (var.) XV. 1-2              |
| 423            | X                           |
| 425            | X                           |
| 434            | (var.) XV. 13-14            |
| 439            | XV. 9                       |
| 442            | XV. 20-21                   |
| 453            | (var.) XV. 16-19            |
| 463            | (var.) XV. 7-8              |
| 466            | X                           |
| 481            | X                           |
| 533            | X                           |
| 599            | (var.) XI. 21               |
| 603            | XIV. 31                     |
| 631            | (var.) X. 45                |
| 633            | XI. 30                      |
| 640            | (var.) X. 42-44             |
| 641            | X                           |
| 643            | XII. 28                     |
| 682            | (var.) XIII. 24-25          |
| 720            | (var.) XXVIII. 41           |
| 721            | XXVIII. 25                  |
| 722            | X                           |
| 726            | XXVIII. 47-48.              |
| 729            | X. 38                       |
| 736            | XXVIII. 18-20               |
| 742            | (var.) XXVIII. 21-23        |
| 754            | XXVIII. 26                  |
| 77 <i>3</i>    | (var.) XII. 25              |
| 778            | X. 35-36                    |
| 783            | (var.) V. 24                |
| 809            | (var.) XII. 1, 4            |

| Number of page   | Reference to<br>Dharmasūtra |
|------------------|-----------------------------|
| 833              | (var.) X. 25-28             |
| 843              | (var.) XII. 43-44           |
| 850              | (var). XII. 46-47           |
| 857              | (var.) XII. 2;              |
| 874              | XIV. 38                     |
| 877              | (var.) XIV. II              |
| <sup>*</sup> 885 | (var.) XIV. 35, 37-39       |
| 895              | XIV. 44                     |
| 899              | <b>XIV.</b> 6               |
| 900              | XIV. 16-17                  |
| 901              | XIV, 9-11                   |
| 904              | XIV. 18                     |
| 913              | X                           |
| 918              | X                           |
| 921              | (var.) XIV.29               |
| 929              | VII.4-7                     |
| 931              | (var.) VII.8-12             |
| 936              | V1I.4 5                     |
| 937              | X.5-6                       |
| 945              | III <b>,</b> 10             |
| 951              | III.25                      |
| 1039             | (var.) XIV,2-10             |
| 1045             | XXI.1-3                     |
| 1047             | XXI.10                      |
| 1048             | (var.) XXIII,12-13          |
| 1051             | (var.) XX.1                 |
| 1053             | XXII.3 (a part only)        |
| 1054             | (var.) XXII.3-5             |
| 1059             | XX1I.1                      |
| 1064             | (var.) XXII.10              |
| 1069             | II.1                        |
| 1074             | (var.) XXIII.2-4            |
| 1079             | XII.42                      |
| 1100             | XXII 20                     |

| Number of page of | Reference to Dharmasūtra |
|-------------------|--------------------------|
| 1106              | (var.) XXII.13-14        |
| 1117              | (var.) XXII.31-34        |
| 1122              | X                        |
| 1125              | (var.) XXII.37           |
| 1130              | (var.) XXII.22-23        |
| 1141              | (var.) XXIII.20          |
| 1154              | (var.) XXII.36           |
| 1165              | (var.) XXIII.26          |
| 1204              | X                        |
| 1205              | (var.) XX.2-9            |
| 1207              | (var.) XX.10-16          |
| 1237              | (var.) XXVI.1-18         |
| 1243              | (var.) XXVIII.1-19       |
|                   | Dollar and company       |

#### 2. Brāhmaņa-sarvasva

74 X 139 V.11

### 3. Caturvarga-cintāmaņi

Vol. 1.

41 X.38
47 X
92 (verse) X
615 (this and the following page contain a series of verses from Gautama) X

Vol. II, Pt. I

p. 997 (verse) X

Vol. II, Pt. 2

No citation from Gautama found.

449

## Vol. III, Pt. 1

This part could not be procured while preparing the present Appendix.

|  | Vol | ١. ا | Ш | , p | t. | 2. |
|--|-----|------|---|-----|----|----|
|--|-----|------|---|-----|----|----|

| Number of page | Reference to<br>Dharmasūtra |
|----------------|-----------------------------|
| 183 (verse)    | X                           |
| . 189 (verse)  | X                           |
| 460            | X                           |
| 468            | x                           |
| 581 (verse)    | X                           |
| 633            | X                           |
| 692            | X                           |
| 694            | X                           |
| 752            | I. 14                       |
| 755            | XVI. 35                     |
| 756            | X                           |
| 757            | XVI. 48                     |
| 758            | XVI. 45                     |
| 762            | XVI, 23                     |
| <b>7</b> 63    | X                           |
| 769            | XVI. 7                      |
| 771            | X                           |
| <b>77</b> 2    | XVI. 46                     |
| <b>7</b> 73    | XVI. 43                     |
| 775            | XVI. 10                     |
| 776            | XVI. 50                     |
| 78 <i>2</i>    | II. 55                      |
| 784            | III. <b>1</b>               |
| 802            | (var.) XVIII. 22            |
| 805            | (var.) XVIII. 21            |
| 815            | X                           |
| 4.             | Dāna-kriyā-kaumudī          |
| 12             | X                           |
| 16             | X                           |

## 5. Dāya-bhāga

| Number of page | Reference to<br>Dharmasütra |
|----------------|-----------------------------|
| 26             | XVIII. 1-2                  |
| 48             | XVIII. 438                  |
| 130            | XVIII. 30                   |
| 213            | XVIII. 21                   |
| 213            | 6. Dīpa-kalikā              |
| •              | -                           |
| 1              | (var.) IV. 25               |
| 4              | I. 41                       |
| 11             | I. 38 (part only)           |
| 14             | V. 4-5                      |
| 15             | (var.) V. 19                |
| 16             | (var.) X. 63                |
| 19             | (var.) XVI. 22-23           |
| 24             | (var.) I. 44-46             |
| 48             | (var.) XII. 24              |
| 54             | XXVIII. 25                  |
| 58             | XXVIII. 26-27               |
| 96             | (var.) XXII. 8-9            |
| 98             | (var.) XXIII. 2, 3, 4       |
| 101            | (var.) XXII. 13-14          |
| 102            | X                           |
| 109            | X1X. 17                     |
|                | 7. Grhastha-ratnākara       |
| 129            | (var.) XVIII. 25-36         |
| 141            | (var.) 1X. 13               |
|                | 8. Hāralatā                 |
| 7              | X                           |
| 8              | XVI-47                      |
| 10             | (var.) XIV. 1-5             |
| 34             | XIV. 18                     |
| 35             | XIV. 42                     |
| 97             | XIV. 12                     |
|                |                             |

| Number of page | Reference to<br>Dharmasūtra |
|----------------|-----------------------------|
| 106            | (var.) XIV. 43-44           |
| 116            | XIV. 9                      |
| 157            | (var.) XIV. 38              |
| 213            | (var.) XX. 14               |
|                | 9. Kāla-viveka              |
| · 353          | XVI. 37, 38                 |
| 372            | x                           |

#### 10. Kṛtya-kalpataru

(var.) VIII. 21

The passages from this Dharma-sūtra, quoted in this work, have been traced to their sources in the GOS, ed. of the work. Hence, we give below merely the references to the pages of the work containing these passages.

Vol. I.—Pages 14, 29, 39, 42, 43, 76, 97, 99, 102, 108, 114, 117, 119, 124, 125, 134, 141, 142, 154, 155, 165, 185, 189, 192, 193, 195, 196, 203, 105, 209, 214, 218, 230, 231, 235, 236, 240, 241, 244, 245, 249, 252, 279.

Vol. II.—Pages 8, 28, 44, 49, 85, 91, 98, 108, 111. 112, 137, 163, 164, 170, 185, 187, 202, 209, 224, 254, 259, 267, 272, 289, 290, 294, 311, 314, 322, 345, 378, 399, 404, 406, 411, 417, 420, 421, 426, 428.

Vol. V.—Pages 12, 15, 38.

453

Vol. XI.—Pages 7, 18, 92, 130, 131, 137, 151, 164, 170.

Vol. XIV.—Pages 21, 23, 48.

#### 11. Manvartha-muktāvalī

| Page       | Reference to passage |
|------------|----------------------|
| 32         | I. 6                 |
| <b>3</b> 9 | I. 41                |
| 41         | I. 41                |
| 43         | I. 37                |

| Page         | Reference to passage |
|--------------|----------------------|
| 44           | I. 55                |
| 53           | (var.) VI. 5         |
| 54           | (var.) I. 14. 26-29  |
| 70           | XXII, 21             |
| 79           | (var.) XXVIII. 19    |
| 86           | (var.) V. 1-2        |
| 100          | (var.) V. V. 28-31   |
| 102          | X                    |
| 152          | X                    |
| 206          | (var.) I. 44-45      |
| 208          | V. 1-2               |
| 246          | (var.) X. 20-21      |
| <b>287</b> . | (var.) XIII. 24-25   |
| 306          | (var.) V. 24         |
| 326          | X                    |
| 340          | XVIII. 22            |
| 362          | (var.) XXIII. 25     |
| 363          | XXVIII. 19           |
| 430          | X                    |
| 436          | X                    |
| 443          | (var.) XXIII, 2-3    |

# 12. Mitākṣarā of Vijñāneśvara.

| Page | Reference to passage |
|------|----------------------|
| 14   | IV. 2                |
| 34   | (var.) V. 32         |
| 35   | IX. 50               |
| 36   | (var.) IX. 48        |
| 36   | X                    |
| 36   | X. 5-6               |
| 36   | (var.) VII. 1-3      |
| 41   | X                    |
| 42   | (var.) IX. 13-14     |
| 45   | (var.) XVI. 22       |
| 45   | <b>x</b>             |

| Page         | Reference to passage |
|--------------|----------------------|
| 47           | (var.) II. 49-51     |
| 48           | X                    |
| 53           | XVII. 25             |
| 58           | XVII. 8-9            |
| 60           | (var.) I. 48         |
| 60           | X                    |
| 61 ر         | (var.) I. 47         |
| 61           | (var.) I. 44-46      |
| 97           | XI. 1                |
| 97           | (var.) XI. 9-10      |
| · 9 <b>7</b> | XI. 17-18            |
| 102          | (var.) X. 16-17      |
| 115          | XI. 1                |
| 131          | XI. 25-26            |
| 138          | (var.) XII. 44-45    |
| 139          | XII. 43              |
| 143          | II. 49-51            |
| 145          | (var.) X. 35-37      |
| 145          | (var.) X. 42-44      |
| 146          | X                    |
| 148          | XII. 28              |
| 151          | X                    |
| 152          | II. 9                |
| 153          | XXVIII. 41           |
| <b>I</b> 66  | XIII. 6              |
| 197          | X.38-41              |
| 201          | XXVIII.1             |
| 203          | XXVIII.25            |
| 205          | (var.) XXVIII-48     |
| 211          | X                    |
| 217          | (var.) XXVIII.21-23  |
| 219          | X-48                 |
| 229          | XXVIII.25            |
| 230          | XII.37               |
| 243          | X.35-36              |
|              |                      |

| Page         | Reference to passage |
|--------------|----------------------|
| 259          | XII,11               |
| 295          | XIV.38               |
| 298          | (var.) XIV.11        |
| 302          | (var.) XIV.28        |
| 303          | XIV.35               |
| 303          | XV.13-14             |
| 309          | (var.) XIV.7-8       |
| 309          | (var.) XIV.17, 26    |
| 312          | (var.) XIV. 9-11     |
| 313          | (var.) XIV. 18       |
| 317          | X                    |
| 324          | X1V-29               |
| 375          | XXI. 1-2             |
| 378          | X                    |
| 384          | X                    |
| 385          | (var.) XXII. 5       |
| 389          | XXII. 8-9            |
| 396          | XXII. 10             |
| 408          | II. 57               |
| 420          | X                    |
| 427          | X                    |
| 427          | XXII. 31-32          |
| 433          | XXII. 29             |
| 435          | XIX. 19              |
| 440          | XXIII. 18            |
| 447          | X                    |
| 457          | XXIII. 27            |
| 464          | IX. 17-19            |
| 467          | (var.) XX. 6-7       |
| 467          | (var.) XX. 10-14, 16 |
| 4 <b>7</b> 1 | (var.) XXIV. 12      |
| 481          | XXVI. 2              |
| 481-482      | (var.) XXVI 1-17     |
| 484          | (var.) XXVII. 1-16   |
| 486          | (var.) XXVI. 9       |
|              |                      |

| Page       | Reference to passage                 |
|------------|--------------------------------------|
| 487        | XXVI. 20-22                          |
| 488        | XXVI 21                              |
| 490        | XXII.31                              |
|            |                                      |
| 13.        | Mitākṣarā, Haradatta's Commentary on |
|            | Gautama-dharmasütra.                 |
| 2          | X                                    |
|            | 14. Prāyaścitta-prakaraņa.           |
| 14         | XXII, 10                             |
| 18         | X                                    |
| 19         | X                                    |
| 21         | X                                    |
| 22         | X                                    |
| 36         | (var.) XXIV. 13                      |
| 37         | X                                    |
| 27         | X                                    |
| 48         | X                                    |
| 57         | $\mathbf{X}$                         |
| 57         | XVII. 12                             |
| 57         | (var.) XVII. 14                      |
| <b>7</b> 3 | XII. 42                              |
| 9 <b>7</b> | (var.) XXII 15                       |
| 97         | XXII. 20                             |
| 98         | (var.) XXIII. 17-19                  |
| 99         | (var.) XXIII. 20                     |
| 130        | X                                    |
|            | 15. Prāyaścitta-viveka               |
| 12         | X                                    |
| 16         | (var.) XIX, 2, 3                     |
| 32         | (var.) XIX. 17, 19                   |
| 36         | (var.) XXI. 1-3                      |
| 78         | X                                    |
|            |                                      |

(var.) XXI. 1-3

142

| Page                                                                         | Reference to passage                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 184                                                                          | X                                                                                                         |
| 191                                                                          | X                                                                                                         |
| 225                                                                          | X                                                                                                         |
| 290                                                                          | X                                                                                                         |
| 335                                                                          | X                                                                                                         |
| 337                                                                          | (var.) IX. 58                                                                                             |
| 349                                                                          | XXII. 31-34                                                                                               |
| 377                                                                          | X                                                                                                         |
| 379                                                                          | XVIII. 18-19                                                                                              |
| 382                                                                          | (var.) XXII. 36                                                                                           |
| 392                                                                          | (var.) XXI. 36                                                                                            |
| 397                                                                          | (var.) XXIII. 21                                                                                          |
| 518                                                                          | (var.) 13-15                                                                                              |
| 528                                                                          | X                                                                                                         |
| 530                                                                          | XIX. 17, 19, (parts).                                                                                     |
| 16. Sambandha-viyeka c                                                       | of Bhavadeva Bhatta                                                                                       |
| 10, Damoundana iliana c                                                      | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                   |
| 253                                                                          | x                                                                                                         |
|                                                                              | x                                                                                                         |
| 253                                                                          | x                                                                                                         |
| 253<br>17. Smṛti-t                                                           | X<br>attva, I                                                                                             |
| 253<br>17. Smṛti-t                                                           | X<br>attva, I<br>(var.) XV. 1-5                                                                           |
| 253<br>17. Smṛti-t<br>173<br>212                                             | X<br>attva, I<br>(var.) XV. 1-5<br>X                                                                      |
| 253<br>17. Smṛti-t<br>173<br>212<br>267                                      | X attva, I (var.) XV. 1-5 X X                                                                             |
| 253<br>17. Smṛti-t<br>173<br>212<br>267<br>305                               | X attva, I (var.) XV. 1-5 X X X                                                                           |
| 253 17. Smṛti-t 173 212 267 305 341                                          | X attva, I (var.) XV. 1-5 X X X X (var.) I. 44-45                                                         |
| 253 17. Smṛti-t 173 212 267 305 341 349                                      | X attva, I (var.) XV. 1-5 X X X (var.) I. 44-45 (var.) X. 5-6                                             |
| 253 17. Smṛti-t 173 212 267 305 341 349 356                                  | X attva, I (var.) XV. 1-5 X X X (var.) I. 44-45 (var.) X. 5-6 X                                           |
| 253 17. Smṛti-t 173 212 267 305 341 349 356 391                              | X attva, I (var.) XV. 1-5 X X X (var.) I. 44-45 (var.) X. 5-6 X X X (var.) XII. 25                        |
| 253 17. Smṛti-t 173 212 267 305 341 349 356 391 398                          | X attva, I (var.) XV. 1-5 X X X X (var.) I. 44-45 (var.) X. 5-6 X X                                       |
| 253 17. Smṛti-t 173 212 267 305 341 349 356 391 398 400                      | X attva, I (var.) XV. 1-5 X X X (var.) I. 44-45 (var.) X. 5-6 X X X (var.) XII. 25 (var.) V. 11 XXVI. 1-5 |
| 253 17. Smṛti-t 173 212 267 305 341 349 356 391 398 400 421                  | X attva, I (var.) XV. 1-5 X X X (var.) I. 44-45 (var.) X. 5-6 X X X (var.) XII. 25 (var.) V. 11           |
| 253  17. Smṛti-t  173  212  267  305  341  349  356  391  398  400  421  481 | X attva, I (var.) XV. 1-5 X X X (var.) I. 44-45 (var.) X. 5-6 X X X (var.) XII. 25 (var.) V. 11 XXVI. 1-5 |

| Page       | Reference to passage  |
|------------|-----------------------|
| 543        | XXI. 4-6              |
| 543<br>795 | XXI. 4-0<br>X         |
| 894        | X                     |
| 903        | (var.) VI. 5          |
| 903        | (vai.) v i. 3         |
|            | 18. Smṛti-tattva, II. |
| 13         | (var.) XIII. 24-25    |
| 20         | (var.) VIII, 21       |
| 25         | (var.) IX. 67         |
| 122        | (var. )XXVIII. 18-20  |
| 128        | (var.) V. 24          |
| 185        | XXVIII. 25            |
| 215        | XIII. 24-25           |
| 223        | (var.) XII. 34        |
| 236        | X                     |
| 273        | XIV. 18               |
| 311        | X                     |
| 354        | X                     |
| 387        | (var.) 13-14          |
| 526        | (var.) 38-41          |
|            | 19. Smrti-candrikā    |
|            | (Saṃskāra-kāṇḍa)      |
| 6          | (var.) I. 3-4         |
| 7          | X                     |
| 16         | I. 6                  |
| 26         | X                     |
| 32         | (var.) XIII. 13-21    |
| 34         | VIII. 22              |
| 62         | X                     |
| 63         | X                     |
| 142        | II. 49                |
| 143        | (var.) II 51          |
| 144        | VII. 1-3              |

| Page       | Reference to passage |
|------------|----------------------|
| 149        | XVI. 23              |
| 150        | X                    |
| 153        | (var.) XIII. 16      |
| 156        | XVI. 37              |
| 157        | X. 161               |
| 162        | XVI. 18              |
| 164        | XVI. 10              |
| 172        | 111. 4               |
| 174        | IV. 36               |
| 175        | X                    |
| 179        | X                    |
| 181        | XIV. 12              |
| 182        | (var.) XXVIII, 19    |
| 182        | IV. 2                |
| 209        | X                    |
| 213        | XVIII, 22-24         |
| 218        | (var.) V. 24         |
| 227        | (var.) IV. 33        |
| 227        | 1V. 29               |
|            | Smṛti-candrikā       |
|            | (Vyavahāra·kāṇḍa)⁵   |
| 5 <b>5</b> | IX. 25-26            |
| 57         | XIII. 1              |
| 208        | XIII. 24             |
| 208        | (var.) XIII. 6-7     |
| 290        | XII. 43              |
| 292        | (var.) XII. 44-45    |
| 296        | VIII. 12             |
| 297        | XII. 49              |
| 311        | X. 35-36             |
|            |                      |

<sup>5</sup> This work consists of two parts. But, the numbering of the pages of the two parts is continuous. Hence, we do not take up each part separately.

| Page        | Reference to passage |
|-------------|----------------------|
| 313         | (var.) X-37          |
| 315         | X. 42                |
| 315         | X                    |
| 366         | (var.) XII. 29       |
| 449         | V. 24                |
| 491         | (var.) XII. 16-17    |
| <b>6</b> 06 | XXVIII. 4            |
| 615         | XXVIII. 3            |
| 620         | (var.) XXVIII. 9     |
| 639         | (var.) XXVIII. 31    |
| 662         | XXVIII. 25           |
| 665         | XXVIII. 26           |
| 697         | XXVIII, 21           |
| 707         | (var.) XXVIII. 29    |
| 725         | (var.) VII. 25       |
| 747         | (var.) XII. 2-3      |

# Smṛti-candrikā (Śrāddha-kāṇḍa)

| 19  | XV. 1-3         |
|-----|-----------------|
| 19  | XV. 3-4         |
| 19  | XV. 5           |
| 30  | XV. 1           |
| 83  | X               |
| 162 | XV. 20-21       |
| 170 | XV. 29-30       |
| 192 | XV. 7           |
| 193 | (var.) XV. 8    |
| 199 | XV. 22          |
| 235 | (var.) XVII. 23 |
| 235 | XVII. 22        |
| 292 | X               |
| 309 | X               |
|     |                 |

# Smṛti-candrikā (Aśunca-kāṇḍa)

| Page         | Reference to passage |
|--------------|----------------------|
| 63           | (var.) XIV. 6-8      |
| 93           | X                    |
| 95           | XIV. 28              |
| 97           | $\mathbf{x}$         |
| 121          | XIV. 9-11            |
| 136          | X                    |
| 143          | X                    |
| 147          | X                    |
| 148          | X                    |
| 156          | X                    |
| 157          | . <b>X</b>           |
| 162          | X                    |
| 182          | (var.) XX. 14-15     |
| 20.          | Suddhi-kaumudī       |
| 35           | XIV. 18              |
| 36           | (var.) XIV. 42       |
| 82           | (var.) XX. 14-15     |
| 84           | X                    |
| 94           | (var.) XV. 13-14     |
| 21,          | Vivāda-ratnākara     |
| 7            | XII. 26              |
| 9 (Gautama)  | X                    |
| 19 (Gautama) | X                    |
| 20           | (var.) XII. 33       |
| 23           | XII. 29, 30          |
| 60           | XII. 38              |
| 91           | X11. 39              |
| 133          | V. 24                |
| 136          | V. 25                |
| 233          | XII. 19-22           |
| 250          | XII. 1               |
| 252          | X                    |
|              |                      |

| Page        | Reference to passage |  |  |
|-------------|----------------------|--|--|
|             | (Gautama)            |  |  |
| 263         | (var.) XII. 5        |  |  |
| 271         | 11. 49. 51           |  |  |
| 301         | X. 34                |  |  |
| 323         | (var.) XII. 12       |  |  |
| 328         | (var.) XII. 43       |  |  |
| <b>8</b> 28 | (var.) XII. 44       |  |  |
| 345         | (var.) X. 35-37      |  |  |
| 394         | (var.) XII. 2-3      |  |  |
| 396         | (var.) XXIII. 14     |  |  |
| 465         | XXVIII. 1-2          |  |  |
| 472         | XXVIII. 5-8          |  |  |
| 476         | X                    |  |  |
|             | (Gautama)            |  |  |
| 477         | (var.) XXVIII, 17    |  |  |
| 480         | (var.) XXVIII. 9-10  |  |  |
| 493         | (var.) XXVIII. 44-46 |  |  |
| 502         | (var.) XXVIII. 31    |  |  |
| 519         | XXVIII. 25           |  |  |
| .523        | XXVIII. 26-27        |  |  |
| 53 <b>7</b> | (var.) XXVIII. 36-37 |  |  |
| 540         | XXVIII. 40           |  |  |
| 540         | XXVIII. 46           |  |  |
| 551         | XXVIII. 33-34        |  |  |
| 566         | XXVIII, 18-19        |  |  |
| 587         | X                    |  |  |
|             | (Gautama)            |  |  |
| 587         | (var.) XVIII. 9-14   |  |  |
| 593         | XXVIII. 24           |  |  |
| 598         | (var.) XXVIII. 28    |  |  |
| 632         | (var.) VIII. 1-3     |  |  |
| 638         | VIII, 4-12           |  |  |
| 649         | X. 42-44             |  |  |

| Page        | Reference to passage                           |
|-------------|------------------------------------------------|
|             | 22. Vrata-kāla-viveka.                         |
| 10          | VIII. 21                                       |
|             | Baudhāyana-dharmasūtra.<br>(Benares ed., 1934) |
|             | 1. Aparārka                                    |
| 19          | (var.) I. 1. 5-6                               |
| 41          | (var.) I. 8. 10, 14-15                         |
| 58          | I. 8. 5. (a part only)                         |
| 82          | (var.) I. 2. 1, 3-7                            |
| 93          | (var.) IV. 1. 15-16                            |
| 100         | X                                              |
| 104         | $\mathbf{X}$                                   |
| 113         | X                                              |
| 115         | X                                              |
| 118         | X                                              |
| ,,          | X                                              |
| 121         | (var.) I. 14-18                                |
| 138         | X                                              |
| 147         | X                                              |
| 148         | (var.) II, 12, 2-3                             |
| 152         | X                                              |
| 155         | X                                              |
| 160         | II. 6. 30                                      |
| 174         | X                                              |
| 176         | X                                              |
| 184         | (var.) II. 6. 17                               |
| 192         | X                                              |
| 204         | X                                              |
| 215         | X                                              |
| 216         | X                                              |
| 218         | X                                              |
| 234         | X                                              |
| 246         | X                                              |
| 24 <b>7</b> | X                                              |
| 254         | X                                              |

| Page | Reference to passage                     |
|------|------------------------------------------|
| 255  | X                                        |
| 257  | (var.) 26-28                             |
| 259  | I. 8. 33                                 |
| 265  | (var.) I. 13. 16-18                      |
| 266  | X                                        |
| ,,   | X                                        |
| 267  | X                                        |
| 268  | (var.) II. 12. 6                         |
| 271  | X                                        |
| 276  | X                                        |
| 278  | (var.) I, 10, 17                         |
| 418  | X                                        |
| 419  | X                                        |
| 433  | X                                        |
| 436  | (var.) II. 3. 19                         |
| 462  | (var.) I. 10. 18                         |
| 479  | X                                        |
| 497  | X                                        |
| 499  | X                                        |
| 502  | X                                        |
| 511  | X                                        |
| 528  | (var.) II. 4. 7-8                        |
| 731  | X                                        |
| 750  | II. 3. 38-41                             |
| 754  | X                                        |
| 833  | X                                        |
| 850  | (var.) I. 18, 19-20; I. 19. 3-7          |
| 851  | (var.) I. 19. 8                          |
| 898  | I. 11. 15-16                             |
| 918  | X                                        |
| 933  | (var.) II. 2. 16-17                      |
| 947  | (var.) II. 17. 1-15                      |
| 962  | (var.) II. 11. 18-23                     |
| 963  | (var.) II. 18. 4-11 (part not traceable) |

62

89

90

91 94

| Page          | Reference to passage         |
|---------------|------------------------------|
| 978           | (var.) II, 11. 25-26         |
| 1043          | X                            |
| 1046          | (var.) II. 2. 2 (part only)  |
| 1074          | (var.) II. 2. 18 (part only) |
| 1089          | (var.) II. 2. 12             |
| 1102          | (var.) I. 19, 3-6            |
| 1119          | (var.) II. 4. 12 (Major por- |
|               | tion untraceable)            |
| 1120          | X                            |
| 1122          | II. 4. 22                    |
| 1143          | II. 7. 16                    |
| 1144          | II. 1. 25-27                 |
| 1148          | II. 2. 21                    |
| 1151          | (var.) II. 5-8               |
| 1155          | (var.) II. 2. 7-9            |
| 1170          | X                            |
| 11 <b>7</b> 9 | X                            |
| 1200          | X                            |
| 1202          | X                            |
| 1203          | X                            |
| 1215          | IV. 1. 3-4                   |
| 1219          | X                            |
| 1230          | X                            |
|               |                              |
|               | 2. Brāhmaņa-sarvasva         |
| 31            | (var.) II. 7. 2              |
| 32            | (var.) IV. 3. 5              |
| 36            | (var.) IV. 4. 8              |
| 49            | IV. 1. 3-4                   |

(var.) IV. 4. 1

(var.) II. 7. 5

(var.) IV. 4. 4

(var.) IV. 2. 15-16 (var.) III. 6. 1.8

IV. 4. 2

| Page                    | Reference to passage |  |
|-------------------------|----------------------|--|
| 95                      | X                    |  |
| 96                      | IV. 4. 7             |  |
| 114                     | (var.) IV. 4. 5      |  |
| 157                     | X                    |  |
| 171                     | X                    |  |
| 175                     | X                    |  |
| 183                     | X                    |  |
| 3. Caturvarga-cintāmaņi |                      |  |
| Vol. I                  |                      |  |
| 439                     | X                    |  |
| 578 (series of verses)  | X                    |  |
| 613 (series of verses)  | X                    |  |
| 614 (series of verses)  | X                    |  |
| Vol. II, Part 1         |                      |  |
| 29 (verse)              | X                    |  |
| 35                      | X                    |  |
| 39                      | X                    |  |

### Vol. II, Part 2

No passage from Baudhayana occurs in this volume.

|     | Vol. III, pt. 2 |
|-----|-----------------|
| 13  | X               |
| 94  | X               |
| 97  | X               |
| 100 | X               |
| 108 | X               |
| 128 | X               |
| 176 | X               |
| 178 | X               |
| 218 | X               |
| 236 | X               |
| 316 | X               |
| 371 | X               |

| Page        | Reference to passage |
|-------------|----------------------|
| 395         | X                    |
| 405         | I. 12.17             |
| 420         | X                    |
| 423         | X                    |
| 430         | X                    |
| 446         | X                    |
| 449         | X                    |
| 459         | X                    |
| 526         | X                    |
| <b>52</b> 8 | X                    |
| 545         | X                    |
| 458         | <b>X</b> .           |
| 587         | X                    |
| 684         | (var.) I. 21.19-21   |
| <b>7</b> 06 | X                    |
| <b>7</b> 16 | X                    |
| 729         | (var.) IV. 1-20      |
| 731         | (var.) IV. 1-19      |
| 745         | (var.) I. 3. 8       |
| 572         | (var.) I. 3. 13      |
| 769         | (var.) I. 3.25       |
| <b>7</b> 79 | (var.) I. 3.1·6      |
| 805         | IV. 1. 16            |
| 816         | X                    |
|             | 4. Dāya-bhāga        |
| 84          | X                    |
| 85          | X                    |
| 102         | · X                  |
| 138         | (var.) II. 3. 12-13  |
| 159         | IV. 7. 5-7           |
| 163         | X                    |
| 181         | X                    |
| 209         | X                    |
|             |                      |

 $\mathbf{X}$ 

# 5. Grhastha-ratnākara

| Page        | Reference to passage    |
|-------------|-------------------------|
| 42          | IV. 1. 15               |
| 44          | (var.) IV. 1.12         |
| 62          | X                       |
| 66          | I. 20. 2                |
| 69          | X                       |
| <b>'</b> 79 | X                       |
| 78          | IV. 1. 17               |
| 95          | (var.) II. 4. 22        |
| 97          | X                       |
| 111         | X                       |
| 113         | (var.) I. 13, 4         |
| 114         | (var.) I. 15. 1-6       |
| 131         | (var.) I. 14. 18-19     |
| 138         | (var.) I. 10. 10        |
| 143         | X                       |
| 147         | I. 10. 11-12; (var.) 15 |
| 158         | I. 8. 10                |
| 164         | (var.) I. 10. 17        |
| 171         | (var.) I. 8. 22-25      |
| 173         | (var.) II. 11. 2-6      |
| 190         | X                       |
| 194         | (var.) II. 5. 3         |
| 210         | X                       |
| 224         | (var.) II, 7. 18        |
| 237         | (var.) II. 7.15         |
| 247         | X                       |
| 274         | (var.) II. 11. 2-6      |
| 294         | X                       |
| 307         | (var.) II. 5. 17        |
| 310         | X                       |
| 318         | II. 12. 3               |
| 331         | X                       |
| 349         | (var.) I. 10. 5         |

| Page | Reference to passage |
|------|----------------------|
| 401  | (var.) IV, 1. 19, 21 |
| 442  | (var.) II. 2. 16-17  |
| 444  | (var.) I. 10. 24     |
| 457  | (var.) I. 5. 8-11    |
| 463  | (var.) I-9, 8        |
| 496  | X                    |
| 531  | (var.) II. 6. 31     |
| 538  | X                    |
| 549  | II. 6, 21-23         |
| 576  | (var.) II. 5. 25     |

#### 6. Hāralatā

| 62  | II. 11. 16       |
|-----|------------------|
| 149 | (var.) I. 11. 22 |
| 156 | X                |

#### 7. Kāla-viveka

| 322        | II, 5. 4-6      |
|------------|-----------------|
| 333        | II, 21.21       |
| (2nd line) |                 |
| 338        | X               |
| 357        | X               |
| 360        | X               |
| 362        | X               |
| 427        | (var) III. 3. 2 |
| 473        | X               |
| 474        | X               |
| 500        | X               |

#### 8. Krtya-kalpataru

(The passages from Baudhayana, quoted in this work, have been traced to the source in the edition of the work in GOS. Hence, we note merely the references to the pages of the Krtya-Kalpataru containing citations from Baudhāyana.)

Vol. I—Pages: 26, 28, 36, 40, 49, 53, 56, 57, 62, 64, 79, 107, 122, 132, 138, 145, 148, 155, 158, 163, 165, 166, 180, 181, 188, 195, 205, 219, 223, 232, 251, 252, 263, 266, 276, 278.

Vol. II—Pages: 31, 49, 51-52, 74, 75, 78, 83, 84, 95, 106, 116, 120, 143-144, 145-48, 165, 177-79, 180-82, 187-88, 189-90, 191, 192, 204, 211, 242, 243, 253, 255, 268, 289, 337, 346, 360, 361, 397, 416, 417, 421, 427, 429, 433.

Vol. V— Pages: 39, 42. Vol. XI-Page: 131.

Vol. XIV-Pages: 21, 33, 54, 55, 58.

#### 9. Manyartha-muktāvalī

| Page        | Reference to passage |
|-------------|----------------------|
| 63          | I. 3. 40             |
| <b>20</b> 5 | X                    |
| 369         | II. 3. 14            |
| 453         | (var.) II. 2. 23     |
|             |                      |

#### 10, Mitāksarā of Vijnāneśvara

| 59  | X                |
|-----|------------------|
| **  | X                |
| 230 | X                |
| 314 | X                |
| 317 | X                |
| 335 | X                |
| 471 | (var.) III. 9. 4 |

# 11. Mitākṣarā, Haradatta's commentary on the Gautama-dharmasūtra

| Page       |     | Reference to passage    |
|------------|-----|-------------------------|
| 2 <b>2</b> |     | X                       |
| 110        |     | $\mathbf{x}$            |
| 113        |     | (var.) I. 11. 17-21     |
| 200        |     | X                       |
| 400        |     | X                       |
| 443        |     | (var.) II. 1. 26-27     |
| 445        |     | (var.) II. 2. 21-22     |
| 446        |     | X                       |
| 449        |     | (var.) II. 2-7-9        |
| 450        |     | (var.) II <i>, 2,</i> 2 |
| 472        |     | X                       |
|            | 12. | Prāyaścitta-prakaraņa   |
| 44         |     | (var.) II. 1. 18        |
| 49         |     | X                       |

# 13. Smṛti-tattva

X

(var.) I. 13. 11, 13

|     | Vol. I    |
|-----|-----------|
| 17  | X         |
| 25  | X         |
| 25  | X         |
| 49  | X         |
| 49  | X         |
| 49  | X         |
| 78  | X         |
| 486 | X         |
| 487 | X         |
| 538 | X         |
| 690 | II. 6. 34 |
| 739 | X         |

| Page        | Reference to passage |
|-------------|----------------------|
| 788         | X                    |
| 695         | X                    |
| 801         | X                    |
| 817         | X                    |
| 02.         |                      |
|             | Smṛti-tattva         |
| ,           | Vol. II              |
| 11          | X                    |
| 25          | X                    |
| 63          | X                    |
| 68          | (var.) I. 3. 32      |
| 138         | (var.) I. 20. 2      |
| 162         | X                    |
| 166         | X                    |
| 186         | X                    |
| 189         | X                    |
| 200         | (var.) I. 19. 9-10   |
| 220         | (var.) I. 19. 14-15  |
| 242         | X                    |
| 245         | X                    |
| 257         | X                    |
| 268         | X                    |
| 280         | X                    |
| <b>2</b> 96 | X                    |
| 297         | X                    |
| 303         | X                    |
| 317         | X                    |
| 298         | X                    |
| 329         | X                    |
| 332         | X                    |
| 335         | (var.) I. 8. 10      |
| 337         | X                    |
| 363         | X                    |
| 368         | (var.) II. 4-7       |

| Page        | Reference to passage          |
|-------------|-------------------------------|
| 377         | X                             |
| 386         | X                             |
| 389         | X                             |
| 392         | (var.) I, 10. 18              |
| 396         | X                             |
| 397         | X                             |
| 398         | X                             |
| <b>40</b> 0 | (var.) I, 3. 32               |
| 417         | X                             |
| 421         | X                             |
| 428         | (var.) II 11. 5               |
| 432         | X                             |
| 433         | X                             |
| 454         | (var.) I. 9. 3                |
| 458         | X                             |
| 462         | X                             |
| 472         | X                             |
| 513         | X                             |
| <b>55</b> 6 | X                             |
| 642         | X                             |
|             | 14. Smṛti-candrikä            |
|             | (Saṃskāra-kāṇḍa)              |
| 7           | I. 1. 7                       |
| 22          | X                             |
| 24          | I. 2, 1, 3-6                  |
| 41          | (var.) IV. 1. 20              |
| 84          | (var.) 1, 8. 5 (part only)    |
| 100         | I. 3 46                       |
| 105         | I. 3. 32 (part only)          |
| 108         | 11. 6. 30 (lines transposed). |
| 119         | I. 3. 23                      |
| 146         | (var.) I. 12. 17              |
|             |                               |

X

163

| Page        | Reference to passage     |
|-------------|--------------------------|
| 182         | X                        |
|             | X                        |
| 183<br>198  | (var.) I. 2. 1, 3-6      |
| 202         | (var.) 1. 2. 1, 3-0<br>X |
| 216         | (var.) IV. 1. 12         |
| 217         | IV. 1. 15 16             |
| → 226       | X                        |
| 7 220       | A                        |
|             | Smrti-candrikā           |
|             | (Āhnika-kāṇḍa)           |
| <b>24</b> 9 | X                        |
| 250         | X                        |
| 263         | (var.) I. 10. 17         |
| 264         | I. 3. 31                 |
| 264         | X                        |
| 275         | (var.) I. 8. 22-23, 25   |
| 299         | (var.) II. 6. 39         |
| 327         | X                        |
| 339         | X                        |
| 360         | (var.) II. 7. 1-2        |
| 393         | (var.) II. 7. 7          |
| 396         | (var.) I. 10-18          |
| 398         | (var.) II. 7. 5          |
| 419         | X                        |
| 431         | X                        |
| 438         | X                        |
| 482         | X                        |
| 496         | (var.) 118. 1, 3-7, 12   |
| 513         | X                        |
| <b>5</b> 22 | X                        |
| 535         | X                        |
| 549         | X                        |
| 566         | X                        |
| 568         | II. 11. 5                |

| Daga        | Reference to passage       |
|-------------|----------------------------|
| Page        | <u>-</u> -                 |
| 569         | X                          |
| 578         | X<br>X                     |
| 600         |                            |
| 605         | II. 12. 2-4, 9-11          |
| 609         | (var.) II. 13. 10, 13<br>X |
| 616         | X                          |
| 623         | Λ                          |
|             | (Vyavahāra kāṇḍa)          |
| 294         | X                          |
| 580         | (var.) II. 4, 6            |
| 628         | 1I. 3. 44                  |
| 723         | (var.) I. 18. 19-20        |
| <b>7</b> 25 | X                          |
| 731         | X                          |
|             | (Śrāddha-kāṇḍa)            |
| 31          | X                          |
| 32          | X                          |
| 43          | X                          |
| 74          | X                          |
| 235         | X                          |
| 270         | X                          |
| 278         | X                          |
| 354         | X                          |
|             | (Aśauca-kāṇḍa)             |
| 9           | I. 11. 17-18               |
| 40          | I. 11, 28                  |
| 63          | (var.) I. 11, 16           |
| 113         | X                          |
| 148         | X                          |
| 174         | X                          |

 $\mathbf{X}$ 

188

#### 15. Vivāda-ratnākara.

| Page         | Reference to passage          |
|--------------|-------------------------------|
| 117          | I. 18. 16                     |
| 303          | (var.) I. 18. 13-15           |
| 371          | (var.) I. 18. 19-I. 19-8      |
| 425          | (var.) II. 4. 6 (first two    |
|              | lines not traceable).         |
| 465          | (var.) II. 3. 8               |
| 469          | (var.) II. 3. 2-7             |
| 474          | X                             |
| (Baudhāyana) |                               |
| 497          | II. 3. 44                     |
| 536          | (var.) II. 3. 12-13           |
| 553          | (var.) II. 3. 31-32           |
| 558          | (var.) II. 3. 14 (The portion |
|              | from 'athaśatamiti'           |
|              | not traceable)                |
| 560          | (var ) II. 3. 17-18           |
| 563          | II. 3. 19                     |
| 569          | II. 3. 24                     |
| 576          | II 3. 26                      |
| 579          | (var.) II. 3. 21              |
| 580          | (var.) II. 3. 29-30           |
| 602          | (var.) I. 11. 7-12            |
| 603          | (var.) I. 11. 14              |
| 605          | (var.) II. 3. 37              |
| 642          | (var.) I. 18. 18              |
| 16.          | Śuddhi-kaumudī                |
| 189          | X                             |
| 193          | X                             |
| 303          | X                             |
| 307          | x                             |
| 308          | X                             |
| 312          | (var.) I. 13, 12-13           |
|              | ` •                           |

| Page | Reference to passage |
|------|----------------------|
| 313  | X                    |
| 340  | (var.) I 8.10        |
| 342  | (var.) I. 10. 20-21  |
| 347  | X                    |
| 17.  | . Vratakāla-viveka   |
| 10   | X                    |
| 14   | X                    |
|      |                      |

#### Āpastamba-dharmasūtra

[Excepting a few places, the references to this work have been taken from its Benares edition of 1932.]

#### 1. Caturvarga-cintāmaņi

|     | Vol. I                 |
|-----|------------------------|
| 87  | (var.) II, 11, 29, 1-2 |
| 93  | X                      |
| 94  | X                      |
| 107 | X                      |
|     | Vol. II, Pt. 1         |
| 10  | (var.) I. 20 6-7       |
| 32  | (var.) II. 29 1-2      |
| 36  | (verses.) X            |
| 41  | (verses.) X            |
|     | Vol. 11. Pt. 2         |
|     | X                      |
|     | Vol. III, Pt. 2        |
| 76  | X                      |
| 87  | X                      |
| 286 | X                      |
| 317 | X                      |
| 322 | X                      |
| 461 | II. 7. 16. 4-6         |

| Page        | Reference to passage          |
|-------------|-------------------------------|
| 473         | (var.) II. 7. 16. 20          |
| 480         | (var.) II. 7. 16. 20          |
| 485         | (var.) II. 7. 16. 20          |
| <b>5</b> 08 | (var.) II, 7, 16, 7-22        |
| 668         | X                             |
| 763         | (var.) I, 3, 11, 27-29        |
| , 764       | (var.) I, 3, 9, 20-25         |
| 769         | (var.) I. 3. 10. 20           |
| <b>7</b> 70 | (var.) I. 3. 10. 19           |
| 772         | (var.) I. 3. 9. 6-12          |
| 777         | (var.) I. 3. 11. 38           |
| 778         | (var.) I. 1. 2. 11-17         |
| 783         | (var.) II. 9. 21. 1 <b>-2</b> |
| 801         | X                             |
| 802         | X                             |
|             | 2. Dāya-bhāga                 |
| 100         | (var.) II. 14. 14-15          |
|             | 3. Gṛhastha-ratnākara         |
| 60          | II. 12, 3                     |
| 66          | (var.) II. 11. 17             |
| 74          | II. 13. 11                    |
| 96          | X                             |
| 111         | (var.) II, 1.1-15             |
| 117         | I. 15. 12                     |
| 132         | II. 10. 8                     |
| 137         | X                             |
| 141         | (var.) I. 30. 16-17           |
| 142         | X                             |
| 143         | (var.) I. 30. 21              |
| 148         | X                             |
| 155         | (var.) I. 16. 1-8             |
| 158         | (var.) I. 15. 4-6             |
|             |                               |

| Page        | Reference to passage              |
|-------------|-----------------------------------|
| 160         | I. 4, 20-21                       |
| 163         | (var.) I. 16. 14-15               |
| 164         | (var.) I. 15. 7-11                |
| 166         | I. 16. 9                          |
| 171         | (Laghvāpastamba) x                |
| 190         | (var.) I. 32. 7-8                 |
| 276         | II. 15. 14                        |
| 283         | II. 3. 15                         |
| 293         | (var.) II. 4, 16-20               |
| 296         | (var.) II. 6. 3, 5                |
| 302         | (var.) II. 7. 16                  |
| 304         | X                                 |
| 305         | (var.) II. 9. 5-6                 |
| 312         | X                                 |
| 322         | (var.) II. 19. 3-16               |
| 334         | I. 18. 13                         |
| 344         | (var.) I. 18. 18-26               |
| 356         | (var.) I. 17. 25-28               |
| 361         | (var.) I. 16. 21-I. 1 <b>7-</b> 5 |
| 364         | (var.) I. 17. 14-20               |
| 368         | A (var.) I, 17. 21-22             |
| 373         | A (var.) I. 17. 32-36             |
| 377         | A I. 17. 37                       |
| 384         | A I. 16. 16                       |
| 403         | X                                 |
| (Āpastamba) |                                   |
| 410         | A (var.) 1. 31, 19-20             |
| 414         | X                                 |
| 436         | A (var.) I. 20. 10-13             |
| 441         | A (var.) I. 20. 14—I. 21. 4       |
| 462         | A (var.) I. 18. 1-2               |
| 514         | A 2, 2.6                          |
| 531         | A (var.) I. 32. 18-21             |
| 535         | A (var.) I, 31, 82                |
| 549         | A (var.) I. 32, 25-27             |

| Page        | Reference to passage   |
|-------------|------------------------|
| 550         | X                      |
| <b>5</b> 55 | A (var.) I. 31. 21     |
| <b>55</b> 8 | A (var.) II. 12. 5     |
| 564         | A (var.) I. 31. 22     |
| 565         | A I. 21. 23            |
| 579         | A II. 12. 12           |
| 580         | A (var ) II. 20. 12-17 |
| <b>5</b> 82 | X                      |
| <b>5</b> 85 | A (var.) II. 30, 14    |

#### 4. Krtya-kalpataru

(The passages from Apastamba, cited in this work, have been traced to the source in the edition of the work in GOS. Hence, we note merely the references to the pages of this work containing passages from Apastamba).

- Vol. I—6, 15, 17, 18, 27, 50, 55, 61, 62, 99, 100, 102, 105, 109, 111, 114, 118, 119, 123, 124, 130, 132, 133, 137, 138, 139, 140, 147, 150, 153, 154, 155, 166, 183, 184, 186, 187, 189, 193, 194, 197, 205, 211, 212, 217, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 227, 232, 234, 235, 237, 238, 240, 242, 245, 246, 252, 253, 255, 256, 257, 260, 261, 264, 275, 276, 277, 278.
- Vol. II—64, 70, 78, 88, 90, 112, 116, 140-41, 166, 168, 203, 210, 241, 253, 266, 272, 275, 314, 320, 336, 344, 345, 347, 356, 362, 363, 370, 371, 381, 382, 386, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 411, 420.
- Vol. V—14, 39.
- Vol. XI—79, 91, 133, 168, 170.
- Vol. XIV-14, 15, 18.

#### 5. Manvartha-muktāvalī

| 37         | (var.) I. 3. 3   |
|------------|------------------|
| 41         | I. 15. 6         |
| <b>7</b> 5 | (var.) I. 4. 3-4 |
| 102        | X                |

| Page | Reference to passage             |
|------|----------------------------------|
| 157  | x                                |
| 353  | (var.) II. 11. 12-13             |
| 452  | (var.) I. 27. 11                 |
| 458  | (var.) I. 27. 7                  |
|      | 6. Mitākşarā of Haradatta        |
| (Co  | mmentary on Gautama-dharmasūtra) |
| 1    | X                                |
| 3    |                                  |
| 7    | I, 15. 1                         |
| 4    | I. 4. 17                         |
| 21   | (var.) I. 2. 11-12               |
| 22   | X                                |
| 36   | X                                |
| 43   | I. 8. 19                         |
| 46   | I. 14, 13                        |
| 55   | X                                |
| 56   | II. 1. 23; II, 2. 1              |
| 62   | I. 31. 21                        |
| 78   | I. 1. 8                          |
| 80   | X                                |
| 90   | II. 27. 15                       |
| 122  | X                                |
| 125  | X                                |
| 126  | X                                |
| 128  | X                                |
| 132  | I. 32. 1                         |
| 134  | X                                |
| 136  | (var) I, 11, 3                   |
| 138  | I. 9. 1                          |
| 140  | X                                |
| 143  | I. 19. 14                        |
| 149  | II. 13. 5                        |
| 160  | I. 29. 2-5                       |

 $\mathbf{X}$ 

| Page         | Reference to passage       |
|--------------|----------------------------|
| 169          | (var.) I. 28. 9            |
| 169          | (var.) I. 21. 20           |
| 171          | X                          |
| 179          | X                          |
| 180          | (var.) I. 25, 13           |
| 186          | I. 25. 3                   |
| <b>-</b> 187 | I. 25. 10                  |
| 198          | I. 27. 3-4                 |
| 214          | II. 15. 11                 |
| 215          | II. 14. 2                  |
| 7.           | Prāyaścitta-prakaraņa      |
| 2            | (var.) II. 11. 29, 1-2     |
| 11           | (var.) II. 11. 29, 2       |
| 14           | X                          |
| 20           | X                          |
|              | 8. Sm <b>r</b> ti-candrika |
|              | (Śrāddha-kāṇḍa)            |
| 228          | X                          |
| 9            | . Vivāda-ratnākara         |
| 158          | X                          |
| (Āpastamba)  |                            |
| 251          | (var.) II. 27. 14          |
| 267          | II. 27. 15                 |
| 292          | II. 25. 15                 |
| 328          | (var.) II. 27. 16-17       |
| 341          | (var.) II. 26, 4-7         |
| 346          | (var.) II. 28. 8-9         |
| 384          | (var.) II. 26. 18-19       |
| 393          | II. 27. 8                  |
| 401          | II. 26. 21                 |
| 469          | II. 13. 12-II. 14, 1       |
|              |                            |

|            | , –                            |
|------------|--------------------------------|
| Page       | Reference to passage           |
| 474        | (var.) II. 14. 7-8             |
| 488        | (var.) II. 14. 14-15           |
| 558        | X                              |
| 602        | (var.) II. 14, 2-4             |
| 633        | (var.) II. 10. 12—II. 11. 1    |
| 643        | (var.) II. 27. 18-20           |
|            | Vāsiṣṭha-dharmaśāstra.         |
|            | (Ed. Führer, Poona, 1930)      |
|            | 1. Aparārka                    |
| 3          | VII. 1-2                       |
| 20         | (var.) I. 8.                   |
| 21         | (var.) XXVI. 18                |
| 36         | VI. 18 (a part only.)          |
| 39         | (var.) III. 35-36              |
| 50         | X                              |
| 53         | X                              |
| 58         | (var.) XI. 64-67               |
| 61         | (var.) VI, 20                  |
| 72         | X                              |
| 79         | XVII. 72                       |
| 82         | I. 6                           |
| 95         | XVII. 72                       |
| 98         | (var.) XXI. 6                  |
| 99         | XXI, 12                        |
| <b>9</b> 9 | XXI, 10                        |
| 100        | XXI. 12                        |
| 104        | (var.) XII. 24                 |
| 106        | (var.) VIII. 17 (a'part only). |
| 113        | XVIII. 18                      |
| 120        | (var ) II. 22                  |
| 129        | X                              |
| 155        | X                              |
| 170        | (var.) XII. 1                  |
| 1.70       | TTT 10                         |

**VI.** 12

179

| Page             |                                         | Reference to passage         |
|------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 183              |                                         | XII. 44                      |
| 184              |                                         | XII. 42                      |
| 189              |                                         | XIII. 36-38                  |
| 191              |                                         | X                            |
| 192              | •                                       | X                            |
| 197              |                                         | <b>X</b>                     |
| 223              | . •                                     | VI. 38                       |
| 240              |                                         | XIV. 17                      |
| 242              |                                         | XIV. 20-21                   |
| 244              | 2,                                      | (var.) VI. 29                |
| 246              |                                         | X                            |
| 250              |                                         | XIV. 39-45                   |
| 264              | •                                       | III. 43                      |
| 276              |                                         | III. 37                      |
| 276              |                                         | III. 40                      |
| 278              | •                                       | III. 39                      |
| 279              |                                         | X                            |
| 282              |                                         | (var.) VI. 30                |
| <i>2</i> 85      | ,                                       | (var.) VI. 44                |
| 286 <sup>-</sup> | •                                       | X                            |
| 286              | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | VI. 10                       |
| 291              | s e <sup>3</sup> ¥                      | X                            |
| 292              |                                         | X                            |
| 305              | · X - 4                                 | X                            |
| 378              |                                         | X                            |
| 407.             |                                         | (var.) XIII. 55              |
| 439              | *,                                      | X                            |
| 445              | •                                       | X                            |
| 464              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | XI. 29-31                    |
| 498              |                                         | XI. 26 (part not traceable). |
| 504              |                                         | (var.) XI. 24                |
| 504              |                                         | (var.) XI. 23                |
| 516              |                                         | X                            |
| 551              | •                                       | (var.) XI. 21                |
| 555              |                                         | XI. 39-40                    |

| Page | Reference to passage        |
|------|-----------------------------|
| 565  | X                           |
| 590  | XIX. 40-43                  |
| 590  | (var.) XIX. 46              |
| 642  | II. 48                      |
| 653  | X                           |
| 683  | X                           |
| 721  | (var.) XVII. 46             |
| 734  | (var.) XVIII. 18            |
| 735  | XVII, 13                    |
| 736  | x                           |
| 737  | (var.) XV. 1-8              |
| 744  | X                           |
| 749  | (var.) VII. 51 (part only). |
| 750  | XVII. 52                    |
| 751  | (var.) XIII. 51             |
| 834  | X                           |
| 836  | XIII. 53                    |
| 874  | (var.) VIII. 12             |
| 880  | X                           |
| 884  | (var.) XXIII. 7-8           |
| 885  | (var.) IV. 14-55            |
| 895  | IV. 34                      |
| 896  | IV. 23                      |
| 901  | IV. 34                      |
| 904  | IV. 36                      |
| 906  | IV. 28-29                   |
| 906  | X                           |
| 918  | XXIII. 24-26                |
| 925  | XXIII. 24-25                |
| 928  | (var.) XXIII. 32            |
| 920  | II. 31 (part untraceable).  |
| 930  | x                           |
| 931  | (var.) II. 37-39            |
| 940  | (var.) IX. 10-12            |
| 954  | X. 1                        |

| Page   | Reference to passage |
|--------|----------------------|
| 962    | (var.) X. 7-10       |
| 1034   | XXVI. 18             |
| 1043   | III. 18              |
| 1043   | III. 16              |
| 1046   | XIII. 51             |
| 1049   | XIX. 45              |
| 1049   | X                    |
| 1053   | X. 7                 |
| 1054   | X                    |
| 1063   | (var.) XX. 34        |
| 1063   | X                    |
| 1067 · | X                    |
| 1071   | X                    |
| 1075   | (var.) XX. 21        |
| 1077   | (var.) XXI. 11       |
| 1079   | (var.) XX. 41        |
| 1083   | XX. 14               |
| 1085   | <b>XXI.</b> 1-3      |
| 1086   | (var.) XIII. 40      |
| 1087   | X                    |
| 1089   | (var.) XIII. 51      |
| 1100   | (var.) XXI. 18, 22   |
| 1107   | (var.) XX. 31-33     |
| 1108   | XI. 76-79            |
| 1115   | XX. 7                |
| 1116   | (var.) XX. 9         |
| 1118   | (var.) XIII. 40      |
| 1119   | X                    |
| 1122   | X                    |
| 1126   | (var.) XXI. 1-3      |
| 1129   | X                    |
| 1130   | XXX. 34              |
| 1135   | XIX. 11-12.          |
| 1139   | (var.) XXI. 29-30    |
| 1140   | X                    |

173

182

|       | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Page. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reference to passage     |
| 1143  | N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                        |
| 1145  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XXX. 28                  |
| 1147  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                        |
| 1152  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (var.) XXIII. 26         |
| 1153  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XX. 12                   |
| 1154  | • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                        |
| 1160  | · .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                        |
| 1161  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (var.) XX, 21            |
| 1168  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                        |
| 1181  | ed to the second section of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (var.) IV. 32-33         |
| 1187  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XIX, 40-43               |
| 1187  | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XXI. 32                  |
| 1191  | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (var.) XXIII. 19-23      |
| 1199  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                        |
| 1206  | ± 1 × 1 × 1 × 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XV. 11-14                |
| 1207  | 1 th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (var.) XV. 17-21         |
| 1208  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XXI. 10                  |
| 1220  | 4: 1.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (var.) XXVIII. 10-11     |
|       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (part untraceable).      |
| 1225  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                        |
| 1228  | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                        |
| 1236  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (var.) XXIII, 43         |
| 1242  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (var ) XXIII. 45         |
| 1246  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XXII. 16                 |
| 1247  | `,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XXVII. 17 (part untrace- |
|       | Yes the state of t | abl <b>e).</b>           |
|       | 0 70-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|       | 2. Brāhmaņ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a-sarvasva               |
| 34    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                        |
| 75    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (var.) XXVI 15           |
| 77    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                        |
| 90    | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (var,) XXVI. 8           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                        |

(var.) XIV. 31 (part un-

(var.) XII. 23

traceable).

# 3. Caturvarga-cintāmaņi

#### Vol. I

| _           |                          |
|-------------|--------------------------|
| Page        | Reference to passage     |
| 23          | (var.) VI. 44            |
| 25          | (var.) VI, 30            |
| 29          | XXVIII. 17               |
| 36          | (var.) III. 11, 12       |
| 52          | (var.) XV. 1-5           |
| 58          | (var.) XIII. 55          |
| 59          | (var.) XIV, 19           |
| 71          | $\mathbf{X}$             |
| 73          | X                        |
| 76          | X                        |
| 90          | X                        |
| 452         | X                        |
| 453         | $\mathbf{x}$             |
| 464         | X                        |
| 487         | X                        |
| <b>5</b> 56 | X                        |
| 568         | X                        |
| 679         | X                        |
| 930         | X                        |
| Vol. 1      | II. Pt. 1                |
| 20          | I, 4-5 and (var.) VI. 43 |
| 35 (verse)  | $\mathbf{x}$             |
| 52 (verse)  | X                        |
| Vol. I      | II, pt. 2                |
| 50          | X                        |
| 98          | X                        |
| 396         | X                        |
| 412         | $\mathbf{x}$             |
| 418         | X                        |
| 420         | X                        |
| 421         | X                        |
|             |                          |

161

|             | DHAKWA-3011          |
|-------------|----------------------|
| Page        | Reference to passage |
| 422         | · <b>X</b>           |
| 428         | X                    |
| 440         | X                    |
| 444         | X                    |
| 449         | X                    |
| 454         | X                    |
| 458         | X                    |
| 542         | X                    |
| 554         | X                    |
| 603         | X                    |
| 676         | X                    |
| 698         | X                    |
| 705         | X                    |
| 706         | X                    |
| 707         | X                    |
| 724         | (var.) XII. 21       |
| 731         | (var.) XII. 24       |
| 757         | (var.) XIII. 16      |
| 762         | (var.) XIII. 35      |
| 766         | X                    |
| 770         | (var.) XIII. 25-28   |
| 771         | X                    |
| 784         | (var.) VII. 1-3      |
| 786         | X                    |
| 790<br>700  | X                    |
| <b>7</b> 93 | X                    |
| 803         | XVII. 70             |
| 805         | (var.) XVII. 67-68   |
|             | 4. Dāya-bhāga        |
| 42          | XVII. 40, 42         |
| 82          | (var.) XVII. 46      |
| 1.45        | 77777 Am             |

**XVII. 17** 

XVII. 5

# 5. Grhastha-ratnākara

| Page       | Reference to passage |
|------------|----------------------|
| 5          | (var.) VIII. 1       |
| 35         | I. 24-25             |
| 43         | XVIII. 69            |
| 51         | XVII. 72             |
| 60         | (var.) I. 28-29      |
| , 72       | X                    |
| 76         | I. 33                |
| 77         | X                    |
| <b>7</b> 8 | X                    |
| 89         | X                    |
| 95         | XI. 45-46            |
| 105        | (var.) VIII. 9-10    |
| 141        | X                    |
| 170 ·      | X                    |
| 237        | XXV. 13              |
| 249        | (var.) XXVI. 13      |
| 269        | X                    |
| 277        | X                    |
| 287        | X                    |
| 290        | <b>XI.</b> 6         |
| 292        | (var.) XI. 14. 15    |
| 294        | (var.) IV. 8         |
| 306        | <b>VIII.</b> 16      |
| 308        | (var.) 7-12          |
| 323        | (var.) XII. 18-20    |
| 330        | (var.) XII. 31       |
| 335        | (var.) VI. 27-29     |
| 342        | (var.) XIV. 4-8      |
| 345        | X                    |
| 349        | X                    |
| 350        | XIX. 44              |
| 360        | (var.) XIV. 20-22    |
| 364        | (var.) XIV. 28       |
| 373        | X                    |

| Page | Reference to passage         |
|------|------------------------------|
| 402  | (var.) XII. 5                |
| 404  | X                            |
| 406  | V (va <sub>r</sub> .) V. 6-7 |
| 425  | (var.) II. 31                |
| 441  | (var.) II. 37-39             |
| 446  | 50                           |
| 466  | (var.) XIV. 17, 19           |
| 476  | X                            |
| 484  | VI. 9                        |
| 549  | XII. 28-30                   |
| 578  | (var) VI. 33, 35             |
|      | 6. Hāra-latā                 |
| 40   | (var.) IV. 34                |
| 86   | XXIII. 24-26                 |
| 98   | (var) IV. 17-18              |
| 136  | IV 37                        |
| 157  | <b>X</b>                     |
| 202  | XXIII. 7-8                   |
| -    |                              |

## 7. Krtyakalpataru

(Passages from Vasistha, cited in this work, have been traced to their source in the edition of the work in GOS. Hence, we give only the references to pages of the work containing passages from Vasistha).

Vol. I : 16, 17, 26, 34, 36, 38, 40, 47, 48, 53, 97, 108, 120, 122, 124, 133, 142, 144, 153, 181, 187, 188, 203, 204, 206, 224, 239, 257, 265, 276, 278, Vol. II : 5, 39, 43, 50-51, 60, 70, 87, 92, 93, 95, 109, 117, 132, 158, 186, 192-93, 202, 204, 207, 208, 210, 214, 217, 247, 268, 275, 277, 278, 289, 361, 369, 380, 399, 406, 421, 423, 424, 425, 431, 432, 433.

Vol. V : 18, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 44,

Vol. VIII: 174 Vol. XI: 92, 169.

Vol. XIV: 20, 31, 50, 51.

#### 8. Kāla-viveka

|                          | 8. Kā | ila-viveka           |
|--------------------------|-------|----------------------|
| Page                     |       | Reference to passage |
| 333                      |       | X                    |
| 340                      |       | X                    |
| 341                      |       | X                    |
| 385                      | ·     | X                    |
| , 9. Manvartha-muktāvalī |       |                      |
| 38                       |       | X                    |
| 79                       |       | (var.) I, 25         |
| <b>I01</b>               |       | (var.) XI. 30-31     |
| 107                      |       | X                    |
| 110                      |       | X                    |
| 196                      |       | (var.) XXIII. 7-8    |
| 215                      |       | X                    |
| 223                      |       | XXV. 13              |
| 332                      |       | X                    |
| 353                      |       | X                    |
| 369                      | •     | X                    |
| 458                      |       | (var.) XXI. 20       |
|                          | 10. M | litākşarā            |
| 42                       |       | XII. 13. (part only) |
| 51                       |       | XIV. 35              |
| 53                       |       | (var.) XIV. 47       |
| 62                       |       | (var.) III. 38       |
| 71                       |       | (var.) XI. 30-31     |
| 109                      |       | XIX. 40-43           |
| 145                      |       | (var.) III. 13       |
| 213                      |       | XVII. 17             |
| 213                      |       | X                    |
| 214                      |       | (var.) XV. 3         |
| 218                      |       | XVII. 65             |
|                          |       |                      |

227

296

**XVIII. 52** 

(var.) IV. 37

### DHARMA-SOTRAS

| Page        | Reference to passage |
|-------------|----------------------|
| 296         | (var.) IV. 12        |
| 302         | (var.) XXIII. 7-8    |
| 307         | (var.) IV. 23        |
| 309         | (var.) IV. 34        |
| 311         | (var.) V. 6-7        |
| 313         | X                    |
| 315         | X                    |
| 319         | (var.) XXIII. 24-26  |
| 324         | (var.) XXIII, 24-26  |
| 336         | (var.) X. 6          |
| 337         | (var.) X. 24         |
| 371         | XX. 6                |
| <b>37</b> 5 | XX. 1                |
| 380         | (var.) XXI, 28       |
| 385         | (var.) X. 7          |
| 391         |                      |
| 394         | X                    |
| 395         | X                    |
| 397         | X                    |
| 401         | (var.) XX. 19        |
| 401         | X                    |
| 401         | <b>XX</b> . 22       |
| 401         | (var.) XX. 21        |
| 407         | (var.) XX. 14        |
| 407         | X                    |
| 408         | (var.) XX. 42        |
| 413         | (var.) XX, 45-46     |
| 419         | (var.) XXI. 18, 22   |
| 424         | XI. 76-79            |
| 426         | X                    |
| 429         | (var.) XXI, 1-3      |
| 430         | XXI. 12              |
| 431         | XX. 7                |
| 432         | X                    |
| 434         | (var.) XXI. 24       |
|             |                      |

| Page        | Reference to passage              |
|-------------|-----------------------------------|
| 437         | X                                 |
| 438         | (var.) XXIII. 31                  |
| 439         | XXI, 29-30                        |
| 439         | X                                 |
| 440         | X                                 |
| 441         | XXIII. 19                         |
| 443         | XXIII. 13                         |
| 444         | XXIII. 39-40                      |
| 445         | X                                 |
| 447         | X                                 |
| 448         | XXIII. 34-35                      |
| 457         | (var.) XXVII, 10-12               |
| 458         | XXVII. 10-12                      |
| 468         | (var.) XXVIII. 7                  |
| <b>47</b> 0 | X                                 |
| 477         | (var.) XXVIII. 18-19              |
| 477         | XXVII. 1                          |
| 481         | XXIII. 43                         |
| 483         | XXVII. 21                         |
| 484         | XXIII. 45                         |
| 486         | (var.) XXIV. 4-5                  |
| 486         | X                                 |
| 11.         | Mitākṣarā. Haradatta's Commentary |
|             | on Gautama-dharmasūtra.           |
| 6           | (var.) 1II. 59                    |
| 7           | (var.) III. 57                    |
| 28          | (var.) XIII. 48                   |
| 38          | (var.) III. 4                     |
| 43          | Χ.                                |
| 49          | (var.) II. 31                     |
| 50          | X                                 |
| 58          | XII. 14                           |
| 78          | IV. 4                             |
| 95          | (var.) II. 44-47                  |

22

| Page | R                  | eference to passage |
|------|--------------------|---------------------|
| 100  |                    | ar.) XIX. 40-43     |
| 128  | X                  | •                   |
| 129  |                    | ar.) XI. 29         |
| 138  | X                  | •                   |
| 141  | (v.                | ar.) XIV. 23        |
| 141  | X                  | •                   |
| 144  | X                  |                     |
| 169  | ()                 | ar.) XXIII. 39      |
| 171  | X                  |                     |
| 176  | Х                  | ,                   |
| 177  | X                  | XI. 18-22           |
| 179  | X                  |                     |
| 183  | . (v               | ar.) XXI. 27        |
| 185  | (v                 | ar.) XXI. 12        |
| 187  | (v                 | ar.) XXI. 15        |
| 189  | (v                 | ar.) XXII. 31       |
| 189  | X                  | ·<br>·              |
| 190  | (v                 | ar.) XX. 42         |
| 193  | (v                 | ar.) XXI. 1-5       |
| 194  | X                  |                     |
| 195  | (v                 | ar.) XXIII. 4       |
| 197  | Х                  | •                   |
| 200  | X                  |                     |
| 203  |                    |                     |
| 204  |                    |                     |
| 206  |                    | XVI. 15             |
| 212  | (v                 | ar.) XXVII. 17-18   |
| 224  |                    | ÷                   |
| 229  |                    |                     |
| 230  | •                  | ar.) XVII. 23       |
| 231  | X                  |                     |
|      | 12. Prāyaścitta-pr | akaraņa             |
| 15   | (v:                | ar.) XXVII, 21      |

(var.) XX. 31-32

| Page         |     | Reference to passage                   |
|--------------|-----|----------------------------------------|
| 23           |     | (var.) XX. 34                          |
| 23           |     | $\mathbf{X}$                           |
| 25           |     | XX. 40 (part untraceable)              |
| 29           |     | (var.) XXI. 18                         |
| 43           |     | (var.) XX. 22                          |
| 44           |     | (var.) XX. 19                          |
| <b>150</b>   |     | (var.) XX. 19                          |
| 72           |     | (var.) XX. 19-20                       |
| 74           |     | X                                      |
| 81           |     | (var.) XX. 14                          |
| 93           |     | (var.) XXI. 12                         |
| 93           |     | (var.) XXI. 1-5                        |
| 98           |     | X                                      |
| 110          |     | (var.) XIII. 51-53                     |
| 125          |     | (var.) XIV. 25-26                      |
| 1 <i>2</i> 6 |     | (var.) XIV. 26-26                      |
| 131          |     | (var.) XXVII. 21                       |
|              | 13. | Prāyaścitta-viveka                     |
| 60           |     | (var.) III. 16                         |
| 85           |     | X                                      |
| 106          |     | (var.) XX. 6                           |
| 172          |     | (var.) XX. 45-46                       |
| 174          |     | (var.) X11I. 51-53                     |
| 178          |     | <b>XX. 1</b> 2                         |
| <b>17</b> 9  |     | (var.) XXI. 28                         |
| 235          |     | X                                      |
| 245          |     | X                                      |
| 252          |     | (var.) VI. 29                          |
| 258          |     | (var.) XX. 17                          |
| 271          |     | (var.) XX. 17                          |
| 300          |     | (var.) XIV. 31 (part un-<br>traceable) |
| 304          |     | (var.) XX. 19-20                       |
| 200          |     |                                        |

(var.) XXIII. 11-12

| Page        | Reference to passage    |
|-------------|-------------------------|
| 339         | (var.) XXVII. 10-11     |
| 354         | (var.) XXI. 1-5         |
| 357         | (var.) XXI. 16-17       |
| 380         | (var.) XX. 7-8          |
| 382         | X                       |
| 385         | (var.) XI. 76-79        |
| 400         | XIV. 17                 |
| 401         | XXIII. 36               |
| 417         | XIII. 55                |
| 429         | (var.) II. 37-39        |
| 439         | (var.) XV. 19           |
| 440         | XX. 30                  |
| 453         | (var.) XXIII. 15        |
| 476         | X                       |
| 502         | (var.) XXVI. 12         |
| <b>50</b> 3 | X                       |
| 510         | X                       |
| 518         | XXIII. 45 (a part only) |
|             | 14. Smrti-candrikā      |
|             | (Aśauca-kāṇḍa)          |
| 3           | X                       |
| 8           | (var.) IV. 23           |
| 25          | (var.) IV. 9-10         |
| 26          | (var.) IV. 34-35        |
| 34          | X                       |
| 51          | (var.) IV. 36           |
| 51          | X                       |
| 81          | X                       |
| 87          | X                       |
| <b>2</b> 3  | X                       |
| 100         | (var.) IV. 11-12        |
| 105         | X                       |
| 119         | X                       |
|             |                         |

 $\mathbf{X}$ 

| Page | Reference to passage        |
|------|-----------------------------|
| 133  | X                           |
| 139  | $\mathbf{X}$                |
| 161  | X                           |
| 163  | X                           |
| 171  | X                           |
| 175  | X                           |
| ,    | Smṛti-candrikā              |
|      | (Saṃskāra-kāṇḍa)            |
| 19   | (var.) I. 15                |
| 48   | X                           |
| 64   | (var.) II. 6                |
| 69   | (var,) II.3 (Part only)     |
| 72   | X                           |
| 75   | XI. 67                      |
| 75   | XI. 64 (Part not traceable) |
| 98   | X                           |
| 100  | X                           |
| 111  | X                           |
| 112  | III. 4                      |
| 114  | (var.) VI. 20               |
| 116  | (var.) XXIII. 13            |
| 122  | <b>XX</b> III. 9            |
| 123  | XIV. 20                     |
| 129  | III. 11                     |
| 133  | VI. 43                      |
| 133  | X                           |
| 134  | X                           |
| 141  | II. 18                      |
| 141  | II. 9                       |
| 143  | X                           |
| 146  | X                           |
| 148  | X                           |
| 150  | X                           |
| 152  | XIII. 36                    |
|      |                             |

| Page | Reference to passage |
|------|----------------------|
| 153  | (var.) XIII. 16      |
| 158  | (var.) XXIII. 29     |
| 161  | (var. ) XXX. 14-21   |
| 161  | X                    |
| 162  | X                    |
| 168  | VII. 7-17            |
| 175  | VIII. 14             |
| 182  | XVII. 17             |
| 192  | (var.) VIII. 2       |
| 197  | X                    |
| 213  | XVII. 70             |
| 219  | (var.) XVII. 72      |
|      | 15. Suddhi-kaumudī   |
| 47   | X                    |
| 53   | (var.) IV. 17-18     |
| 63   | (var.) XXIII. 24-25  |
| 141  | X                    |
| 200  | X                    |
| 314  | X                    |
| 317  | (var.) XIV. 25-26-   |
| 319  | X                    |
| 349  | X                    |
| 355  | X                    |
| 357  | X                    |
|      | 16. Smṛti-tattva—I   |
| 33   | X                    |
| 47   | X                    |
| 49   | X                    |
| 51   | X                    |
| 90   | X                    |
| 100  | X                    |
| 142  | X                    |
| 151  | X                    |

| Page | Reference to passage     |
|------|--------------------------|
| 154  | X                        |
| 181  | (var.) XIV. 31-32        |
| 225  | (var.) XIV. 28-29        |
| 229  | (var.) XIV. 31-32        |
| 247  | (var.) XI. 30-31         |
| 429  | VI. 9                    |
| 336  | (var.) III. 35-36        |
| 338  | X                        |
| 342  | X                        |
| 357  | X                        |
| 360  | X                        |
| 379  | X                        |
| 422  | X                        |
| 459  | X                        |
| 462  | (var.) V. 6-7            |
| 488  | X                        |
| 506  | X                        |
| 511  | XXVII. 6                 |
| 580  | X                        |
| 594  | X                        |
| 775  | X                        |
| 814  | (var.) XII. 28 (part not |
|      | traceable)               |
| 879  | $\mathbf{X}$             |
| 939  | X                        |
| 947  | X                        |
|      |                          |
|      | Constitution II          |

### Smṛti-tattva II

| 00  | Λ. |
|-----|----|
| 109 | X  |
| 113 | X  |
| 121 | X  |
| 123 | X  |
| 128 | X  |

|                 | DHAKMA-50                      |
|-----------------|--------------------------------|
| Page            | Reference to passage           |
| 129             | X                              |
| 149             | (var.) VIII. 1                 |
| 185             | (var.) XVII. 46                |
| 251             | (var.) XVII. 1                 |
| 265             | X                              |
| 276             | X                              |
| 293             | XXIII. 24-25                   |
| 320             | X                              |
| 350             | X                              |
| 353             | (var.) III. 9                  |
| 365             | X                              |
| 375             | X                              |
| 381             | (var.) II. 6-7                 |
| 514             | X                              |
| 553             | X                              |
| 560             | X                              |
| 633             | X                              |
| 652             | X                              |
| **              | X                              |
|                 |                                |
| 17.             | Smṛti-candrikā-(Śraddha-kāṇḍa) |
| 51              | X                              |
| 53 <b>, 5</b> 4 | X                              |
|                 |                                |

| 53, 54 | X                 |
|--------|-------------------|
| 65     | X                 |
| 79     | X                 |
| 111    | X                 |
| 121    | X                 |
| 129    | x                 |
| 130    | X                 |
| 157    | X                 |
| 174    | x                 |
| 226    | (var.) XIV. 28-29 |
| 235    | XIV. 35           |
| 242    | X                 |

| Page   | Reference to passage    |
|--------|-------------------------|
| 341    | (var.) XI. 25-26        |
| 414    | XI. 30-31               |
| Smṛti- | candrikā-(Āhnika-kāņḍa) |
| 246    | <b>V</b> I. 18          |
| 254    | III. 35                 |
| 261    | (var.) XII. 17          |
| 263    | X                       |
| 268    | x                       |
| 274    | X                       |
| 75     | XIV. 20-21              |
| 295    | X                       |
| 301    | X                       |
| 412    | (var.) III. 1           |
| 413    | X                       |
| 417    | X                       |
| 464    | (var.) II. 41           |
| 471    | (var.) II. 40           |
| 474    | (var.) II. 22-23        |
| 478    | X                       |
| 481    | (var.) II. 37           |
| 10     | II. 31                  |
| 483    | X                       |
| 490-91 | X                       |
| 494    | X                       |
| 497    | X                       |
| 498    | XXVIII. 10-15           |
| 510    | X                       |
| 577    | X                       |
| 582    | X                       |
| 585    | (var.) 4-5              |
| 586    | III. 4                  |
| 592    | X                       |
| 613    | X                       |
| 625    | X                       |

# Smṛti-candrikā—(Vyavahāra-kāṇḍa)

| Page        | Reference to passage |
|-------------|----------------------|
| 31          | X                    |
| 32          | XIX. 40-41           |
| 46          | X                    |
| 104         | X                    |
| 125         | X                    |
| 131         | X                    |
| 133         | X                    |
| 200         | X                    |
| 206         | X                    |
| 208         | X                    |
| <b>21</b> 2 | X                    |
| 314         | II1.13               |
| 337         | X                    |
| 339         | X                    |
| 372         | X                    |
| 373         | II. 47               |
| 375         | X                    |
| 446         | XV. 5                |
| 577         | XXI. 10              |
| 578         | XXI. 12              |
| ,,          | XXI. 9               |
| 629         | XVII. 52             |
| 633         | (var.) XIII. 51-52   |
| 671         | (var.) XV. 9         |
| 731         | III. 16              |

# 18. Vivāda-ratnākara

| 7              | II. 50            |
|----------------|-------------------|
| 27             | (var.) II, 44-47  |
| 129            | (var.) XV, 1-5    |
| 284 (Vasistha) | X                 |
| 331            | (var.) XIX. 38-39 |
| 396            | (var.) XXI. 3-5   |

| Page            | Reference to passage       |
|-----------------|----------------------------|
| 425             | (var.) XXI. 6-10 (last two |
|                 | lines not traceable)       |
| 436             | (var.) XXI. 14             |
| 437             | (var.) XXI. 11             |
| 481             | (var.) XVII. 40, 42-45     |
| 485             | (var.) XVII. 40-41         |
| , 493           | (var.) XVII. 52            |
| .560            | (var.) XVII. 14            |
| 564             | (var.) XVII. 15-16         |
| 566             | XVII. 17                   |
| 569             | (var.) XVII. 21-23         |
| 574             | (var.) XV. 1-8             |
| 579             | (var.) XVII. 36-37         |
| .580            | (var.) XVII. 38            |
| 584             | XVII. 6                    |
| 591             | (var.) XVII. 2-3           |
| -606 (Vasistha) | X                          |
| 639-40          | (var.) I. 45-46            |
| 645             | (var.) XIX. 17-22          |
| 647             | (var.) XIX. 23-25          |
| 649             | (var.) III. 13-14          |
| 651 (Vasiştha)  | X                          |

# Vişņu-smṛti.

(Ed. Jolly, Calcutta, 1888)

1. Caturvarga-Cintāmaņi.

# (Vol. I)

| 33  | 93.5   |
|-----|--------|
| 35  | x      |
| 38  | X      |
| :55 | 57. 13 |
| 59  | 57. 14 |
| 76  | X      |

| Page   |               | Reference to passage |
|--------|---------------|----------------------|
| 77     |               | X                    |
| 82     |               | 84. 4                |
| 116    |               | 4. 1                 |
| 151    |               | 92. 15               |
| 450    |               | 92. 5                |
| 477    |               | 88. 1                |
| 567    |               | X                    |
| 601    |               | X                    |
| 674    |               | (var.) 65. 46        |
| 684    |               | 24. 19               |
| 695    |               | <b>87</b> . 1        |
| 852    |               | (var.) 90. 17        |
| 860    |               | (var.) 90. 19        |
| 881    |               | 90. 26               |
| 888    |               | 90, 24               |
| 917    |               | X                    |
| 939    |               | 92. 24               |
| 962    |               | 28. 57               |
| 992    |               | X                    |
| 1002   |               | 91. 1                |
| 1030   |               | 91. 4                |
|        | Vol. II, p    | ot. 1                |
| 54     |               | 4, 1                 |
| 299 (1 | verse)        | X                    |
|        |               |                      |
|        | Caturvarga-ci | intāmaņi.            |
|        | (Vol. II, 1   | pt. 2)               |
| 762    |               | X                    |
|        | Vol. III,     | pt. 2                |
| 51     | `             | X                    |
| 162    |               | X                    |
| 176    |               | 17. 22; 25. 16       |
| 254    |               | X                    |

| Page | Reference to passage |
|------|----------------------|
| 397  | 68. 1                |
| 380  | X                    |
| 383  | X                    |
| 386  | <b>77.</b> 9         |
| 433  | X                    |
| 452  | 76. 1                |
| 4,55 | 76.1                 |
| 470  | <b>78.</b> 52        |
| 472  | 85. 66               |
| 509  | X                    |
| 513  | 78. 8-35             |
| 517  | 78. 1                |
| 522  | X                    |
| 539  | 21. 20               |
| 624  | X                    |
| 626  | $\mathbf{x}$         |
| 635  | 49. 1; 90. 1         |
| 646  | X                    |
| 653  | X                    |
| 675  | X                    |
| 676  | X                    |
| 683  | X                    |
| 684  | X                    |
| 712  | X                    |

# Caturvarga-cintāmaņi

(Vol. III, pt. 2)

|     | · ·          |
|-----|--------------|
| 724 | 69. 1        |
| 733 | (var.) 27. 1 |
| 734 | 27.3         |
| 735 | X            |
| 736 | (var.) 27. 4 |
| 738 | 27. 5        |

| Page<br>740<br>742<br>770<br>802<br>805 | Reference to passage 27. 10 27. 12 30. 14 24. 41 16. 40 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                         |                                                         |
|                                         | 2. Dāna kriyā-kaumudī.                                  |
| 24                                      | x                                                       |
|                                         | · ·                                                     |
|                                         | 3. Dāya-bhāga.                                          |
| 47                                      | 17, 1-2                                                 |
| 53                                      | 17. 1-2                                                 |
| 68                                      | (var.) 18, 34-35                                        |
| 71                                      | <u>17. 18</u>                                           |
| 90                                      | · 24. 17-18                                             |
| 105                                     | 18. 42                                                  |
| 113                                     | 18. 42                                                  |
| 126                                     | (var.) 18, 44                                           |
| 131                                     | (var.) 17. 3                                            |
| 135                                     | 26, 6 (rest of the ślokas,                              |
|                                         | ascribed jointly to Manu                                |
|                                         | and Visnu, are not found                                |
| 107                                     | in the Vişņu-smṛti)                                     |
| 137                                     | (var.) 18. 1                                            |
| 141<br>161                              | (var.) 17. 4-13<br>15. 43                               |
| 167                                     |                                                         |
| 185                                     | (var.) 26. 3-4<br>17. 7                                 |
| 187                                     | 17. 7                                                   |
| 190                                     | 17. 9                                                   |
| 198                                     | (var.) 51. 2-4                                          |
| 106                                     | 17. 9                                                   |
| 219                                     | 18-41                                                   |
|                                         |                                                         |

#### 4. Kṛtya-kalpataru

(Passages from Vişnu, cited in this work, have been traced to their sources in the edition of the work in the GOS. Hence, we give here only the references to the pages of the Kṛtya-kalpataru containing passages from Viṣnu).

Vol. I.—Pages: 10, 49, 56, 89, 92, 105, 110, 113, 127, 134, 135, 153, 155, 157, 162, 166, 185, 192, 202, 203, 209, 210, 218, 224, 225, 227, 231, 236, 240, 241.

Vol. II.— ,, : 40, 41, 46, 49, 85, 92, 99, 122, 262, 278, 281, 286, 290, 295, 315, 339, 344, 348, 349, 362, 364, 366, 373, 376, 379, 381, 385, 397, 399, 404, 419, 427, 431, 432.

Vol. V.— ,, : 39, 40, 45, 46, 129, 180, 181, 231, 233, 236, 241, 252, 254, 262, 268, 277.

Vol. VIII— ,, : 173, 185.

Vol. XI.— , : 20, 32, 81, 90, 138, 142, 146, 152, 164, 167.

Vol. XIV.— ,, : 23, 49, 372, 73.

#### 5. Manvartha-muktāvalī

| Reference to passage    |
|-------------------------|
| 28. 4-5                 |
| (var.) 19. 10           |
| X                       |
| X                       |
| X                       |
| (var.) 5. <b>55-5</b> 8 |
| X                       |
| (var.) 17. 4-6          |
| X                       |
|                         |

#### 6. Mitākşarā of Vijnaneśvara

| <b>7</b> 2 | 79. 11       |
|------------|--------------|
| 80         | (var.) 75. 4 |

| Page | Reference to passage                 |
|------|--------------------------------------|
| 199  | X                                    |
| 215  | X                                    |
| 221  | x                                    |
| 303  | X                                    |
| 314  | (var.) 22, 23-24                     |
| 317  | (var.) 22. 46                        |
| 318  | 22. 43                               |
| 319  | 22. 48-51                            |
| 320  | 22. 49-50                            |
| 323  | (var.) 22. 77                        |
| 324  | (var.) 22. 70                        |
| 378  | X                                    |
| 384  | X                                    |
| 400  | (var.) 51, 23                        |
| 422  | X                                    |
| 427  | X                                    |
| 453  | X                                    |
| 455  | X                                    |
| 466  | (var.) 23. 46                        |
| 459  | X                                    |
| 461  | x                                    |
| 7.   | Mitākşarā, Haradatta's commentary on |
|      | Gautama-dharmasūtra                  |
| 106  | (var.) 5. 179-180                    |
| 110  | (var.) 22. 22-24                     |
| 178  |                                      |
| 199  |                                      |
| 200  | (var.) 51. 38-40                     |
|      | 8(a). Smṛti-tattva, I                |
| 548  | (var.) 51. 49-50                     |
|      | (b) Smṛti-tattva, II                 |
| 34   | X                                    |
| 110  | (var.) 24. 9-10                      |
|      | * *                                  |

| Page | Reference to passage            |
|------|---------------------------------|
| 131  | (var.) 22. 48, 53               |
| 135  | x                               |
| 149  | (var.) <b>24.</b> 9             |
| 314  | X                               |
| 336  | x                               |
| 494  | x                               |
| 9.   | Smṛti-candrikā—(Saṃskāra-kāṇḍa) |
| 4    | X                               |
| 18   | 84. 4                           |
| 19   | (var.) 84. 1-2                  |
| 45   | X                               |
| 48   | x                               |
| 91   | (var.) 29. 2                    |
| 96   | X                               |
| 102  | X                               |
| 110  | X                               |
| 116  | (var.) XXIII. 13                |
| **   | 28. 11 (a part only)            |
| 117  | X                               |
| 120  | <b>28.</b> 2 <b>7-2</b> 8       |
| 126  | X                               |
| 141  | 29. 4-6                         |
| 160  | (var.) 30. 14-21                |
| 171  | X                               |
| 206  | 26. 5                           |
| 210  | X                               |
| 217  | 24. 40 (first line only)        |
|      | Smṛti-candrikā—(Āhnika-kāṇḍa)   |
| 235  | 60. 1                           |
| •    | X                               |
| 238  | 60. 3, 6, 7, 15, 20             |
| 239  | (var.) 60, 22                   |
| 251  | 22. 77-80                       |
|      |                                 |

| Page        | Reference to passage |
|-------------|----------------------|
| 258         | X                    |
| 270         | X                    |
| 271         | X                    |
| 277         | (var.) 61. 17        |
| 93          | X                    |
| 278         | X                    |
| 279         | X                    |
| 293         | X                    |
| 308         | X                    |
| 312         | X                    |
| 313         | X                    |
| 314         | (var.) 22. 70        |
| 317         | X                    |
| 321         | X                    |
| 323         | X                    |
| 325         | X                    |
| 326         | X                    |
| 361         | X                    |
| 411         | X                    |
| 416         | X                    |
| 420         | X                    |
| 423         | X                    |
| 431         | X                    |
| 439         | X                    |
| 498         | X                    |
| 507         | X                    |
| 513         | X                    |
| 527         | X                    |
| 571         | X                    |
| 57 <b>7</b> | X                    |
| 587         | X                    |
| 588         | X                    |
| 590         | X                    |
| 599         | 60. 40-41            |
| 607         | X                    |

| Page        | Reference to passage             |
|-------------|----------------------------------|
| 612         | X                                |
| 615         | X                                |
| 630         | (var ) 70. 1. 6-17               |
|             | , , , , , , ,                    |
| ;           | Smṛti-candrikā—(Vyavahāra-kāṇḍa) |
| 35          | 3. 73                            |
| 128         | X                                |
| 166         | 5. 187                           |
| 207         | (var.) 8. 16-17                  |
| 225         | X                                |
| 233         | (var.) 9. 4-9, 12-14             |
| 237         | 9 1-2                            |
| 243         | (var.) 9. 25, 32                 |
| 254         | (var.) 10. 6                     |
| 268         | (var.) 12. 6                     |
| 263         | (var.) 12. 10 (first line only)  |
| 269         | 12. 8                            |
| 272         | 14. 2-3                          |
| 285         | 6. 20-21                         |
| 337         | X                                |
| 363         | (var.) 6. 40                     |
| 373         | 6. 17                            |
| 379         | 6. 26                            |
| 386         | (var.) 6. 18, 19                 |
| 398         | (var.) 6. 27-28                  |
| 401         | X                                |
| 407         | X                                |
| 409         | 6. 32                            |
| 412         | 6. 31                            |
| 511         | 5. 127-128                       |
| 533         | (var.) 5. 172                    |
| 576         | 5. 162-163                       |
| 588         | X                                |
| <b>5</b> 93 | 25. 9-11                         |
| 623         | (var.) 18. 34-35                 |
|             | •                                |

| Page                                                                          | Reference to passage                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 627                                                                           | (var.) 15. 31                                                                            |
| 629                                                                           | (var.) 15, 32                                                                            |
| 631                                                                           | 15. 33                                                                                   |
| 633                                                                           | (var.) 15. 34-38                                                                         |
| 649                                                                           | X                                                                                        |
| 652                                                                           | 17. 8                                                                                    |
| 671                                                                           | (var.) 17. 23                                                                            |
| 682                                                                           | (var.) 17. 4-5                                                                           |
| 684                                                                           | X                                                                                        |
| 709                                                                           | (var.) 17. 3                                                                             |
| 725                                                                           | X                                                                                        |
| 780                                                                           | (var.) 5. 89                                                                             |
| 752                                                                           | X                                                                                        |
| 765                                                                           | (var.) 5. 73                                                                             |
| **                                                                            | (var.) 5. 75-76                                                                          |
| 767                                                                           | (var.) 5. 55-59                                                                          |
|                                                                               |                                                                                          |
|                                                                               | Smṛti-candrikā-(Śrāddha-kāṇḍa)                                                           |
| 10                                                                            | Smṛti-candrikā-(Śrāddha-kāṇḍa)<br>X                                                      |
| 10<br>51                                                                      | •                                                                                        |
|                                                                               | X                                                                                        |
| 51                                                                            | X<br>X                                                                                   |
| 51<br>52                                                                      | X<br>X<br>X                                                                              |
| 51<br>52<br>85                                                                | x<br>x<br>x<br>x                                                                         |
| 51<br>52<br>85<br>127                                                         | x<br>x<br>x<br>x<br>x                                                                    |
| 51<br>52<br>85<br>127<br>156                                                  | x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x                                                               |
| 51<br>52<br>85<br>127<br>156<br>215                                           | x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x                                                               |
| 51<br>52<br>85<br>127<br>156<br>215<br>253                                    | x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x                                                     |
| 51<br>52<br>85<br>127<br>156<br>215<br>253<br>256                             | X<br>X<br>X<br>X<br>X<br>X<br>X<br>(var.) 80. 12<br>(var.) 66. 7-8<br>(var.) 79, 11      |
| 51<br>52<br>85<br>127<br>156<br>215<br>253<br>256<br>264                      | X<br>X<br>X<br>X<br>X<br>X<br>X<br>(var.) 80. 12<br>(var.) 66. 7-8<br>(var.) 79, 11      |
| 51<br>52<br>85<br>127<br>156<br>215<br>253<br>256<br>264<br>266               | X<br>X<br>X<br>X<br>X<br>X<br>X<br>(var.) 80. 12<br>(var.) 66. 7-8<br>(var.) 79, 11<br>X |
| 51<br>52<br>85<br>127<br>156<br>215<br>253<br>256<br>264<br>266<br>273        | X<br>X<br>X<br>X<br>X<br>X<br>X<br>(var.) 80. 12<br>(var.) 66. 7-8<br>(var.) 79, 11      |
| 51<br>52<br>85<br>127<br>156<br>215<br>253<br>256<br>264<br>266<br>273<br>306 | X<br>X<br>X<br>X<br>X<br>X<br>X<br>(var.) 80. 12<br>(var.) 66. 7-8<br>(var.) 79, 11<br>X |

X

| Page            | Reference to passage          |   |
|-----------------|-------------------------------|---|
| 373             | (var.) 73. 22                 | y |
| 375             | X                             | • |
| 376             | X                             |   |
| 401             | X                             |   |
|                 | Smṛti-candrikā-(Aśauca-kāṇḍa) |   |
| ć               | 22, 1-4                       |   |
| 33              | (var.) 22. 46                 |   |
| 35              | (var.) 22. 44                 |   |
| 41              | X                             |   |
| <b>5</b> 9      | (var.) 22. 35, 38             |   |
| 71              | (var.) 22. 53                 |   |
| 103             | (var.) 19. 7                  |   |
| 105             | X                             |   |
| 110             | X                             |   |
| 121             | X                             |   |
| 144             | X                             |   |
| 145             | X                             |   |
| 155             | X                             |   |
| <b>1</b> 58-160 | X                             |   |
| 161             | X                             |   |
|                 | 10. Śrāddha-kriyā-kaumudī     |   |
| 61              | X                             |   |
| 371             | X                             |   |

#### ADDENDUM<sup>1</sup>

# Vedic<sup>2</sup> passages cited in the major Dharma-sūtras

The major Dharma-sūtras quote or refer to a number of Vedic passages. In this Appendix such passages are collected and identified wherever possible.

# A Vedic passages cited in major Dharma-sūtras.

## [In Sanskrit Alphabetical Order.]

| Passage            | Dharma-<br>sūtra in<br>which<br>quoted | Reference | Source<br>if men<br>tioned |              |
|--------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|
| akāmatopanatam     |                                        |           |                            |              |
| madhu väjasaneyake | ;                                      |           |                            |              |
| na dușyati         | V                                      | XXIII. 13 |                            |              |
| agastyo varşa      | V                                      | XIV. 15   |                            | Svd. I. 2, 5 |
| agnaye svāhā       |                                        |           |                            |              |
| svişţakṛtaḥ        | G                                      | XXVI. 16  |                            |              |
| agnirācāryastava   | V                                      | VII. 6    |                            |              |
| agnirvai brāhmaņah | V                                      | XXX. 3    | Śruti                      | ŚB. 1. 4. 22 |

1 The following additional abbreviations have been used here:

AB.-Aitareya-brāhmaņa. \$B.-\$advimśa-brāhmana AV.-Atharva-veda. Svd.—Sāma-vidhāna. TA.-Taittirīya-āraņyaka. GB.—Gopatha-brāhmana. TB .- Taitlirīya-brāhmaņa. KS.-Kāthaka-samhitā. RV.-Rgveda. TS.—Taittirīva-samhitā. SB.—Satapatha-brāhmana. TU.-Taittirīva-upanisad. SV.--Sama-veda. VS.—Vājasaneyi-samhitā.

NB. In the case of VK., references are taken from the Dharmasūtra portion of the Vaikhānasa-smārtasūtra (Bibliotheca Indica ed.).

2 For our present purpose, this word stands for Samhitas, Brahmanas, Aranyakas and Upanisads.

| Passage               | Dhan<br>sūtra<br>which<br>quote | 1          | Source, Identification if mentioned   |
|-----------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------|
| agniśca mā manyuśca   | V                               | XXIII. 23  | TA. X. 24, 1                          |
| agne' bhyāvartin      |                                 |            |                                       |
| agne angiras-         |                                 |            |                                       |
| saha rayyā            | В                               | III. 7. 11 | TS.IV.2.1,2-3                         |
| agne āyāhi            | VK                              | II. 1      | RV. VI.16.10                          |
| agne tvam sujāgrhi    | В                               | III. 8. 21 | TS. I. 2, 3, 1                        |
| agne prāyaścitte tvam | v VK                            | II. 1      | Mantra-dra.,                          |
| • •                   |                                 |            | 1. 4. 1                               |
| anguṣṭhamātraḥ        |                                 |            |                                       |
| putușo                | В                               | II. 12. 11 | TA. X. 38.1                           |
| añjanābhyañjaname-    |                                 |            |                                       |
| vāsyā na              | V                               | V. 9       | TS. II. 5. 1, 6                       |
| atra pitaro           |                                 |            | KS. II. 15                            |
| mādayadhvam           | Vi.                             | LXXIII. 22 | VS. II. 31                            |
| atra hyeşya-          |                                 |            |                                       |
| dampatyam bhavati     | V                               | XX. 36     |                                       |
| atrāha goramanvata    | В                               | III. 8. 9  | RV. I. 84. 15                         |
|                       |                                 |            | TB. 1. 5. 8. 1                        |
| atha kūśmāņdair       |                                 |            |                                       |
| juhuyād yo' pūto      | В                               | III. 7. 1  | TA. II. 8. 1                          |
| athāparam tryaham     |                                 |            |                                       |
| naktam na bhuñjīta    | G                               | XXVI, 3    | Svd. I. 2. 3                          |
| athāparam tryaham     |                                 |            |                                       |
| naktam ca na          |                                 |            |                                       |
| yāceta                | G                               | XXVI. 4    | Svd. I, 2. 3                          |
| athāparam tryaham     |                                 |            |                                       |
| upavaset              | G                               | XXVI. 5    | Svd. I. 2. 3                          |
| athātaḥ kṛcchrān      |                                 |            |                                       |
| vyākhyāsyāmaḥ         | G                               | XXVI. 1    | Svd. I. 2. 1                          |
| atheme pañca-         |                                 |            |                                       |
| mahāyaj̃ñāḥ           | В                               | III. 11. 1 | ŚB. (Mādhy-<br>andina)<br>XI, 5, 6, 1 |

| Passage                         |     |             | Source, Identification<br>if men-<br>tioned |
|---------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------|
| athaitāṃstrīn                   |     |             |                                             |
| kṛcchrān                        | G   | XXVI. 23    | Svd. I. 2, 10                               |
| athodaka-tarpanam               | G   | XXVI. 11    | Svd. I. 2. 5                                |
| adhyāpayitā ye                  |     |             |                                             |
| gurum nādriyante                | V   | II. 11      | Saṃhito-<br>panişad<br>Brāhmaṇa<br>III      |
| anagnikānudakyā vā              | V   | V. 2        |                                             |
| anantāh putriņām                |     |             |                                             |
| lokā                            | V   | XVII. 2     | AB, VII. 13                                 |
| anāryava-paiśuna-               |     |             |                                             |
| pratisiddhācāresu               | Α   | 1. 26. 7    | TS. II. 5. 12                               |
| anāryair-na                     | ~   | 3/3/1/1     |                                             |
| saṃbhāṣeta                      | G   | XXVI. 8     | Svd. I. 2. 5                                |
| anirdaśāhe paraśave             | V   | IV. 32      |                                             |
| anusavanamuda-<br>kopasparśanam | G   | XXVI. 10    | Co.d T O E                                  |
| antarikşasamam tasya            | _   | II. 14. 12  | Svd. I. 2. 5                                |
| antarīksam darvir-              | ı D | 11. 14. 12  |                                             |
| akşatā                          | Vi. | LXXIII. 18  |                                             |
| annamaya-pranamaya              |     | III. 8. 18. | TA. X. (TU.                                 |
| andama'a brażama'a              | . — | 111. 0. 10, | II. Drāvida-                                |
|                                 |     |             | pātha) 57                                   |
| annam ca no bahu                | Vi. | LXXIII, 30  | pu;u, z ;                                   |
| apo nah sosucada-               |     |             |                                             |
| gham                            | V   | XXVI. 5     |                                             |
| apannadad-avasanna              |     |             |                                             |
| -vṛthā-māṃsāni                  | G   | XVII. 29    | AB, VII. 14                                 |
| apayantv-asurā                  | Vi. | LXXIII. 11  |                                             |
| api vāmāvasyāyām                | В   | II. 1. 33   | TA. II. 18                                  |
| api nah śvo                     | V   | XII. 24     | -                                           |
| aprajāḥ santv-atriņaḥ           | V   | XVII. 3     | RV. I. 21. 5                                |
|                                 |     |             |                                             |

| Passage                                | _            |                          | Source, Identification if mentioned    |
|----------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------|
| abaddham mano                          | В            | I. 15. 31,<br>III. 8. 23 | TS. III. 1.1.2                         |
| abhayam sarva-bhūt                     | e-           |                          |                                        |
| bhyo mattaḥ                            | В            | II. 17. 29               | Kāṭhaka                                |
| abhisato gosasvena<br>abhrātrkā puṃsaḥ | V            | XXII. 7                  |                                        |
| pitrnabhyeti                           | V            | XVII. 16                 |                                        |
| amṛtāpidhanāmasi                       | В            | II. 12. 10               | TA. X. 35                              |
| amŗtā vāk                              | Vi.          | LXXIII. 12               |                                        |
| amṛtopastaraṇamasi                     | В            | II. 12. 3                | TA. X. 32                              |
| ambā nāmāsi                            | Vi.          | LXVII. 7                 |                                        |
| ayaṃ yajñaḥ                            | Vi.          | LXXIII. 13               |                                        |
| ayam te yonih                          | VK,          | II. 1                    | RV. III. 2.9.10                        |
| avijñātā hi garbhāḥ                    | V            | XX. 24                   | VS. III. 14                            |
| avīryavad ayatyam                      |              |                          |                                        |
| bhavati                                | V            | XII. 31                  |                                        |
| aśvinoh pranastau te                   | Vi.          | LXV. 2                   |                                        |
| asya vāmasya                           | $\mathbf{V}$ | XXVI. 6                  | RV. I. 164                             |
| aharahassvāhā                          |              |                          |                                        |
| kuryāt                                 | В            | II. 11, 2                | \$B. (Mādhy-<br>andina)<br>XI. 5. 6. 1 |
| aharahassvadhā                         |              |                          |                                        |
| kuryāt                                 | В            | II. 11. 3                | \$B. (Mādhy-<br>andina)<br>XI 5. 6. 1  |
| aharahar-namas-                        | • •          | Tr 44 .                  |                                        |
| kuryāt                                 | V            | II. 11. 4                | ŚB. (Mādhy-<br>andina)<br>XI.5, 6. 1   |
| aharahar-brāhmaņe-<br>bhyo             | В            | II. 11. 5                | ŚB. (Mādhy-<br>andina)<br>XI. 5. 6. 1  |

| Passage              | Dhari<br>sūtra<br>which<br>quote | 1              | Source, Identification if mentioned |
|----------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| äganträsamaganmabi   | VK.                              | 1I. 2          |                                     |
| ādityā rudrā vasavaļ |                                  |                |                                     |
| āpaḥ punantu         |                                  |                |                                     |
| pṛthivīm             | В                                | II. 8. 11      | TA. X. 30.1                         |
| āpo hi şţhā          | В                                | II. 8. 12      | RV. X. 9.1                          |
|                      | Vi.                              | LX1V. 18       | VS. X. 1.50                         |
|                      |                                  | LXV.3          | XXXVI. 1.14                         |
| āpyāyasva sametu     | В                                | IV. 5. 12      | TS. III. 2. 5                       |
| •••                  |                                  |                | TA, III. 17                         |
| ā me yantu           | Vi.                              | LXXIII. 12     |                                     |
| āyaṃ gauḥ            |                                  |                |                                     |
| pránirakramīt        | В                                | IV. 4. 3       | TS. I. 5. 3. 1                      |
| ayuşte visvato dadha | В                                | III. 7. 11     | TA. 11. 5                           |
| äyuşmantam           |                                  |                |                                     |
| karota mā            | В                                | IV. 2. 11      | TA, II. 18. 1                       |
| idamāpah pravahata   | Vi.                              | LX1V. 18       | RV. I. 23. 22                       |
|                      |                                  | LXV.6          | KS. VI. 32                          |
| indras-triśīrṣāṇaṃ   |                                  |                |                                     |
| tvāştram hatvā       | V                                | V. 8           | TS. II 5.1.2-5                      |
| imam me varuņa       | В                                | II. 7. 9       | RV. I. 25, 19                       |
| Interior and tenesia | ~                                |                | VS. XXI, 1.                         |
| ime ye narvan na     | В                                | II. 11. 35     | RV. X. 71. 9                        |
| işţāpūrtasya tu      |                                  |                |                                     |
| şaşthamamsam         |                                  |                |                                     |
| bhajati              | V                                | I. 44          |                                     |
| iha ratih            | Vi.                              | LXXXVI. 9      | VS, VIII, 51                        |
| utpādayituh putrah   | A                                |                | rāhmaņa                             |
| udu tyam             | B                                | II. 8. 13      | RV. I. 50. 1                        |
| and starre           | ~                                | II. 18. 7      |                                     |
|                      | VK.                              | III. 7         | VS. I. 4. 1                         |
| uddhriyatāmagnau     |                                  |                |                                     |
| ca kriyatām          | A                                | II. 17. 18, 19 |                                     |

| Passage                              | Dhar<br>sŭtra<br>whic<br>quot | ch .                    | Source, Identification if mentioned |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| udvayam                              |                               |                         |                                     |
| tamasaspari                          | В                             | II. 8. 13<br>II. 18. 13 | RV. I 50. 10<br>VS. XX. 21          |
| undatir-balam                        |                               |                         |                                     |
| dhatta                               | В                             | 111. 8. 23              | TS, III. 1.1.3                      |
| upāvaroha                            | VK                            | II. 1; III. 8           | TB. III, 5.2.1                      |
| upāsane gurūņām                      | Α                             | I. 15. 1                | TA. II. 1. 2.                       |
|                                      |                               |                         | etc.                                |
| ūrjam vahantih                       | В                             | II. 5. 3                | VS. II. 34                          |
|                                      | Vi.                           | LXXIII. 23              | KS. II. 7                           |
| ūrdhvam vai                          |                               | _                       |                                     |
| purușasya                            | В                             | I. 10. 19               | TS. VI. 1.3.4                       |
| rtam ca satyam ca                    | В                             | IV. 4. 2                | RV. X. 190.1                        |
| alraniteam aadatithii                | - A                           | II. 7. 16               | TA. X, 1. 13                        |
| ekarātram cedatithī<br>ekena bahūms- | цА                            | 11. 7. 10               |                                     |
| trāyate                              | v                             | XV. 8                   |                                     |
| eta pitarah                          | V<br>Vi.                      | LXXIII. 12              |                                     |
| etam yuvanam                         | V 1.                          | LAXIII. 12              |                                     |
| patim                                | Vi,                           | LXXXVI. 16              | TS. III. 3.9.1 etc.                 |
| etat te varuņa                       | В                             | I. 6. 9                 | <b></b> ,                           |
| etat te                              | Vi.                           | XXI. 10                 |                                     |
| etadevādityo-                        |                               |                         |                                     |
| pasthānam                            | G                             | XXVI. 13                | Svd. I, 2. 5                        |
| etadevājyāhutayaḥ                    | G                             | XXVI, 14                | Svd. I. 2. 5                        |
| etad bhavadbhyo                      |                               |                         |                                     |
| bhavatībhyo                          | Vi.                           | LXXIV. 8                | VS. 1I. 32                          |
| etad vah pitara                      | Vi.                           | LXXIII. 12, 13          | KS. II. 57                          |
| etenaivātikīcchro                    |                               |                         |                                     |
| vyākhyātaḥ                           | G                             | 81 .1VXX                | Svd. I. 2. 6                        |
| etenaiva garhitā-                    |                               |                         |                                     |
| dhyāpaka                             | V                             | XXIII. 36               |                                     |

| Passage                                                 | Dhari<br>sūtra<br>which<br>quote | h                      | if men-<br>tioned                                       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| eşa nityo mahimă<br>eşā saha dharmam                    | В                                | II. 17. 8              | TB. III.12.9. <b>7</b>                                  |
| caryatām oşadhi-vanaspatī- nāmācchidya                  | В                                | I. 20. 3               |                                                         |
| nopajighret<br>kayā naścitra                            | A                                | I. 7. 4                | GB. I. 2. 2                                             |
| ābhuvad                                                 | A                                | I. 2. 2                | Sāma- RV. IV. 31.1<br>veda VS. XXVII. 39<br>KS, XXIX 44 |
| karmādişv-etair                                         |                                  |                        | 180, 2828128 94                                         |
| juhuyāt                                                 | В                                | II. 7. 16              | Brāhmaņa TA. II. 7.5                                    |
| kāmābhidrug-                                            |                                  |                        |                                                         |
| dho'smi                                                 | В                                | IV. 2. 10              | TA, II. 18. 1                                           |
| kāmāvakīrņo'smya-                                       |                                  |                        |                                                         |
| vakīrņo'smi                                             | В                                | II. 1. 33<br>IV. 2. 10 | TA. II. 18. 1                                           |
| kṛṇuṣva pājaḥ<br>prasitiṃ na                            |                                  | 11.2.10                |                                                         |
| pṛthvīm                                                 | В                                | III. 6. 13             | TS, I. 2. 14. 1                                         |
|                                                         |                                  |                        | RV. IV. 4. 1                                            |
| kevalāgho bhavati                                       | В                                | II. 13. 2              | RV. X. 117. 6                                           |
|                                                         |                                  |                        | TB. II. 8. 8. 3                                         |
| kyākv-abhojyam<br>gardabheņāvakīrņī<br>nirṛtiṃ pākayaj- | Α                                | I. 17. 28              | Brāhmaņa                                                |
| ñena yajeta                                             | В                                | I. 26. 8               | TA. II. 18                                              |
| gāyatryā brāhma-                                        |                                  |                        |                                                         |
| ņam asrjat<br>guruvad                                   | V                                | IV. 3                  |                                                         |
| guruputrasya<br>guroścālīka-                            | v                                | XIII. 54               |                                                         |
| nirbandhe                                               | v                                | XXI. 28                |                                                         |

| Passage              | Dhar<br>sütra<br>whic<br>quote | h            | Source, Identification if mentioned |
|----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| caranam pavitram     | В                              | IV. 2. 17    | TA. (Mahā-                          |
| • • •                |                                |              | nārāyaņopaniṣad.                    |
|                      |                                |              | X. 11).                             |
| citram devānām       |                                |              |                                     |
| udagāt               | В                              | II. 8. 13    | RV. I. 115. 1                       |
| _                    |                                | II. 18. 7    | VS. VII. 42                         |
| jāyamāno vai         | В                              | II. 16. 7    | TS. VI. 3. 11                       |
| taccakşur-devahitam  | В                              | II. 8. 13    | KS. XXXV 1.24                       |
| tato brāhmaņa-       |                                |              | VS. 36, 24                          |
| tarpaṇam             | G                              | XXVI. 17     | Svd. I. 2. 5                        |
| tatra sado brāhma-   |                                |              |                                     |
| ņasya                | $\mathbf{V}$                   | XXX, 5 Kāţ   | haka                                |
| tat savitur-varenyam | В                              | II. 17. 14   | RV. 11I. 62.10                      |
|                      |                                |              | VS. III. 35                         |
|                      | VK                             | II. 2        | TS. I. 5. 6                         |
| tattvā yāmi          | В                              | II. 7. 9     | RV. I. 14, 11                       |
|                      |                                |              | TS. II. 1. 11. 6                    |
| tad viṣṇoḥ paramam   |                                |              |                                     |
| padam                | Vi.                            | LXIV. 20     | RV. I. 22. 20                       |
| tapaḥ srādhyāyaḥ     | Α                              |              | hmaṇa TA. II. 14. 3                 |
| ta <b>ma</b> ṃha     | V                              | XXVI. 7      | RV. X. 126                          |
| tarati sarvam        |                                |              |                                     |
| pāpmānam tarati      |                                |              |                                     |
| brahmahatyāṃ         |                                |              |                                     |
| yo'svamedhena        |                                |              |                                     |
| yajate               | V                              | XXII. 6      | ŚB. XIII.3.1.1                      |
| **                   | G                              | XIX. 10      | ,,                                  |
| tasmāj-jyestham      |                                |              |                                     |
| putram dhanena       |                                |              |                                     |
| niravasāyayanti      | Α                              |              | ruti TS. II. 5. 2. 7                |
|                      | В                              | II. 3. 5     | •                                   |
| tasmāt svādhyāyo'    |                                |              | <b>.</b>                            |
| dhyetavyaḥ           | В                              | II. 11. 9 Br | āhmaņa SB. XI. 5.6.2                |

| Passage               | Dha<br>sūtra<br>whic<br>quot | eh .                 | Source, Identification if mentioned            |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| tasmād duhitŗ-        |                              |                      |                                                |
| mate'dhiratham        |                              |                      |                                                |
| śatam                 | V                            | I, 36                |                                                |
| tasmād brāhmaņo       |                              |                      |                                                |
| nādyaḥ                | V                            | I. 45                |                                                |
| tasya ha vā brah-     |                              |                      |                                                |
| mayajñasya            | В                            | II. 11. 8            | <b>\$B. XI. 5. 6. 2</b>                        |
| etasya tirodhā        |                              |                      |                                                |
| bhūḥ                  | VK.                          | II. 4                |                                                |
| tişthedahani          | G                            | XXVI. 6              | Svd. I. 2. 4                                   |
| trtīyam caritvā       |                              |                      |                                                |
| vyapohati             | G                            | XXVI. 22             | Svd. I. 2. 9                                   |
| tejo vatsava          | VK.                          | II. 2                |                                                |
| tejo'si śukram        | Vi.                          | LXV. 11              | VS. XXII. 1                                    |
| tribhir-rnair-        |                              |                      |                                                |
| rņavān brāhmaņo       | )                            |                      |                                                |
| jāyate                | V                            | XI. 48               | TS. VI. 3.10.5                                 |
| • •                   |                              |                      | <b>ŚB. I. 7.</b> 2. 11                         |
| trirajito vāparāddhal | h                            |                      |                                                |
| pūto bhavati          | v                            | XX. 28               |                                                |
| trișatyāhidevā        | В                            | II. 17, 28           | TA. II. 18. 6                                  |
| traividyavrddhāyam    | v                            | I. 16                | <b>2</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| tvak carma            | В                            | III. 8. 18           | TA. X = TU                                     |
|                       | _                            |                      | II, Drāvida-                                   |
|                       |                              |                      | pāţha), 54                                     |
| tvamagne vratapā as   | i B                          | III. 8. 21           | TS. I. 2. 3. 1                                 |
| dadhikrāvņa           | Vi.                          | LV. 12               | RV, IV, 39.                                    |
| daumkravņa            | V 1.                         | LV. 12               | 6. etc.                                        |
| dātāro no'bhivar-     |                              |                      | 0. 00.                                         |
| dhantām               | Vi.                          | LXXIII. 28           |                                                |
| durmitrās-tasmai      | V1.<br>B                     | II. 8. 5             | TA, X. 1.11                                    |
|                       | _                            | II. 8. 3<br>IV. 3. 7 | VS, VIII, 13                                   |
| devakṛtasyainaso      | В.                           | 14. 2. 1             | 49, AIII 13                                    |

| Passage                                |              |                | Source, Identification if mentioned |
|----------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|
| devasya tvā                            | В.           | IV. 5. 12      |                                     |
|                                        | VK.          | 11. 3          | TS. VII 1.11.1                      |
| devāśca pitaraśca                      | Vi.          | LXXIII. 26     | TS. VII.1.11.1                      |
| devebhyaḥ                              |              |                |                                     |
| svāh <b>ž</b> kāra                     | A.           | I. 13. 1       | TA. II. 10. 23,                     |
|                                        | <b>T</b> 7 · | 7 3737137 10   | ŚB. XI. 5. 6. 2                     |
| dyaur-darviraksatā                     | Vi.          | LXXIII. 19     |                                     |
| dyausamam tasya                        | В            | II. 14. 12     |                                     |
| drupadādiva                            |              | 777 4 4        | 710 7177 AA                         |
| mumucā naḥ                             | В            | IV. 4. 4       | VS. XX. 20                          |
| June mentural service                  |              |                | TB. II. 4. 4.9                      |
| dvayamuha vai                          | v            | II. 5          |                                     |
| puruṣasya<br>dvādaśarātrasyānte        | G<br>G       | XXVI. 15       | Svd. I. 2. 5                        |
| dvadasaratrasyante<br>dvitīyam caritvā | G            | XXVI. 21       | Svd. I. 2. 9                        |
| dvau loke dhṛta-                       | J            | AAV1. 21       | Svu. 1. 2. 9                        |
| vratau rājā                            |              |                |                                     |
| brāhmaņašca                            |              |                |                                     |
| bahu-śrutah                            | G            | VIII. 1        |                                     |
| dharma gopāya mā                       | A            | I. 4. 24       | GB. T. 2.4                          |
| dhānyamasi puştyai                     | 43           | 1. 7. 27       | OD. 1, 2,4                          |
| tvā                                    | В            | III. 2. 6      |                                     |
| dhūrasi dhūrva                         | Vi.          | LXV. 10        | VS. I. 8                            |
| na tamamhah                            | V            | XXVI.7         | VO. 1. 0                            |
| na māṃsamaśnīyāt                       | B            | III. 7. 8      | TA. II. 8. 7                        |
| namo rudrāya                           |              | 112. 7. 0      | 2141 221 0. 7                       |
| vāstospataye                           | Α            | T. 31, 23 Ment | ioned TB. III. 7. 9.7               |
| 1                                      |              | as a           |                                     |
| namo'gnaye'psumate                     | В            | II. 8. 9       | TA. X. 1. 12                        |
| namo hamāya                            |              |                |                                     |
| mohamāya                               | G            | XXVI. 12       | Svd. I. 2. 5                        |
| navo navo bhavati                      |              |                |                                     |
| jāyamānaḥ                              | В            | III. 8. 10     | TS. II. 3. 5. 3                     |

| Passage              | Dha<br>sūtra<br>whic<br>quot | ch .       | Source, Identification if mentioned |
|----------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| nāputrasya loko'sti  | V                            | XVII. 2    | AB. VII. 3. 9                       |
| nārāyaņam param      |                              |            |                                     |
| brahma               | VK.                          | III. 7     | TA. X. 11. 1                        |
| nārāyaņāya           |                              |            |                                     |
| vidmahe              | VK.                          | III. 9     | TA, X. 1.6                          |
| nigrābhyāstha        | k                            | III. 8. 10 | TS. 11I. 1.8.1                      |
| nityamișe tvorje tvā | VK.                          | II, 13     | TS. I. 1. 1-3                       |
| niruktam hyenah      |                              |            |                                     |
| kanīyo bhavati       | V                            | XX. 29     |                                     |
| nişkālako vā         |                              |            |                                     |
| ghṛtābhyaktaḥ        | V                            | XX, 14, 42 |                                     |
| patto hyasrjyanta    | В                            | I. 18. 6   | RV, X, 90, 12                       |
|                      |                              |            | TA. III. 12. 6                      |
| payo bhakşya iti     |                              |            |                                     |
| prathamah kalpah     | В                            | III. 7. 9  | TA II. 8. 8                         |
| pavamānassu-         | _                            | 111. 7. 7  | 211 221 01 0                        |
| varjanah             | В                            | I. 14. 15  | TB. I, 4. 8                         |
| , 42, 424,           | _                            | II, 8. 12  | 12/1, 110                           |
|                      | VK.                          |            |                                     |
| pavitram te          | VK.                          | III. 8     | TA. I. 11. 1                        |
| paścāt sindhur-      | ,                            |            | 22                                  |
| vidhāraṇim           | V                            | I. 15      |                                     |
| pitā vatsānām        | Vi.                          | LXXXVI 13  | TS. III. 3. 9, 2                    |
| punar-agniś-caksur-  | •                            |            |                                     |
| adāt                 | В                            | II. 1. 38  | TS. III. 2. 5. 4                    |
| punarmām             | Vi.                          | XXVIII. 51 | TA. I. 30                           |
| puşāpavatīḥ          | Vi.                          | LXV. 9     | TS. IV. 2. 6. 1                     |
|                      |                              |            | AV. VIII. 7. 27                     |
| pūṣā gā anvelu naḥ   | Vi.                          | LXXXVI. 9  | RV. VI. 54. 5                       |
|                      |                              |            | etc.                                |
| pṛthivī cāntarikşam  | В                            | III. 2. 6. |                                     |
| pṛthivī-samam tasya  |                              | II. 14. 12 | ·                                   |

| Passage               | Dhar<br>sūtra<br>whic<br>quote | h          | Source, Identification if mentioned |
|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|
| pṛthivī               | В                              | III. 8. 18 | TA. $X (=TU. II-$                   |
|                       |                                |            | Drāvida-pātha) 56                   |
| pṛthivī darvir-akṣatā |                                | LXXIII, 17 |                                     |
| prajābhiragne amṛta   | V                              | XVII. 4    | RV. V. 4. 10                        |
|                       |                                |            | TS, I. 4. 46. 1                     |
| prattānām ca          | <b>.</b> .                     | TT7 40     |                                     |
| strîņām<br>-          | V                              | IV. 18     |                                     |
| pratyagne mithunā     | _                              |            |                                     |
| daha                  | В                              | II. 14. 5  | RV. VIII. 4. 9. 4                   |
| prathamam caritvā     | G                              | XXVI. 20   | Svd. I. 2. 9                        |
| prāņānām granthi-     |                                |            |                                     |
| rasi                  | В                              | II. 12. 10 | TA. X. 37                           |
| prāṇāpānavyāna        | В                              | III. 8. 18 | TA. X. 51                           |
| prāņe nivisto'mṛtam   | В                              | II. 12. 3  | TA. X. 32                           |
| priyā apriyāścā-      |                                |            |                                     |
| tithayaḥ svargaṃ      |                                |            |                                     |
| lokam gamayanti       | A                              | II. 7. 5   |                                     |
| pretya cābhyudayi-    |                                |            |                                     |
| kam                   | V                              | I. 46      |                                     |
| balamasi balāyatvā    | В                              | III. 2. 5  | TB. II. 6. 1-4                      |
| brahmaņi ma           |                                |            |                                     |
| ātmā'mṛtatvāya        | В                              | II. 12. 13 | TA. X. 36                           |
| brahma-purohitam      |                                |            |                                     |
| rāṣṭram               | V                              | XIX. 4     |                                     |
| brahma-prasūtam       |                                |            |                                     |
| hi kşatram            |                                |            |                                     |
| rdhyate na            |                                |            |                                     |
| vyathate              | G                              | XI. 16     | \$B. IV. 1. 4. 4-6                  |
| brahmavarcasamasi     |                                |            | 35, 7, 1, 4, 4-0                    |
| brahmavarcasāya       |                                |            |                                     |
| tvā                   | В                              | III. 2. 5  | TS. V. 6. 2. 6                      |
| brahma jajñānam       | В                              | II. 18. 7  | TA. X. 1. 10                        |
|                       | VK.                            | III. 7     | TS. IV. 2, 8, 2                     |
|                       |                                |            | 10.14.2.0.2                         |

| Passage                                         |     | -              | Source, Identification if mentioned                      |
|-------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------|
| brahmayajño ha vā                               | Α   | -              | neyi- For a similar<br>na passage see<br>SB. XI. 5. 6. 8 |
| brahmā devānām<br>brahmā devānām                | В   | III, 6, 13     | TS. III. 4. 11.1                                         |
| padavīḥ                                         | Vi. | XLVIII. 6      | RV. IX. 96. 6                                            |
| brāhmaṇa-suvarṇa-<br>haraṇe<br>brähmaṇo vedamā- | v   | XX. 41         |                                                          |
| dhyam<br>brāhmaņo'sya                           | V   | I. 45          | ŚB. V. 4. 2. 3                                           |
| mukham                                          | V   | IV. 2          | RV. X 90. 12                                             |
|                                                 | VK. | I. 1           | VS. XXXI. 11                                             |
|                                                 |     |                | KS. XXXV. 11                                             |
| bhakşyau tu dhenv-<br>anaduhau                  |     |                |                                                          |
| medhyau<br>bhavatam nas-                        | V   | XIV. 46 Vājas  | saneyaka                                                 |
| samanasau                                       | В   | II. 17. 25     | VS.V. 3, XII.60                                          |
| bu manaba d                                     | VK. | •              | KS.V. 3, XIII.61                                         |
| bhāryayā saha                                   |     |                | 110,11,01                                                |
| nāśnīyāt                                        | V   | XII. 31        | \$B. X. 5. 2. 9                                          |
| bhūtyai tvā śiro                                |     |                |                                                          |
| veşţayāmi<br>bhümir-bhümim                      | В   | III.'2. 4      |                                                          |
| agānmātā                                        | В   | I. 6. 8        | \$B. I. 6. 20                                            |
| manasā bhartura-                                |     |                |                                                          |
| ticāre                                          | V   | XX1. 6         |                                                          |
| manuh putrebhyo                                 |     | ** ** **       |                                                          |
| dāyam vyabhajat<br>mahājam vā pace-             | Α   | II. 14. 11 Sru | iti TS. III. 1. 9. 4                                     |
| devam                                           | V   | IV. 8          |                                                          |
|                                                 |     |                |                                                          |

| Passage                                                    | Dhar<br>sütra<br>whick<br>quote | h           | e Source, Identification if mentioned                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| mā nastoke                                                 | В                               | III. 6. 13  | RV. I. 114. 4<br>VS. XVI. 16                             |
| mā me kşestā<br>mitrasya carşaņī-                          | Vi.                             | LXXIII. 2   |                                                          |
| quitq                                                      | В                               | II. 7. 11   | RV. III. 59. 6                                           |
| mitro janān yātayati                                       | В                               | I. 7. 11    | TS. III. 4. 11. 5<br>RV. III. 59. 1<br>TS. III. 4. 11. 5 |
| medhyamānaduham                                            | A                               | I. 17. 31   | Vājasa-<br>neyaka                                        |
| ya ātṛṇattyavitathena                                      | V                               | II. 10      | Samhitopanişad-<br>brāhmaņa III.<br>Nirukta II. 4        |
| ya udagān mahato<br>ya evaṃ vidvān<br>svādhyāyama-         | В                               | II. 8. 14   | TA. IV. 42. 5                                            |
| dhīte<br>yajñārthe vā nirdişțe                             | В                               | II. 11. 8   | ŚB.                                                      |
| śeṣād bhuñjīran<br>yathāyukto vivāhas-<br>tathāyuktā prajā | A                               | I. 18. 26   | Brāhmaņa                                                 |
| bhavati                                                    | В                               | I 21. 1     |                                                          |
| yathā steno yathā                                          | В                               | III. 7. 2   | TA. II, 8. 2                                             |
| yathāha vā agniḥ<br>yadadīvyan nṛṇam                       | В                               | I. 4. 10 E  | Brāhmaņa ŚB. XI. 3. 31                                   |
| aham babhuva                                               | В                               | 111.7.11    | TA. II. 4                                                |
| yadanti yacca                                              | Ā                               | 1. 2. 2     | RV. 1X, 67, 21                                           |
| yadapām krūram                                             | В                               | II. 8. 6    | TA. X. 1. 13                                             |
| yadarvācīnameno                                            | _                               |             |                                                          |
| bhrūņahatyāyāh                                             | В                               | III. 7, 3   | TA. II. 8. 3                                             |
| yadasya pāre rajasal                                       | n B                             | 11. 17. 32  | TS. IV. 2. 5. 2                                          |
|                                                            | VK.                             | II. 8; III. | 8 TB. III. 7. 8. 1                                       |

| yad devā deva-         heļanam         B         III. 7. 11         TA. II, 3           yad vaḥ kravyād         Vi.         LXXIII. 15           yad vā u višpati         B         II. 14. 5         SV.II.1.28           yanma ātmano         mindābhūt         B         II. 1. 38         TS.III.2.5.4           yanme prakāmād         Vi.         LXXIII. 15         TA.II.6.2           yanme mātā         Vi.         LXXIII. 26         TA.II.6.2           yanme rāmaḥ         Vi.         LXXIII. 26         Saṃhito-upaniṣad-brāhmaṇa—III.           yastato jāyate         So'bhiśasta         B         I. 11. 33         TS.II.5.1           yasyoddhṛteṣva-huteṣu         A         II. 7. 15         Brāhmaṇa           yā te agne         yajñiyā tanūḥ         B         II. 17. 26         TS.VI.3.10.1           yk.         II. 7         TB.II.5.8.8           yā patyuḥ krītā         V         I. 37           yavantaṃ ha vā         B         II. 11. 8         TA. II. 14           yāstiṣṭhanti         Vi.         LXXVI. 19         Svd. I. 2. 7           yuvā suvāsāḥ         Vi.         LXIV. 22         RV. V. 81. etc.           LXV. 2         yuvā suvāsāḥ         Vi.         LXV. 8 | Passage               | Dhar<br>sūtra<br>whic<br>quote | h            | Source, Identification if mentioned    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| yad vaḥ kravyād Vi. LXXIII. 15 yad vā u viśpati B II. 14. 5 SV.II.1.28 yanma ātmano mindābhūt B II. 1. 38 TS.III,2.5.4 yanme prakāmād Vi. LXXIII. 15 yanme manasā vācā B III. 7. 11 TA.II.6.2 yanme mātā Vi. LXXIII. 12 yanme rāmaḥ Vi. LXXIII. 26 yameva vidyāḥ śucimapramattam V II. 9 Saṃhito- upaniṣad- brāhmaṇa—III. (Nirukta—II. 4) yastato jāyate so'bhiśasta B I. 11. 33 TS.II.5.1 yasyoddhṛteṣva- huteṣu A II. 7. 15 Brāhmaṇa yā te agne yajñiyā tanūḥ B II. 17. 26 TS.VI.3.10.1 VK. II. 7 TB.II.5.8.8 yā patyuḥ krītā V I. 37 yāvat sakṛdā-dadīta tāvadaśnīyāt G XXVI. 19 Svd. I. 2. 7 yāvantaṃ ha vā B II. 11. 8 TA. II. 14 yāstiṣṭhanti Vi. LXXIII. 12 yuñjāte manaḥ Vi. LXXIII. 12 yuñjāte manaḥ Vi. LXV. 22 RV. V. 81. etc. LXV. 2 yuvā suvāsāḥ parivīta Vi. LXV. 8 RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | yad devā deva-        |                                |              |                                        |
| yad vā u viśpati B II. 14. 5 SV.II.1.28 yanma ātmano mindābhūt B II. 1. 38 TS.III,2.5.4 yanme prakāmād Vi. LXXIII. 15 yanme manasā vācā B III. 7. 11 TA.II.6.2 yanme mātā Vi. LXXIII. 12 yanme rāmaḥ Vi. LXXIII. 26 yameva vidyāḥ śucimapramattam V II. 9 Saṃhito- upaniṣad- brāhmaṇa—III. (Nirukta—II. 4) yastato jāyate so'bhiśasta B I. 11. 33 TS.II.5.1 yasyoddhṛteṣva- huteṣu A II. 7. 15 Brāhmaṇa yā te agne yajñiyā tanūḥ B II. 17. 26 TS.VI.3.10.1 VK. II. 7 TB.II.5.8.8 yā patyuḥ krītā V I. 37 yāvat sakṛdā-dadīta tāvadaśnīyāt G XXVI. 19 Svd. I. 2. 7 yāvantaṃ ha vā B II. 11. 8 TA. II. 14 yāstiṣṭhanti Vi. LXXIII. 12 yuñjāte manaḥ Vi. LXIV. 22 RV. V. 81. etc. LXV. 2 yuvā suvāsāḥ parivīta Vi. LXV. 8 RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | helanam               | В                              | III. 7. 11   | TA. II. 3                              |
| yanma ātmano mindābhūt B II. I. 38 TS.III,2.5.4 yanme prakāmād Vi. LXXIII. 15 yanme manasā vācā B III. 7. 11 yanme rāmaḥ Vi. LXXIII. 12 yanme rāmaḥ Vi. LXXIII. 26 yameva vidyāḥ śucimapramattam V II. 9 Saṃhito- upaniṣad- brāhmaṇa—III. (Nirukta—II. 4)  yastato jāyate so'bhiśasta yasyoddhṛteṣva- huteṣu A II. 7. 15 Brāhmaṇa yā te agne yajñiyā tanūḥ B II. 17. 26 TS.VI. 3.10.1 VK. II. 7 TB.II. 5.8.8 yā patyuḥ krītā v I. 37 yāvantaṃ ha vā B II. 11. 8 TA. II. 14 yāstiṣṭḥanti Vi. LXXIII. 12 yunjāte manaḥ Vi. LXV. 22 RV. V. 81. etc. LXV. 2 yuvā suvāsāḥ parivīta Vi. LXV. 8 RV.III. 8,4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | yad vaḥ kravyād       | Vi,                            | LXXIII. 15   |                                        |
| mindābhūt B II. 1. 38 TS.1II,2.5.4 yanme prakāmād Vi. LXXIII. 15 yanme manasā vācā B III. 7. 11 TA.II.6.2 yanme mātā Vi. LXXIII. 12 yanme rāmaḥ Vi. LXXIII. 26 yameva vidyāḥ śucimapramattam V II. 9 Saṃhito- upaniṣad- brāhmaṇa—III. (Nirukta—II. 4)  yastato jāyate so'bhiśasta B I. 11. 33 TS.II.5.1 yasyoddhṛteṣva- huteṣu A II. 7. 15 Brāhmaṇa yā te agne yajñiyā tanūḥ B II. 17. 26 TS.VI.3.10.1 VK. II. 7 TB.II.5.8.8 yā patyuḥ krītā yāvat sakṛdā-dadīta tāvadaśnīyāt G XXVI. 19 Svd. I. 2. 7 yāvantaṃ ha vā B II. 11. 8 TA. II. 14 yāstiṣṭhanti Vi. LXXIII. 12 yuñjāte manaḥ Vi. LXXIII. 12 yuñjāte manaḥ Vi. LXV. 22 RV. V. 81. etc. LXV. 2 yuvā suvāsāḥ parivīta Vi. LXV. 8 RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | yad vā u viśpati      | В                              | II. 14. 5    | SV.II 1.28                             |
| yanme prakāmād Vi. LXXIII. 15 yanme manasā vācā B III. 7. 11 TA.II.6,2 yanme mātā Vi. LXXIII. 12 yanme rāmaḥ Vi. LXXIII. 26 yameva vidyāḥ śucimapramattam V II. 9 Saṃhito- upaniṣad- brāhmaṇa—III. (Nirukta—II. 4)  yastato jāyate so'bhiśasta B I. 11. 33 TS.II.5.1 yasyoddhṛteṣva- huteṣu A II. 7. 15 Brāhmaṇa yā te agne yajñiyā tanūḥ B II. 17. 26 TS.VI.3,10.1 VK. II. 7 TB.II.5.8.8  yā patyuḥ krītā yāvat sakṛdā-dadīta tāvadaśnīyāt V I. 37 yāvantaṃ ha vā B II. 11. 8 TA. II. 14 yāstiṣṭhanti Vi. LXXIII. 12 yuñjāte manaḥ Vi. LXIV. 22 RV. V. 81. etc. LXV. 2  yuvā suvāsāḥ parivīta Vi. LXV. 8 RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | yanma ātmano          |                                |              |                                        |
| yanme manasā vācā B III. 7. 11 TA.II.6,2 yanme mātā Vi. LXXIII. 12 yanme rāmaḥ Vi. LXXIII. 26 yameva vidyāḥ śucimapramattam V II. 9 Saṃhito- upaniṣad- brāhmaṇa—III. (Nirukta—II. 4)  yastato jāyate so'bhiśasta B I. 11. 33 TS.II.5.1 yasyoddhṛteṣva- huteṣu A II. 7. 15 Brāhmaṇa yā te agne yajñiyā tanūḥ B II. 17. 26 TS.VI.3,10.1 VK. II. 7 TB.II.5.8.8 yā patyuḥ krītā yāvat sakṛdā-dadīta tāvadaśnīyāt G XXVI. 19 Svd. I. 2. 7 yāvantaṃ ha vā B II. 11. 8 TA. II. 14 yāstiṣṭhanti Vi. LXXIII. 12 yuñjāte manaḥ Vi. LXIV. 22 RV. V. 81. etc. LXV. 2 yuvā suvāsāḥ parivīta Vi. LXV. 8 RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mindābhūt             | В                              | II. I. 38    | TS.111,2.5.4                           |
| yanme mātā Vi. LXXIII. 12 yanme rāmaḥ Vi. LXXIII. 26 yameva vidyāḥ śucimapramattam V II. 9 Saṃhito- upaniṣad- brāhmaṇa—III. (Nirukta—II. 4)  yastato jāyate so'bhiśasta B I. 11. 33 TS.II.5.1 yasyoddhṛteṣva- huteṣu A II. 7. 15 Brāhmaṇa yā te agne yajñiyā tanūḥ B II. 17. 26 TS.VI.3.10.1 VK. II. 7 TB.II.5.8.8  yā patyuḥ krītā V I. 37 yāvat sakṛdā-dadīta tāvadaśnīyāt G XXVI. 19 Svd. I. 2. 7 yāvantaṃ ha vā B II. 11. 8 TA. II. 14 yāstiṣṭhanti Vi. LXXIII. 12 yuñjāte manaḥ Vi. LXIV. 22 RV. V. 81. etc. LXV. 2  yuvā suvāsāḥ parivīta Vi. LXV. 8 RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | yanme prakāmād        | Vi.                            | LXXIII. 15   |                                        |
| yanme rāmaḥ Vi. LXXIII. 26 yameva vidyāḥ śucimapramattam V II. 9 Saṃhito- upaniṣad- brāhmaṇa—III. (Nirukta—II. 4)  yastato jāyate so'bhiśasta B I. 11. 33 TS.II.5.1 yasyoddhṛteṣva- huteṣu A II. 7. 15 Brāhmaṇa yā te agne yajñiyā tanūḥ B II. 17. 26 TS.VI.3.10.1 VK. II. 7 TB.II.5.8.8 yā patyuḥ krītā V I. 37 yāvat sakṛdā-dadīta tāvadaśnīyāt G XXVI. 19 Svd. I. 2. 7 yāvantaṃ ha vā B II. 11. 8 TA. II. 14 yāstiṣṭhanti Vi. LXXIII. 12 yuñjāte manaḥ Vi. LXIV. 22 RV. V. 81. etc. LXV. 2 yuvā suvāsāḥ parivīta Vi. LXV. 8 RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | yanme manasā vācā     | В                              | III. 7. 11   | TA.II.6,2                              |
| yameva vidyāḥ śucimapramattam V II. 9 Saṃhito- upaniṣad- brāhmaṇa—III. (Nirukta—II. 4)  yastato jāyate so'bhiśasta B I. 11. 33 TS.II.5.1  yasyoddhṛteṣva- huteṣu A II. 7. 15 Brāhmaṇa yā te agne yajñiyā tanūḥ B II. 17. 26 TS.VI.3.10.1 VK. II. 7 TB.II.5.8.8  yā patyuḥ krītā V I. 37 yāvat sakṛdā-dadīta tāvadaśnīyāt G XXVI. 19 Svd. I. 2. 7 yāvantaṃ ha vā B II. 11. 8 TA. II. 14 yāstiṣṭhanti Vi. LXXIII. 12 yuñjāte manaḥ Vi. LXIV. 22 RV. V. 81. etc. LXV. 2  yuvā suvāsāḥ parivīta Vi. LXV. 8 RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | yanme mātā            | Vi.                            | LXXIII. 12   |                                        |
| yameva vidyāḥ śucimapramattam V II. 9 Saṃhito- upaniṣad- brāhmaṇa—III. (Nirukta—II. 4)  yastato jāyate so'bhiśasta B I. 11. 33 TS.II.5.1  yasyoddhṛteṣva- huteṣu A II. 7. 15 Brāhmaṇa yā te agne yajñiyā tanūḥ B II. 17. 26 TS.VI.3.10.1 VK. II. 7 TB.II.5.8.8  yā patyuḥ krītā V I. 37 yāvat sakṛdā-dadīta tāvadaśnīyāt G XXVI. 19 Svd. I. 2. 7 yāvantaṃ ha vā B II. 11. 8 TA. II. 14 yāstiṣṭhanti Vi. LXXIII. 12 yuñjāte manaḥ Vi. LXIV. 22 RV. V. 81. etc. LXV. 2  yuvā suvāsāḥ parivīta Vi. LXV. 8 RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | yanme rāmaḥ           | Vi.                            | LXXIII. 26   |                                        |
| upanişad-brāhmaṇa—III. (Nirukta—II. 4)  yastato jāyate so'bhiśasta B I. 11. 33 TS.II.5.1  yasyoddhṛteṣva- huteṣu A II. 7. 15 Brāhmaṇa  yā te agne yajñiyā tanūḥ B II. 17. 26 TS.VI.3.10.1 VK. II. 7 TB.II.5.8.8  yā patyuḥ krītā V I. 37 yāvat sakṛdā-dadīta tāvadaśnīyāt G XXVI. 19 Svd. I. 2. 7 yāvantaṃ ha vā B II. 11. 8 TA. II. 14 yāstiṣṭhanti Vi. LXXIII. 12 yuñjāte manaḥ Vi. LXIV. 22 RV. V. 81. etc. LXV. 2  yuvā suvāsāḥ parivīta Vi. LXV. 8 RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                     |                                |              |                                        |
| brāhmaṇa—III. (Nirukta—II, 4)  yastato jāyate so'bhiśasta B I. 11. 33 TS.II.5.1  yasyoddhṛteṣva- huteṣu A II. 7. 15 Brāhmaṇa  yā te agne yajñiyā tanūḥ B II. 17. 26 TS.VI.3.10.1 VK. II. 7 TB.II.5.8.8  yā patyuḥ krītā V I. 37 yāvat sakṛdā-dadīta tāvadaśnīyāt G XXVI. 19 Svd. I. 2. 7 yāvantaṃ ha vā B II. 11. 8 TA. II. 14 yāstiṣṭhanti Vi. LXXIII. 12 yunjāte manaḥ Vi. LXIV. 22 RV. V. 81. etc. LXV. 2  yuvā suvāsāḥ parivīta Vi. LXV. 8 RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | śucimapramattam       | V                              | II. 9        | Samhito-                               |
| yastato jāyate so'bhiśasta B I. 11. 33 TS.II.5.1 yasyoddhṛteṣva- huteṣu A II. 7. 15 Brāhmaṇa yā te agne yajñiyā tanūḥ B II. 17. 26 TS.VI.3.10.1 VK. II. 7 TB.II.5.8.8 yā patyuḥ krītā v I. 37 yāvat sakṛdā-dadīta tāvadaśnīyāt Tāvadaśnīyāt Tāvadaśnīyāt Tāvadaśnīyāt Tāvadaśnīyāt Vi. LXXVI. 19 Svd. I. 2. 7 yāvantaṃ ha vā B II. 11. 8 TA. II. 14 yāstiṣṭhanti Vi. LXXIII. 12 yunjāte manaḥ Vi. LXIV. 22 LXV. 2 yuvā suvāsāḥ parivīta Vi. LXV. 8 RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                     |                                |              | upanişad-                              |
| yastato jāyate so'bhiśasta B I. 11. 33 TS.II.5.1  yasyoddhṛteṣva- huteṣu A II. 7. 15 Brāhmaṇa  yā te agne yajñiyā tanūḥ B II. 17. 26 TS.VI.3.10.1 VK. II. 7 TB.II.5.8.8  yā patyuḥ krītā V I. 37 yāvat sakṛdā-dadīta tāvadaśnīyāt G XXVI. 19 Svd. I. 2. 7 yāvantaṃ ha vā B II. 11. 8 TA. II. 14 yāstiṣṭhanti Vi. LXXIII. 12 yuñjāte manaḥ Vi. LXIV. 22 RV. V. 81. etc. LXV. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                |              | brāhmaņa—III.                          |
| so'bhiśasta         B         I. 11. 33         TS.II.5.1           yasyoddhṛteṣva-<br>huteṣu         A         II. 7. 15         Brāhmaṇa           yā te agne         Yajñiyā tanūḥ         B         II. 17. 26         TS.VI.3.10.1           VK.         II. 7         TB.II.5.8.8           yā patyuḥ krītā         V         I. 37           yāvat sakṛdā-dadīta         V         I. 37           yāvantaṃ ha vā         B         II. 11. 8         TA. II. 14           yāstiṣṭhanti         Vi.         LXXIII. 12           yunjāte manaḥ         Vi.         LXIV. 22         RV. V. 81. etc.           LXV. 2         Yuvā suvāsāḥ         Parivīta         Vi.         LXV. 8         RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                |              | (NiruktaII, 4)                         |
| so'bhiśasta         B         I. 11. 33         TS.II.5.1           yasyoddhṛteṣva-<br>huteṣu         A         II. 7. 15         Brāhmaṇa           yā te agne         Yajñiyā tanūḥ         B         II. 17. 26         TS.VI.3.10.1           VK.         II. 7         TB.II.5.8.8           yā patyuḥ krītā         V         I. 37           yāvat sakṛdā-dadīta         V         I. 37           yāvantaṃ ha vā         B         II. 11. 8         TA. II. 14           yāstiṣṭhanti         Vi.         LXXIII. 12           yunjāte manaḥ         Vi.         LXIV. 22         RV. V. 81. etc.           LXV. 2         Yuvā suvāsāḥ         Parivīta         Vi.         LXV. 8         RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vastato iāvate        |                                |              |                                        |
| yasyoddhṛteṣva- huteṣu A II. 7. 15 Brāhmaṇa yā te agne yajñiyā tanūḥ B II. 17. 26 TS.VI.3.10.1 VK. II. 7 TB.II.5.8.8 yā patyuḥ krītā V I. 37 yāvat sakṛdā-dadīta tāvadaśnīyāt G XXVI. 19 Svd. I. 2. 7 yāvantaṃ ha vā B II. 11. 8 TA. II. 14 yāstiṣṭhanti Vi. LXXIII. 12 yuñjāte manaḥ Vi. LXIV. 22 RV. V. 81. etc. LXV. 2 yuvā suvāsāḥ parivīta Vi. LXV. 8 RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                     | В                              | 1. 11. 33    | TS.11.5.1                              |
| huteşu A II. 7. 15 Brāhmaṇa yā te agne yajñiyā tanūḥ B II. 17. 26 TS.VI.3.10.1 VK. II. 7 TB.II.5.8.8 yā patyuḥ krītā V I. 37 yāvat sakṛdā-dadīta tāvadaśnīyāt G XXVI. 19 Svd. I. 2. 7 yāvantaṃ ha vā B II. 11. 8 TA. II. 14 yāstiṣṭhanti Vi. LXXIII. 12 yuñjāte manaḥ Vi. LXIV. 22 RV. V. 81. etc. LXV. 2 yuvā suvāsāḥ parivīta Vi. LXV. 8 RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | _                              | 2. 22. 00    |                                        |
| yā te agne         B         II. 17. 26         TS.VI.3.10.1           VK.         II. 7         TB.II.5.8.8           yā patyuḥ krītā         V         I. 37           yāvat sakṛdā-dadīta         V         I. 37           yāvantaṃ ha vā         B         II. 11. 8         TA. II. 14           yāstiṣṭhanti         Vi.         LXXIII. 12         RV. V. 81. etc.           yunjāte manaḥ         Vi.         LXIV. 22         RV. V. 81. etc.           LXV. 2         Yuvā suvāsāḥ         Parivīta         Vi.         LXV. 8         RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •                   | Α                              | II. 7. 15 Br | āhmana                                 |
| yajñiyā tanūḥ         B         II. 17. 26         TS.VI.3.10.1           VK.         II. 7         TB.II.5.8.8           yā patyuḥ krītā         V         I. 37           yāvat sakṛdā-dadīta         G         XXVI. 19           yāvantaṃ ha vā         B         II. 11. 8           yāstiṣṭhanti         Vi.         LXXIII. 12           yunjāte manaḥ         Vi.         LXIV. 22         RV. V. 81. etc.           LXV. 2         yuvā suvāsāḥ           parivīta         Vi.         LXV. 8         RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                     | • -                            | 120 7, 10 0. | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
| VK.       II. 7       TB.II.5.8.8         yā patyuḥ krītā       V       I. 37         yāvat sakṛdā-dadīta       G       XXVI. 19       Svd. I. 2. 7         yāvantaṃ ha vā       B       II. 11. 8       TA. II. 14         yāstiṣṭhanti       Vi.       LXXIII. 12         yunjāte manaḥ       Vi.       LXIV. 22       RV. V. 81. etc.         LXV. 2         yuvā suvāsāḥ       parivīta       Vi.       LXV. 8       RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                     | В                              | II 17, 26    | TS.VI.3.10.1                           |
| yā patyuḥ krītā V I. 37 yāvat sakṛdā-dadīta tāvadaśnīyāt G XXVI. 19 Svd. I. 2. 7 yāvantaṃ ha vā B II. 11. 8 TA. II. 14 yāstiṣṭhanti Vi. LXXIII. 12 yuñjāte manaḥ Vi. LXIV. 22 RV. V. 81. etc. LXV. 2  yuvā suvāsāḥ parivīta Vi. LXV. 8 RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>յ</b> այույա արոսո | _                              |              |                                        |
| yāvat sakṛdā-dadīta tāvadaśnīyāt G XXVI, 19 Svd. I, 2, 7 yāvantaṃ ha vā B II. 11. 8 TA. II. 14 yāstiṣṭhanti Vi. LXXIII. 12 yunjāte manaḥ Vi. LXIV. 22 RV. V. 81. etc. LXV. 2 yuvā suvāsāḥ parivīta Vi. LXV. 8 RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                |              |                                        |
| tāvadaśnīyāt G XXVI, 19 Svd. I, 2. 7 yāvantam ha vā B II. 11. 8 TA. II. 14 yāstiṣṭhanti Vi. LXXIII. 12 yunjāte manam Vi. LXIV. 22 RV. V. 81. etc. LXV. 2 yuvā suvāsām parivīta Vi. LXV. 8 RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • • • •               | V                              | 1, 37        |                                        |
| yāvantam ha vā B II. 11. 8 TA. II. 14 yāstisthanti Vi. LXXIII. 12 yunjāte manam Vi. LXIV. 22 RV. V. 81. etc. LXV. 2 yuvā suvāsāh parivīta Vi. LXV. 8 RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                     | _                              | 3/3/1/1 10   | C 4 T O 7                              |
| yāstiṣṭhanti Vi. LXXIII. 12 yunjāte manaḥ Vi. LXIV. 22 RV. V. 81. etc. LXV. 2 yuvā suvāsāḥ parivīta Vi. LXV. 8 RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                     |                                | •            |                                        |
| yuñjāte manaḥ Vi. LXIV. 22 RV. V. 81. etc. LXV. 2  yuvā suvāsāḥ parivīta Vi. LXV. 8 RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | _                              |              | 1A. 11. 14                             |
| LXV. 2 yuvā suvāsāḥ parivīta Vi. LXV. 8 RV.III.8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                     |                                |              | DX7 X7 01                              |
| yuvā suvāsāḥ<br>parivīta Vi. LXV. 8 RV.III,8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | yunjate manan         | V 1.                           |              | RV. V. 81. etc.                        |
| parivīta Vi. LXV. 8 RV.III,8.4 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                | LXV.2        |                                        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =                     |                                |              |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                     |                                |              | RV.III.8.4 etc.                        |
| ye'tra pitarah pretā Vi. LXXIII.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ye'tra pitarah pretā  | Vi.                            | LXXIII.20    |                                        |

| Passage                                | Dhar<br>sütra<br>which<br>quote | h           | e Source, Identification if men-<br>tioned |
|----------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| ye catvārah pathayo                    |                                 |             |                                            |
| devayānā                               | В                               | II. 11. 13, |                                            |
| ye devāḥ purassado<br>ye devā manojātā | В                               | III. 6. 13  | TS. I. 8. 7. 1                             |
| manojuşah                              | Vi.                             | XLVIII. 8   | TS. I. 2, 3. 1                             |
| ,                                      | В                               | III. 6. 15  |                                            |
| yena devā jyoti-                       |                                 |             |                                            |
| şordhvā udāyan                         | В                               | II. 17. 32  | TS. V. 7, 2, 2                             |
| •                                      | VK.                             | II. 3. 8    |                                            |
| yena devāh                             |                                 |             |                                            |
| pavitreņa                              | В                               | II. 17. 32  | TB. I. 4. 3. 6                             |
|                                        | VK.                             | II. 8       |                                            |
| yenā sūryastapati                      | В                               | II. 11 34   | TB.III.12.9.7                              |
| ye māmakāḥ pitaraḥ                     | Vi.                             | LXXIII. 1   | 3                                          |
| yoge yoge                              | VK.                             | II. 2       | TS. IV. 1. 2                               |
| yo me dandah                           | VK.                             | II. 3       |                                            |
| rajasvalo raktadan                     |                                 |             |                                            |
| satyavādī syāt                         | Α                               | I. 7. 11    | Brāhmaņa                                   |
| ratheşvakşeşu                          |                                 |             |                                            |
| vṛṣabharājā                            | Vi.                             | LXV. 7      | TB.II.7.7.2                                |
| rājanyaśced                            |                                 |             |                                            |
| brāhmaņīm                              | V                               | XXI. 3      | •                                          |
| rāṣṭrabhṛdasi                          | VK.                             | II. 2       | Mantrapäțha                                |
|                                        |                                 |             | II. 9. 7-9                                 |
| rikto vā eșo                           | Α                               | I. 10. 8    | Brāhmaṇa                                   |
| rauravayodhājaye                       |                                 |             |                                            |
| nityam prayuñjīta                      | G                               | XXVI. 9     | Svd. I. 2. 5                               |
| lāngalam pavīravat                     | V                               | II. 34      | VS. XII. 71                                |
| lomāni mṛtyor-                         |                                 |             |                                            |
| juhomi                                 | V                               | XX. 26      |                                            |
| vāk-sambandha-                         |                                 |             |                                            |
| etadeva                                | V                               | XXI. 7      | •                                          |

34

| Passage                                    | Dhar<br>sūtra<br>whic<br>quote | h              | Source, Identification if mentioned                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| vān ma āsannasoli                          |                                |                |                                                     |
| prāṇaḥ                                     | В                              | II. 18.13      | TS. IV. 1. 7. 4                                     |
| vãů manaḥ                                  | В                              | III. 8. 18     | TA.X(=TU.<br>II—Drāviḍa-<br>pātḥa) 52               |
| vāje vāje                                  | Vi.                            | LXXIII, 32     | RV. VII. 38.8<br>VS. IX. 18                         |
| vāstospate sagmayā                         |                                |                |                                                     |
| saṃsadā te<br>vāstospate prati-            | В                              | III. 1. 11     | TS. III. 4. 10, 1<br>RV. VII. 54. 3                 |
| jānīhy-asmān'                              | В                              | III. I, 11     | TS. III. 4. 10. 1                                   |
| vidyā ha vai brāh-                         | D                              | 111. 1, 11     | 15. 111. 4. 10. 1                                   |
| maṇamājagāma                               | v                              | II. 8          | Saṃhitopaniṣad-<br>brāhmaṇa III.<br>(Nirukta—II. 4) |
| viśve devā prīyantām                       | Vi                             | LXXIII. 27     | (1411ukta11, 4)                                     |
| visve deva priyantam<br>visvebhyo devebhyo | V 1.                           | LAXIII. 21     |                                                     |
| justam nirvapāmi                           | В                              | III. 1. 16     |                                                     |
| vişnum hiranyasrn-                         |                                |                |                                                     |
| gam                                        | VK.                            | II. 13         | TA. X. 1, 12                                        |
| nişņor nu kam                              | VK.                            | II, 3, III. 10 | RV. I. 154. I<br>TS. I. 2. 13                       |
| vīrānnah pitaro                            |                                |                |                                                     |
| dhatta                                     | Vi.                            | LXXIII. 21     |                                                     |
| vaiśyaśced                                 |                                |                |                                                     |
| brāhmaņīm                                  |                                |                |                                                     |
| abhigacchet                                | V                              | XXI. 2         |                                                     |
| vaiśvānaraħ praviśati                      | V                              | XI, 13         |                                                     |
| vaiśvānarāya prati-                        |                                |                |                                                     |
| vedayāma                                   | В                              | III. 7. 11     | TA, II. 6. 1                                        |
| vyavāye tu sam-                            |                                |                |                                                     |
| vatsaram                                   | V                              | XXI. 8         |                                                     |

from TA. II. 14. 2

| Passage                          | Dha<br>sūtra<br>whic<br>quot | h              | Source, Identification if mentioned |
|----------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| śam na āpo                       |                              |                |                                     |
| dhanvanyā                        | Vi.                          | LXV. 5         | AV. I. 6.4; IX. 2.2<br>TA, VI. 4. 1 |
| śam no devīh                     | Vi.                          | LXXXVI. 11     | 1M, VI. T. I                        |
| ,                                | VK.                          | II. 2          | RV.X. 9. 4-8 etc.                   |
| śabda-sparśa                     | В                            | III. 8. 18     | TA. X (=TU.                         |
|                                  | -                            |                | II-Drāvidapā-                       |
|                                  |                              |                | tha) 55.                            |
| śataminnu śaradah                | VK.                          | II. 2          | • •                                 |
| śiraḥpāṇi                        | В                            | III. 8. 18     | TA.X(=TU. II-                       |
|                                  |                              |                | Drāvidapātha) 53.                   |
| śukramasi jyotirasi              | В                            | IV. 5. 12      | TS. I. 1. 10. 3                     |
| śuci vo havyā                    | В                            | I. 13. 3       | RV. VII. 56. 12                     |
|                                  |                              |                | TB. II. 8. 5. 5                     |
| śunahsepo vai yūpe               | V                            | XVII.35        |                                     |
| śūdraśced brāhma-                | <b>T</b> 7                   | ***** *        |                                     |
| ņīm abhigacchet                  | V                            | XXI. 1         |                                     |
| śraddhāyām prāņe                 | В                            | II. 12. 12     | TA, X, 36                           |
| śvacāṇḍāla-patitopa-<br>sparśane | · v                          | XXIII. 33      |                                     |
| sa evameväharahar-               | •                            | AAIII. 33      |                                     |
| ahorātrayoḥ                      |                              |                |                                     |
| sandhi                           | В                            | II. 7. 24      |                                     |
| sa <b>k</b> hā <b>m</b> ā gopāya | В                            | III. 2. 6      |                                     |
| satyam vadet                     | G                            | XXVI. 7        | Svd. I. 2. 5                        |
| sapiņdatvam sāpta                | V                            | IV. 17         |                                     |
| samānī vaḥ                       | Vi.                          | XXI. 14        | RV. X. 191. 4                       |
| sa yadi tişthan                  | Α                            | I. 12. 2 Śruti | Passages similar to                 |
|                                  |                              |                | the first part occur                |
|                                  |                              |                | in TA. II. 12.3                     |
|                                  |                              |                | and 15. 3. The                      |
|                                  |                              |                | second part appe-                   |
|                                  |                              |                | ars to be taken                     |

| Passage                |     | -     | Refere  | ence | Sour<br>if n | nen-  | Identification |
|------------------------|-----|-------|---------|------|--------------|-------|----------------|
| sarvam pāpmānam        |     |       |         |      |              |       |                |
| tarati                 | В   | III.  | . 10. 9 | 9    |              | 7     | TS. III. 12. 2 |
| sarvāṃstānagna         | Vi. | LX    | XIII.   | . 12 |              |       |                |
| sarvāstās-tena putreņ  | ıa  |       |         |      |              |       |                |
| putravantyah           | V   | XV    | II. 1   | 1    | Śruti        |       |                |
| sarve te tena putrena  | ı   |       |         |      |              |       |                |
| putravantaḥ            | V   | XV    | II, 10  | )    | Śruti        |       |                |
| sahasraparamam vä      | V   | XX    | III,    | 35   |              |       |                |
| sādhavas-tripurusa     | В   | I. 2  | 1. 2    |      |              |       |                |
| sā nāñjyānnābhy-       |     |       |         |      |              |       |                |
| añjyānnāpsu            | V   | V. 1  | 7       |      | 7            | ΓS. ] | II. 5. 1. 6-7  |
|                        |     |       |         |      | -            | ΓA.   | II. 8. 5-6     |
| samvatsaram māsam      |     | III.  |         |      |              |       |                |
| samsrjatu tvā prthivī  | Vi. | XX    | [. 14   |      |              |       |                |
| siṃhe vyāghra          |     |       |         |      |              |       |                |
| uta yā pṛdāka <b>u</b> | В   | III.  | 7, II   |      |              |       | TA. II. 7.4    |
|                        |     |       |         |      |              | TB.   | II. 7. 7. 1-2  |
| simhe ma               | В   | IV.   | 7. 7    |      |              |       |                |
| sumitrā na āpa         |     |       |         |      |              |       |                |
| oşadhayassantu         | В   | 11. 8 | 3. 4.   |      |              | - 7   | ΓA. X. 1. II   |
| somāya pitṛpītaya      |     |       |         |      |              |       |                |
| svadhā                 | В   | II. 1 | 4. 7    |      |              |       |                |
| samo'sya rājābha-      |     |       |         |      |              |       | -              |
| vati                   | V.  | I. 45 |         |      |              |       |                |
| sam mā sincantu        | В.  | II. 1 | . 34    |      |              | 7     | CA. II. 18. 1  |
| strīņām pratyācakṣā    |     |       |         |      |              |       |                |
| ņānām                  | Α.  | I. 3. | . 26    | Brā] | hmaṇa        | F     | or a similar   |
|                        |     |       |         |      |              | ic    | lea, see Go-   |
| •                      |     |       |         |      |              | p     | atha-brāh-     |
|                        |     |       |         |      |              | n     | naņa, I. 2. 6  |
| snātāḥ prītā bhavata   |     |       | /III.   |      |              |       |                |
| svabhyaktassuhitah     | В.  | II. 1 | 1. 10   |      |              | ŚB    | . XI.5.7.3-4   |
| svasti deva            | VK. | II. 2 | ,       |      |              |       |                |

| Passage                                                          | Dhar<br>sūtra<br>whic<br>quot | h                                | Source, Identification if mentioned           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| hamsaśśucisad                                                    | В.                            | II. 1. 27<br>IV. 4. 5<br>I. 2. 2 | TS. 1. 8. 15. 2<br>RV. IV. 40. 5<br>VS, X. 24 |
| hariścandro vai rājā<br>havişyantamajaram<br>havişyān prātarāśān | V.<br>V.                      | XVII. 32<br>XXVI. 7<br>XXVI. 2   | Svd. I. 2. 2                                  |
| hiraņyavarņāśśucay:<br>pāvakāḥ                                   |                               | II. 8. 12<br>LXIV. 18            | TS. V. 6. 1. 1                                |
| hiraņyasrngam<br>varuņam<br>hutāyām vapāyām                      | В.                            | LXXXVI. 11<br>II. 8. 3           | TA. X. 1. 12                                  |
| dīkşitasya bho-<br>ktavyam                                       | A.                            | I. 18. 25                        | AB. II. 1. 9                                  |

B. Vedic passages referred to, in majar Dharma-sūtras, by name or with the initial word.

# [In Sanskrit Alphabetical Order]

| Name        | Dhar<br>sūtra<br>whic<br>occur | in<br>h       | Source, Identification if mentioned |
|-------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| amhomuc     | В.                             | IV. 7. 5      | TS. II. 3. 13. 1                    |
| agnivrata   | Vi,                            | LVI. 27       | SV. I. 27                           |
| aghamarşana | В                              | II. 8, 12     |                                     |
|             |                                | IV. 3. 8      |                                     |
|             |                                | IV. 4. 2      | RV. X. 190. 1-3                     |
|             | V                              | XXII. 9       |                                     |
|             |                                | XXIII. 23     |                                     |
|             | G                              | XIX. 13       |                                     |
| •           | VK.                            | II.13         |                                     |
|             | Vi.                            | XXII, 10,     |                                     |
|             |                                | LV. 4, LVI. 3 |                                     |
| atīṣaṅga    | Vi.                            | LVI. 10       | SV, II. 47-49                       |

| Name                | Dhar<br>sütra<br>whicl<br>occur | h                     | Source, Identification if mentioned |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| apa iti             | V                               | XXVI, 5               | RV. J. 97, 1                        |
| ablinga             | Vi.                             | LVI. 16               | , SV. II. 1187                      |
|                     | G                               | XXV. 10               | TA. X. 1, 11                        |
|                     | В                               | II. 17. 33            | RV. X. 9, 1-3                       |
|                     |                                 |                       | TS. I. 5. 1; V. 6. 1                |
| abhyātāna           | VK.                             | II. 2                 | Similar to TS. III. 4.5             |
| aśva-sūkta          | V                               | XXVIII. 14            | SV. I. 122                          |
|                     | Vi.                             | L <b>V</b> I. 19      | **                                  |
| asyavāmīya          | V                               | XXVI. 6               | RV. I. 164                          |
| āngirasa            | Α                               | I. 2. 2               | TS. IV. 2. 1. 4                     |
| ājyadoha            | Vi.                             | LVI. 27               | SV. I. 67                           |
|                     | V                               | XXVIII. 15            |                                     |
| āpaḥ                | VK.                             | II. 1                 | TS. IV. 1. 5                        |
| kuśmäņḍa            | G                               | XIX. 13               | VS,XX.14-16                         |
| (kūśmäņḍa           |                                 | XXI). 38              | TA. X. 3-5                          |
| OT                  |                                 | XXIV. 11              |                                     |
| kūśmāņḍī)           |                                 | T 10 10               |                                     |
|                     | В                               | I. 19. 19             |                                     |
|                     |                                 | III. 7. 1             |                                     |
|                     | *7                              | IV, 7. 5              |                                     |
|                     | V                               | XXII. 9               |                                     |
| ,                   |                                 | XXIII. 21             | •                                   |
|                     | *7*                             | XXVIII. 11            | L                                   |
|                     | Vi.                             | VIII. 16              |                                     |
|                     |                                 | LVI. 7                | •                                   |
|                     |                                 | LXXXVI. 1             | .2                                  |
| le. To a selana se  | n                               | LVI. 7                | TB. II. 8. 2                        |
| kṣāpavitram         | B<br>B                          | IV. 7. 5<br>IV. 5. 12 | RV.—khila                           |
| gandhadvār <b>ā</b> | D                               | 14. 3. 12             | V. 8.7. 9                           |
|                     |                                 |                       | TA, X, 1, 10                        |
| o o votri           | Vi.                             | XXII. 10              | See Sāvitrī                         |
| gāyatrī             | A 1.                            | AAII. 10              | infra.                              |
|                     |                                 |                       | ınıra.                              |

| Name                 | Dhai<br>sūtra<br>whic<br>occu | h                     | Source, Identification if mentioned |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| gosūkta              | V<br>Vi.                      | XXVIII. 14<br>LVI. 18 | SV. I. 122                          |
| caturmedhā           | V                             | III. 19               |                                     |
| caturhotr            | В                             | III. 7. 15            | TA. III. 2                          |
| , .                  |                               | ,,                    | TB. II. 2                           |
| candra-sāma          | Vi.                           | LVI. 14               | SV. I. 147                          |
| candra-sūkta         | Vi.                           | LVI. 20               | SV. I. 350                          |
| cāturmāsya           | $\mathbf{v}$                  | I. 37                 | Maitrāyaņī-                         |
| -                    |                               |                       | saṃhitā                             |
|                      |                               |                       | I. 10. 11                           |
|                      |                               |                       | Kāṭhaka-                            |
|                      |                               |                       | saṃhitā                             |
|                      |                               |                       | XXXVI.5                             |
| citram               | В                             | II. 8. 13             | TA.IV.42.32                         |
| jaya                 | VK.                           | II. 2                 | TS. III. 4. 4                       |
| jyeşthasāman         | V                             | III. 19               | SV.II.209-211                       |
|                      |                               |                       | etc.                                |
|                      | Vi.                           | LXXXIII. 4            |                                     |
| taratsamandīya<br>or |                               |                       |                                     |
| taratsamandī         | G                             | XX, 11                | RV.IX.58.1-4                        |
|                      | В                             | II. 5. 8              |                                     |
|                      |                               | IV. 2. 4              |                                     |
|                      |                               | XXVIII. 11            |                                     |
|                      | Vi.                           | LVI. 6                |                                     |
| triņāciketa          | Α                             | II. 17. 22            | Virajānuvāka                        |
| •                    | В                             | II. 14. 2             | —TA. (Mahā-                         |
|                      | V                             | III. 19               | nārāyaņo-                           |
|                      |                               |                       | panişad)                            |
|                      |                               |                       | 95                                  |
| trimadhu             | A                             | II. 1 <b>7</b> , 22   | RV.I. 90 6-8                        |
|                      | В                             | II. 14. 2             | TS. IV. 2. 9                        |

| Name            |              |             | Source, Identification if mentioned |
|-----------------|--------------|-------------|-------------------------------------|
| trisuparņa      | Vi.          | LXVI. 23    | RV.X.114.3                          |
|                 |              | LXXXIII. 16 | TA. X. 48. 1                        |
|                 | Α            | II. 17. 22  | X. 49. 1                            |
|                 | V            | III. 19     | X. 50. 1                            |
|                 |              | XXVIII. 14  |                                     |
|                 | В            | II. 14. 2   |                                     |
| dadhikrāvņah    | Vi.          | LXV. 12     | TS.I.5.11.4,7                       |
| •               | В            | IV. 5. 12   |                                     |
| daśahotr        | В            | III. 7. 15  | TA. III. 1                          |
|                 | _            |             | TB. II. 2                           |
| durga           | В            | IV. 3. 8    | TA.X.1.7,11                         |
| durgā-sāvitrī   | Vi.          | LVI. 9      | RV. I. 99. 1                        |
| devakṛtasya     | G.           | XXV. 14     | VS.VIII.13                          |
| (devakṛta)      | Vi.          | LVI. 4      | ¥ 3. ¥ 111.13                       |
| devasya tvā     | V 1.<br>B    | IV. 5. 12   | TS. II. 6. 8. 6                     |
| devasya tva     | D            | 14. 5. 12   | TA. III. 10. 1                      |
|                 | <b>T</b> 7 · | * ***** 01  | -                                   |
| drupadā sāvitrī | Vi.          | LXIV. 21    | TB.II.4.4.9;                        |
|                 | <b>T.</b> 7. | T T77 05    | 6, 6, 3                             |
| nārāyaņīya      | Vi.          | LVI. 25     | TA. X. etc.                         |
| pañcahoţr       | В            | III. 7. 15  | TA. III. 3                          |
|                 |              |             | TB. II. 2                           |
| padastobha      | Vi.          | LVI. 11     | SV.II.578-580                       |
| pavitra         | В            | II. 14. 5.  | TB. I. 4. 8. 2                      |
| pāvamānī        | В            | I. 14. 15   | RV. IX                              |
|                 |              | II. 7. 2    | TB. I. 4. 8                         |
|                 |              | II. 8. 12   |                                     |
| `               |              | II. 17. 33  |                                     |
|                 |              | IV. 7. 5    |                                     |
|                 | V            | XXII. 9     |                                     |
|                 |              | XXVIII. 11  |                                     |
|                 | G            | XIX. 13     |                                     |
|                 | Vi.          | LVI. 8      |                                     |

| Name              |              |               | Source, Identification if mentioned   |
|-------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|
| puruşa-sükta      | $\mathbf{v}$ | XXII. 9       | RV. X. 90                             |
| • •               |              | XXVI, 7       | VS. XXXI                              |
|                   | G            | XIX. 13       | KS. XXXV                              |
| _                 | Vi.          | LXIV. 23 etc. |                                       |
| puruṣa-vrata      | Vi.          | LVI. 15       | RV.X.90.1,4                           |
| purușa-gati       | G            | XIX. 13       |                                       |
| puşpāvatīḥ        | Vi.          | LXV.9         |                                       |
| prati             | V            | XXVI. 5       | RV. VII. 80                           |
| prājāpatya-sūkta  | VK.          | II. 3         |                                       |
| bahispavamāna     | G            | XIX, 13       |                                       |
| bārhaspatya       | Vi.          | LVI. 17       | SV. I. 91                             |
| bṛhat             | Ci           | XIX, 13       | SV. I. 234                            |
| (bṛhat-sāma)      | Vi.          | LVI. 27       | <b>31</b>                             |
| brahmahṛdaya      | В            | II. 7. 8      | TA. X. 28                             |
| bhā <b>ru</b> ṇḍa | Vi.          | LVI. 13       | RV. X. 16. 6-8                        |
|                   | V            | XXVIII. 12    |                                       |
| madhūni           | G            | XIX. 13       | TA. X. 38                             |
| mahānāmnī         | G            | XIX. 13       |                                       |
| madhvṛcaḥ         | $\mathbf{v}$ | XXVIII. 13    | RV. I. 90. 6                          |
|                   | ${f B}$      | II. 14. 5     | TS. IV. 2. 9                          |
| mahāvairāja       | G            | XIX. 13       |                                       |
| mahādivākīrtya    | G            | XIX. 13       |                                       |
| mahāvyāhṛti       | В            | II. 12. 3     | TA. X. 2                              |
| mahāvrata         | Vi.          | LVI. 24       | SV. I. 91                             |
| mānastokīya       | В            | III. 2. 6     | RV. I. 4. 11. 4                       |
| mānavī            | G            | XXIII, 29     | RV. VIII. 27-31                       |
| māhitra           | V            | XXVI. 5       | RV. I. 97. 1                          |
|                   |              |               | VII, 80                               |
|                   |              |               | VIII. 84. <b>7</b> -9                 |
|                   |              |               | X. 185                                |
| mṛgāro            | В            | IV. 7. 5      | TS. IV. 7. 15                         |
| maitrī            | В            | II. 18, 24    | TS, III. 4. 11. 5                     |
|                   | _            |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| Name             | Dha<br>sũtra<br>whic<br>occu | in<br>ch   | Source, Identification if mentioned |
|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| yajuşpavitra     | Α                            | I. 2. 2    | TS. I. 2. 1                         |
| rathantara       | V                            | XXVIII. 15 | SV. I. 233                          |
|                  | G                            | XIX. 13    |                                     |
|                  | Vi.                          | LVI. 27    |                                     |
| rākṣoghna        | В                            | II. 14. 5  | RV. I, 127. 1                       |
|                  |                              |            | SV. I. 1. 1. 3. 4-6                 |
|                  |                              |            | AV,XX. 67. 3 etc.                   |
| rājana           | V                            | XXII. 9    |                                     |
|                  | G                            | XIX. 13    |                                     |
| rāṣṭrabhṛt       | VK.                          | II. 2      | TS. III. 4. 7                       |
| rudra            | G                            | XIX, 13    | TS, IV. 5. 1-11                     |
|                  | Vi.                          | LXXXVI. 12 |                                     |
| retasyā          | G                            | XXIII. 20  | TA. I. 30                           |
|                  | В                            | II. 1. 28  |                                     |
| raivata          | V                            | XXVIII. 12 |                                     |
| rauhiņa          | V                            | XXII. 9    |                                     |
|                  | G                            | XIX. 13    |                                     |
| vāk-sūkta        | V                            | XXVIII. 13 |                                     |
| vāmadevya        | V                            | XXVIII. 15 | SV. I. 169                          |
|                  | Vi.                          | LVI. 27    |                                     |
| vāruņī           | В                            | II. 7. 2   | RV. I. 25. 1                        |
|                  |                              | II. 17. 33 | TA. II. 4. 4                        |
|                  |                              | II. 18. 24 | TS, I. 5, 11. 3                     |
|                  | G                            | XXIII, 29  | II. 1. 11. 6                        |
|                  |                              | XXV. 10    | III. 4. 11. 4                       |
| vṛṣākapi         | В                            | 1. 13. 9   | RV. X. 86                           |
| vaiśvānarī       | В                            | IV. 7. 5   | TS, I. 5, 11, I-10                  |
| vaiśvānara-sūkta | VK.                          | II. 1      | 99                                  |
| vyāhṛti-sāma     | Vi.                          | LVI. 12    | See Uhyagāna—                       |
|                  |                              |            | III. 2. 10. in S.                   |
|                  |                              |            | Sāmaśramin's                        |
|                  |                              |            | ed. of SV.                          |

| Name             | Dhai<br>sūtra<br>whic<br>occu | b. The state of th | Source, Identification if mentioned |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| śatarudriya      | V                             | XXVIII. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kāthaka XVII.                       |
| Saturuoriya      | ٠<br>Vi.                      | LVI. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11-16 etc.                          |
| śiras            | VK.                           | II. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TA. X. 15. 1                        |
| śuddhavatī       | V                             | XXVI. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RV. VIII. 84. 7-9                   |
| ,                |                               | XXVIII. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
|                  | Vi.                           | LVI.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| śuddhāśuddhiya   | $\mathbf{v}$                  | XXVIII. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| saddhotr         | В                             | III. 7, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TA. III. 4                          |
|                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TB. II. 2                           |
| saptahotr        | В                             | III. 7. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TA. III. 5                          |
|                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TB. II. 2                           |
| samādhucchandasā |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| rudrā            | В                             | IV. 6. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RV. I. 1-10                         |
| samidvatī        | В                             | II. 17. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TS. I. 5. 3. 2                      |
| sahasraśīŗsā     | VK.                           | III. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RV. X. 90-1                         |
| saharākşa        | В                             | IV. 7. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **                                  |
| sāvitrī          | G                             | XIX. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RV. III. 62. 10                     |
|                  | Α                             | I. 1. 10 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
|                  | В                             | II. 8. 14 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
|                  | VK.                           | II. 2 etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
|                  | Vi.                           | XXVIII. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| surabhimatī      | В                             | II. 7. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TS. I. 5. 11. 4                     |
|                  |                               | II. 17. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TB. III. 9. 7.</b> 5             |
|                  |                               | IV. 5. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| svadhāvat yajus  | В                             | II. 14. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TB, I. 3. 10. 2                     |
| havişyantiya     | V                             | XXVI. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RV. X, 88                           |
| hiraṇya          | VK.                           | II. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TS. V. 6. 1                         |
| hiraņyagarbhaḥ   | Vi.                           | LXV. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RV. X. 121. 1-8                     |
| hiranyavarņāḥ    | Vi.                           | LXXXVI. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TS. V. 6. 1. 2 etc.                 |

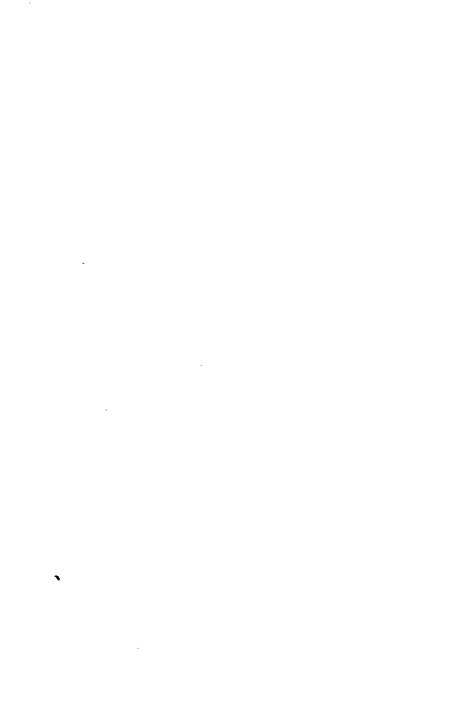

## SELECT BIBLIOGRAPHY

The principal works, consulted in connexion with this study, have been classified as follows: A. Texts and Commentaries. B. English translation of Texts.

C. Miscellaneous works. D. Journals.

### A. Texts and Commentaries.

- Aparārka of Aparāditya (Commentary on the Yājñavalkyasmṛti)—Ānandāśrama ed., Poona, 1903, Parts. I, II.
- Āpastamba-dharmasūtra, Ed. (i) Bühler, with extracts from Ujjvalā of Haradatta, Bombay, 1932 (Title: Āpastambīya-dharmasūtra).
  - (ii) A. C. Sastri and A. R. Sastri, with same commentary, Benares, 1932,
  - (iii) M. Sastri, Poona, 1932.
  - (iv) M. Sastri, with Ujjvalā, Mysore.
- Bāla-krīdā of Viśvarūpa (commentary on the Yājñavalkyā-smṛti), Ed. T. Gaṇapati Sastri, Trivandrum, 1924, Parts I, II.
- Baudhāyāna-dharma-sutra, Ed. (i) Hultzsch, Leipzig, 1884.
  - (ii) L. Śrīnivāsācārya, with Vivaraņa of Govindasvāmin, Mysore, 1907.
  - (iii) Ānandasrama ed. in Smrtīnām Samuccaya, Poona, 1929.
  - (iv) A. C. Sastri, with Vivarana of Govindasvāmin, Benares, 1934.
- Brhaspati-smrti, reconstructed by K. V. Rangaswami Aiyangar, GOS., Vol. LXXXV, Baroda 1941.
- Caturvarga-cintāmaņi of Hemādri, Bibliotheca Indica, Calcutta, Vol. II, Part 2, 1879; Vol. III, Part 2, 1895.

- Dāna-kriyā-kaumudī of Govindānanda, Bibliotheca Indica, Calcutta, 1903.
- Dāya-bhāga of Jīmūtavāhana, Ed. J. Vidyāsāgara, Calcutta, 1893.
- Dharmaśāstra-samgraha, Ed. J. Vidyāsāgara, Calcutta.
- Dīpa-kalikā of Śūlapāṇi (Commentary on the Yājñavalkya-smṛti), ed. J. R. Gharpure, Bombay, 1939.
- Durgāpūjā-tattva of Raghunandana, Saṃskṛta Sāhitya Pariṣat, Calcutta.
- Durgotsava-viveka of Śūlapāņi, Calcutta. (Saṃskṛta Sāhitya Pariṣat).
- Gautama-dharmasūtra, Ed. (i) Stenzler, London, 1876.
  - (ii) J. Vidyāsāgara in Dharmaśāstra-samgraha, Calcutta, 1876.
  - (iii) Pañcānana Tarkaratna în Ūnavimsati-samhitā, Calcutta, 1316 B. S.
  - (iv) L. Srīnivāsācārya, with Maskari-bhāşya, Mysore, 1917.
  - (v) Ānandāśrama ed; with Mitākşarā of Haradatta, Poona, 1931.

Grhastha-ratnākara of Candeśvara, Bib. Ind., Calcutta, 1928.

Hāra-latā of Aniruddha, Bib. Ind., Calcutta, 1909.

Kāla-viveka of Jīmūtavāhana, Bib. Ind., Calcutta 1905.

Kātyāyanasmṛti-sāroddhāra, Ed. P. V. Kane, Bombay, 1933.

Krtya-ratnākara of Candeśvara, Bib. Ind., Calcutta, 1925.

- Kṛtya-kalpataru of Lakṣmidhara, Gaekwad's Oriental Series, Vols. I, II, V, VIII, XI, XIV, Baroda, 1941-1945, 1948.
- Manu-smṛti, Nirṇayasāgara Press, Bombay, 1933.
- Prāyaścitta-prakaraņa of Bhavadeva, Ed. G. Vedāntatīrtha, Rajshahi, 1927.
- Prāyaścitta-viveka of Śūlapāṇi, Ed. J. Vidyāsāgara, Calcutta, 1893.

- Sambandha-viveka of Sūlapāņi, J. B. Chaudhuri, Calcutta, 1942.
- Sambandha-viveka of Bhavadeva Bhatta, Ed. S. C. Banerji, New Indian Antiquary, 1943-44.
- Sarasvatī-vilāsa of Pratāparudradeva.
- Smṛti-candrtkā of Devanna Bhatta,
  - (i) Ahnika-kāṇḍa, Ed. L. Śrīnivāsācārya, Mysore, 1914.
  - (ii) Aśauca-kāṇḍa, Ed. R. Samasastri, Mysore, 1921.
  - (iii) Samskāra-kānda, Ed. L. Śrīnivāsācārya, Mysore, 1914.
  - (iv) Śrāddha-kāṇḍa, GOL., Mysore, 1918.
  - (v) Vyavahāra-kaṇḍa, Ed. L. Śrīnivāscārya, Part I., Mysore, 1914. Part. II, Mysore, 1916.
- Smṛti-tattva of Raghunandana, Ed. J. Vidyāsāgara, Calcutta, 1895. Vols. I & II.
- Smṛtīnānm Samuccaya, Nirnayasāgara Press Ed.
- Sraddha-kriyā-kaumudī of Govindānanda, Bib. Ind., Calcutta, 1904.
- Suddhi-kaumudī of Govindānanda, Bib. Indica, Calcutta, 1905.
- Tīrtha-cintāmaņi of Vācaspati Miśra, Bib. Ind., Calcutta, 1912.
- Tithi-viveka of Sūlapāņi, Ed. S. C. Banerji, Poona Orientalist, Vols. VI, VII.
- Ūnavimsati-samhitā, Ed. Pancānana Tarkaratna, Calcutta.
- Vaikhānasa-smārta-sūtra, Ed.
  - (i) T. Ganapati Sastri, Trivandrum, 1913.
  - (ii) W. Caland, Bibliotheca Indica, Calcutta, 1927.
  - (iii) K. Rangachāri, Madras, 1930.
- Varşa-kriyā-kaumudī of Govindānanda, Bib. Ind., Calcutta, 1902.

# Vāsistha-dharmaśāstra, Ed.

- (i) J. Vidyāsāgara in Dharma-śāstra-saṃgraha, Calcutta,
- (ii) A Führer, Bombay, 1883.
- (iii) Pancanana Tarkaratna in Ūnavimsati-samhita, Calcutta.
- (iv) Ānandāśrama ed. in Smṛtīnām Samuccaya.
- (v) A. Führer, Poona, 1930.
- (vi) With Hindi paraphrase, Lahore, 1904
- (vii) K. Dharmādhikāri with own commentary Vidvanmodinī, Benares, Saka. 1781.

## Vișnu-smṛti, Ed.

- (i) J. Vidyāsāgara, in Dharmaśāstra-samgraha, Calcutta.
- (ii) Jolly, with extracts from Vaijayantī, Calcutta, 1881.
- (iii) Pañcānana Tarkaratna, Ūnaviņšati-saṃhitā, Calcutta.

Vivāda-ratnākara of Candeśvara, Bib. Ind., Calcutta, 1931.

Vrata-kāla-viveka of Sūlapāņi, Ed. S. C. Banerji, IHQ,, 1941.

Vyavahāra-mātrkā of Jīmūtavāhana, Ed. Asutosh Mookerji.

Yājñavalkya-smṛti, Nirnayasāgara Press, Bombay, 1926.

## B. English Translation of Texts.

Āpastamba-dharmasūtra, tr. Bühler, SBE, Vol. II.

Baudhāyana-dharmasūtra, tr. Bühler, SBE, Vol. XIV.

Gautama-dharmasūtra, tr. Bühler, SBE, Vol. II.

## Vaikhānasa-smārtasūtra, tr.

- (i) W. Caland, Calcutta, 1929.
- (ii) Eggers, Göttingen, 1929.

Vāsiştha-dharmaśāstra, tr. Bühler. SBE, Vol. XIV.

Vişnu-smṛti, tr. Jolly, SBE, Vol. VII.

## C. Miscellaneous works

Agrawala, V. S.: India as known to Pāṇini, Lucknow, 1953.

Aiyangar, K. V. R.: Rājadharma, Adyar, 1941.

Asfādhyāyī of Pāṇini, with the Siddhānta-kaumudī of Bhaṭṭoji, Ed. W. L. Pansikar, Bombay, 1933.

Beniprasad: State in Ancient India, Allahabad, 1928.

Cambride History of India.

Cunningham: Ancient Geography of India, Calcutta, 1924.

Dey, N L.: The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India, London, 1927.

Farquhar, J. N.: Outline of the Religious Literature of India.

Gharpure, J. R.: General Introduction and Indexes, Bombay, 1944.

History and Culture of the Indian People, Vol. I, The Vedic Age).

Jolly: Recht und Sitte, Strassburg, 1896.

Do: Tagore Law Lectures, 1883.

Kane, P. V.: History of Dharma-Sāstra, B. O. R. I, Poona, vols. I-V.

Law, B. C.: Historical Geography of Ancient India, Paris, 1954

Macdonell, A. A.: History of Sanskrit Literature, London, 1903. Delhi, 1959.

Max-Müller: History of Ancient Sanskrit Literature, Allahabad, 1926.

Rāmasvāmi Šāstrī, K. S.: The Dharma-sūtras and the Dharma-šāstras, Tirupati, 1952.

Ram Gopal: India of Vedic Kalpasūtras, Delhi, 1959.

- Sūryanārāyaņa, R. N.: Āpastamba-dharmasūtra-mañjarī, Bangalore, 1933.
- Winternitz, M: History of Indian Literature, Vol. I, Calcutta, 1927.

## D. Journals

Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, Vol. VII, pts. 1, 2

Indian Historical Quarterly, Calcutta, Vol. III, 1927.

Journal of Oriental Research, Madras, Vol. VIII, 1934.

Journal of the Asiatic Society, Vol. XIX, No. 1.

# INDEX

| IND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Agniveśa, 14 Agriculture, 204 Amara-kośa, 222 Anadhyāya, 146 Ancient Geography etc., 229, 232* Apacamānaka (a kind of Vānaprastha), 142 Apatnīka (a kind of Vānaprastha), 143 Āpastambīya-dharmasūtra-mañjarī, 15* Arthaśāstra, 42, 43 Āryāvarta, 232 Ašauca —general remarks, 86 —relations affected by, 86 —period of, 86 —duties and disabilities during, 89 Aṣṭādhyāyī, 3,47 Atithi (See Guest) Atri-saṃhitā 51*, 240 Atrī-smrti, 51* Aukheya-sūtra, 32 Auśanasa-dharmaśāstra 52*,243 Auśanasa-smṛti, 52* Barter, 205 Bhagavadgītā, 29,30 | Bṛhaspati-smṛti (or,-saṃhitā), 54*, 239*  Bühler —tr. of Baudhāyana-dharma-sūtra, 15* —date of Gautama, 19 —provenance of Vāsiṣṭha-dharmasāstra, 27 — date of Manu-smṛti, 35 —verses in Dharmasūtras, 38,43 —date of Āpastamba, 46 —interpolation in Gautama-dharmasūtra, 48 —MS. of Hiraṇyakeśin's work, 57 —ed. of Āpastamba, 67,68 —meaning of danta, 91 —on caste of witness, 106 —meaning of bhauma, 114 —on bṛhacchiroromasakari, 226 —on Pāripātra, 232* —meaning of ārā, 348 ""kuluṅga, 350 ""kumbhīdhānya, 350 ""palpulanam, 353 ""viṣṭapa, 356 ""saṃyoṣa. 357 ""syandinī, 358 |  |
| Bhagavatī-smṛti, 3*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Caraṇa-vyūha, 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Bhattacharji, B. 241*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Castes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Bhavişyat-purāņa (Bhavişyat), 13, 47, 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -different kinds of, 126-129 -duties of, 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Brāhma (a kind of Brahmacārin),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Caturvarga-cīntāmaņi, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chintāmaņi, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Brhat-pracetas, 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cunningham 229, 232*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Bṛhadyama-smṛti, 55*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Deposit, 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

Devala-smṛti, 53 Dharma (defined), 1

Dharmasūtra of Śaṅkha-likhita, 56 Dharmasūtras and Dharmaśāstras, 14, 16, 57, 58 Dharmaśāstra-saṃgraha 15\*, 51\*, 52\*, 54\*, 56\*, 57\*, 240, 241 Dicing, 200 Divorce, 163 Drāhyāyana-śrautasūtra, 17, 20

Gangādvāra (= Haridvāra), 350 Gāyatra, (a kind of Brahmacārin) 135 General Introduction etc. 37 Geographical Dictonary etc. 229, 232\*, 236

Gharpure, 37

Ghorācārika (a kind of house-holder), 141

Ghosh

-Kauțilya's reference to Mānava-arthaśāstra, 43

—date of Apastamba, 44, 46 Gobhila-grhyasūtra, 20

Guests

-definition of, 191

-entertainment of, 191-193

Guild, 205

Gurupada Halder, 3\*

Hārīta-samhitā, 57\*
Hindu Law and Custom, 14\*, 44\*
Hīraṇyakeśi-dharmasūtra, 16,57
Historical Geography etc., 229
History of Indian Literature (H1L)
(Winternitz), 1\*, 10\*, 12\*, 37\*, 43\*
History of Sanskrit Literature
(Macdonell) 3, 37\*, 38\*

History of Ancient Skt. Literature (HASL) (Max Müller) 5\*, 8\*, 12\*, 37\*

History of Dharmasāstra, (HDH) (Kane) 7\*, 16, 17\*, 18\*, 19\*, 20\*, 21\*, 23\*, 24\*, 26\*, 37\*, 38\*, 40\*, 43\*, 47\*, 52\*, 53\*, 55\*, 56\*, 57\*, 73\*, 240\*, 241\*, 242\*, 243\*, 347, 351, 353, 354, 357

Hora, S. L.. 226\* Impartible property, 118 India as known to Pānini, 208, 210

Indische Studien, 37\*

#### Jacobi

—Greek sequence of planets, 34 Jaimini, 1, 24
Jolly

-classification of Dharmasūtras

-- Tagore Law sectures, 20\*

—on Mānava-dharmasūtra, 43

-relationship between Manusmṛti and Mānava-dharmas&tra, 44

-meaning of pratuda, 78\*

-meaning of dadhi, 95\*

-meaning of dṛṣṭadoṣa, 104\*

-meaning of yoni-poşana, 131\*

-meaning of amsupatta, 345

-identification of Tryambaka, 350

-meaning of Pārśvika, 353

# Kaiyaţa, 231

#### Kane

- -chronological questions, 7\*
- —on Hiranyakeśi-dharmasūtra, 16, 17
- -date of Vasistha, 19
- -date of Apastamba-dharmasūtra, 24

- -non-mention of Dhūrtasvāmin, 25
- -chronological relationship of Manu-smrti and Vasistha, 26
- -provenance of Vāsistha-dharmašāstra, 27
- -relationship of Vișņu-smṛti with Yajurveda, 28
- --provenance of Vișņu-smṛti, 30
- —quotations from Vișņu-smṛti,
  31
- -date of Manu-smrti, 35
- ---chronological relationship between Dharmaśāstra and Dharmasūtra, 37
- -references in Mahābhārata to Manu, 40\*
- —date of Gautama-dharma-sūtra 47
- collection of passages ascribed to \$ankha-likhita, 239\*
- -collection of verses of ·Kātyāyana, 239\*
- -on quotations of Kātyāyana, 241
- -on Jātukarņa, 241\*
- -on prose passages of Kātyāyana. 242
- -on prose quotations from Pracetas 242
- -non-mention of Satyāṣādḥa, 243

Karma-pradīpa, 242

Karma-vipāka, 243

Kāśikā, 207, 208, 221

Kāthaka, 26, 28, 30

Kāthaka-grhya, 28, 30, 31

Kathā-sarit-sāgara, 33

Kātyāyana-smṛti-sāroddhāra, 53\*,

239\*

Kauțilya, 42, 43 ·

Kāvya-mīmāmsā, 42

Kriyā (means of proof). 102 Kumārila, 17, 25, 30, 33

Laghu-atri, 240 Laghu-śańkha-smṛti, 55\*, 56\* Laghu-śātātapa-smṛti, 56\* Laghu-hārīta-smṛti, 57\*, 241

Lāţyāyana-śrautasūtra, 17, 20

Levirate, 164-166, 199

Likhita-samhitā, 55\*, 56\*

#### Macdonell

- -nature of Dharmasūtras, 3
- -Dharmasūtras, earliest legal treatises, 37, 38\*

Madhusüdana Sarasvatī, 46 Mahābhārata, 40, 51

Manaonarata, 40, 51

Mahābhāṣya, 231

Maitrāyaņīya-samhitā, 26

Mānava-śrautasūtra, 43

Mānava-gṛhyasūtra, 43

Mānava-dharma-sūtra, 36, 39, 40, 41, 43, 44

Māṇḍūkī-śiksā, 41, 42

Manu, 18, 26, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 237

Manu-smṛti, (MS) 2\*, 18, 21, 26, 29, 30, 31\*, 34, 38, 41, 83\*, 240, 357

#### Max Müller

- -meaning of 'samaya', 5
- -chronological relationship of constituents of Kalpa-sūtra, 12
- -relationship of Dharmasūtra and Dharmasāstra, 36

Naişthika (a kind of Brahmacārin), 136

Nārada-śikṣā, 41

Nārada, 42

Nārada-sınṛti, 41

Nirukta, 38

Niyoga, 46

Osadhi, 206

kind of Vāna-Pacamānaka (a prastha), 141

Paisāca, 46

Pănini, 3, 44, 47, 207, 208, 210, 211, 221, 231, 232\*, 354

Parāšaropapurāna, 3\*

Partition, 100

Prajāpati (a kind of Brahmacārin),

136

Prajāpati-smrti, 54\*

Prājāpatya, 46

Prastāvanābheda, 46

Prataparudradeva, 31

Prāyaścitta

- -concept of, 95
- -classification of sins, 96
- -modes of expiation 97

Prostitution, 166, 200

Pūrvamīmāmsā-sūtra 1\*, 17

Rājaśekhara, 42

Rājadharma, 121

Rāmāyana, 41 Rāmaswami

-about Agnivesa, 14

-non-mention of Vaikhānasasmārtasūtra, 16

-about a MS. of Hārīta's. work, 57

Rangaswami 34\*, 239\* Rgveda 25, 349

Sabarasvāmin 21 Sālīna-vṛtti (a kind of householder),

Sāmavidhāna brāhmaņa, 17, 20

Sāmaveda, 17, 20, 352

Sāmavācārika-sūtra, 5 \$ankha-smrti, 55, 56\*,

Sapatnika (a kind of Vānaprastha),

142

Sarasvatī-vilāsa, 31

\$atapatha-brāhmana 26, 44

Śātātapa-smṛti (or, samhitā) 56\*.

Satyāṣādḥa-śrauta-sūtra, 32

Sāyaņa, 8, 9

Self-acquired property, 116

Smrtinām-Samuccaya, 4\*, 15\*, 51\*.

52\*, 57\*, 64, 65, 66, 240, 241, 243

Smrti-candrikā, 6\*, 25, 50\*, 242

Smṛti-ratnākara 14

Smrti-samgraha 40

Sons

-kinds of, 111-114

Śrāddha

- -kinds of, 81
- -places prescribed and prohibited for, 81
- -general rules about, 91
- -persons not to be invited to, 81
- -persons worthy of invitation, 82
- -suitable time for, 83
- -articles to be offered in, 84
- -disposal of articles offered in,
- -practices prohibited in, 84
- -effect of, 85
- -manner of invitation to, 85
- -remnants of food offered in, 85
- -persons to whom śrāddha is to be offered, 85

Strī-dhana, 119-120

Südras

-position of, 200-204 Sütra (defined), 3

Śvetaketu, 44

Tagore Law Lectures, 20\*, 43\*, Taittirīya-āraņyaka, 23, 82\*

Taittirīya-samhitā, 26, 82\*

Taittirīya-brāhmaņa, 83\*

Tantravārtika, 17\*, 25\*, 30, 33

Vṛddhātri-smṛti (or, Vṛddhātreya),
51,\* 240

Theft, 199

Vṛddha-sātātapa-smṛti (or, saṃhitā),
56,\* 57,\* 243

Tryambaka (=Trimbak), 350

Vṛddha-hārīta-smṛti, 241

Vyākaraṇa-darsaner Itihās, 3\*

Vyavahāra-mātṛkā, 56\*

Vyavahāra

Ūnaviṃśati-saṃhitā, 15\*, 51\*, 52\*, 54\*, 56\*, 57\*, 240

Upanayana, 73

-proper age, 75

-proper season, 76

-customs and practices, 76

Uśanas-smṛti, 52\*

Ušanas-samhitā, 52\*

Usury 204, 205

Vaikhānasa-śrautasūtra, 32 Vājasaneyaka, 23, 26, 47 Vājasaneyi-brāhmaņa, 23, 47 Vanaspati, 206 Vararuci, 3\* Vārtā-vṛtti (a kind of householder), 140

Vedic Bibliography, 15\* Vișņudharmottara, 3\*

Vivāha

-forms of, 78

-prohibited relation in, 80

Vrddha-pracetas, 242

Winternitz

-definition of Dharmasūtra, 1

-priority of Grhya and Dharma-sūtras, 10, 12

-date of Manu-smrti 35

-Judicial procedure, 99

-chronological relationship between Dharmasütra and Dharmasästra 37

Women

-position of 161-166, 199

Yājñavalkya, 30, 237 Yājñāvalkya-śikṣā, 41 Yājñavalkya-smṛṭi (YS), 2, 29, 37\*, 38, 240 Yajurveda, 21, 28, 32 Yama-smṛṭi, 55\*, Yāska, 38

Yavana, 19 Yāyāvara (a kind of householder),

FINIS

140

# **CORRIGENDA**

| Page | Line            | For          | Read              |
|------|-----------------|--------------|-------------------|
| 22   | 7               | saņakīrņa    | saṃkīrņa          |
| 32   | 3rd from bottom | there .      | their             |
| 51   | f. n. 34        | Samṛtls      | Smṛtis            |
| 119  | f. n. 80        | G. W.        | G.                |
| 128  | 14              | Mālavaha     | Malāvaha          |
| 132  | 14              | prāna-avṛtti | prāṇa-vṛtti       |
| 191  | 8               | Gṛhasta      | Gṛhastha          |
| 192  | 1               | a            | as                |
| 358  | 10              | animal whose | animal from whose |

